# सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन

जीवन-मार्ग, श्रहिंसा की प्रतिष्ठा श्रीर श्रहिंसक राज्य-व्यवस्था का विवेचन

0

गोपीनाथ धावन राजनीति-विभाग, तखनऊ विश्वविद्यातय

> १६५१ सत्साहित्य प्रकाशन

प्रकाशक , मार्तेग्ड डपाध्याय, मंत्री सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

> पहली वार : जनवरी, १६५१ मृल्य

सजिल्द : सात रुपया

सुद्रक , बालकृष्य एम० ए० युगान्तर प्रेस, देहली वढ़े माई की स्मृति में

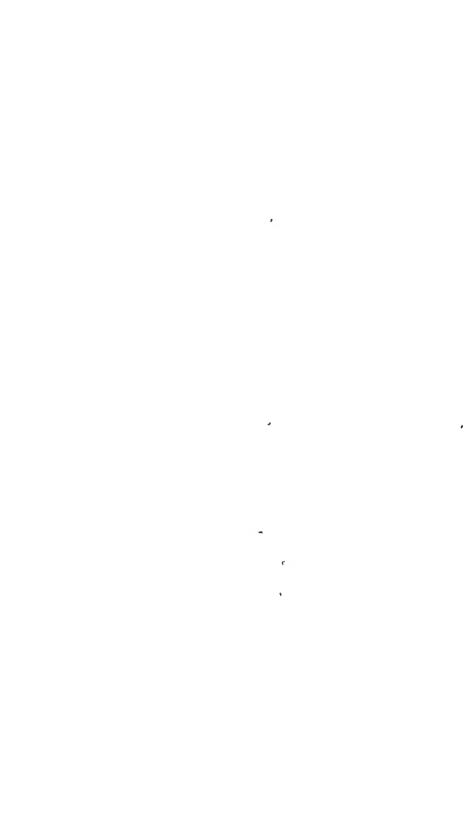

भूमिका

प्रारम्भ में

# १ -- अहिंसा की पर्म्परा

१-२८

भारतवर्ष--१, वर्णाश्रम धर्म--१, उपनिषद्--२, महाकाव्य---२, गीता-3, बौद्ध श्री। जैन धर्म-१, श्रशोक-६, श्रहिंसा के प्रयोग-६, इस्लाम -६, चीन-११, यूनान श्रीर रोम-१२, यहूदी मत-१२, ईसाई-घर्म--१३, ईशा के वाट--१७, क्वेकर्स--१८, एक अहिसक राज्य--१६, दूखोवार्स-१६, थोरो--२०, रस्किन--२०, टालस्टाय---२२, श्रति श्राधुनिक काल---२४।

# २ — आध्यात्मिक विश्वास

३६-४६

धर्म श्रौर राजनीति—२६, सःयाग्रही श्रौर ईश्वर में विश्वास—३१, ईरवर--- ३३, श्रात्मा--- ३६ ज्ञान के साधन--- ३८, कर्म श्रीर पुनर्जन्म--४२, कर्तृ-स्वातन्त्र्य--४३, त्राग्रुभ का प्रश्न--४४।

३--नैतिक सिद्धान्त-साध्य श्रीर साधन ध्येय --- ४७, साधनों की नैतिकता--- ४७, नैतिक श्रनुशासन---- ४०, श्रहिंसा—४८, निषेधात्मक श्रहिंसा—४६, विधायक श्रहिसा—६१, निरपेच श्रहिंसा श्रीर श्रनिवार्यहिसा—६३, तीन प्रकार नी ग्रहिंसा- ६७, ग्रहिंसा शीर हिंसा--७०।

४--नैतिक सिद्धान्त (चालू)--सत्याग्रही नेता का **अनुशासन** 

७४-१०३

ब्रह्मचर्यं—७४, श्रस्ताद—८०, श्रभेय—८०, श्रस्तेय—८२, शरीर-श्रम—६०, स्वदेशी—६२, श्रस्पृश्यता-निवारण-- १८, सर्व-धर्म-समभाव-- १६, नम्रता-१००।

५---मनोवैज्ञानिक मान्यताएँ श्रीर नैतिक श्रादर्श की 808-882 व्यावहारिकता

मजुष्य-स्त्रभाव---१०४, श्रादर्श की ब्यायहारिकता---१०८, कप्ट-

सहन श्रीर त्याग का श्रीचित्य--११२, कला---११४, चरित्र श्रीर बुद्धि--११६।

# ६-सत्याग्रही नेता की निर्णय-प्रक्रिया

288-830

जनसव—११६, बुद्धि और प्रतिभान—११६, नेता और ससु-दाय—१२०, नेता और श्रहिंसक प्रतिरोधकारी—१२३, नेता का श्रांतरिक नियंत्रण—१२४।

# ७--सत्याग्रह--जीवन-नियम के रूप में १२८-१७०

सत्याग्रह का श्रर्थ—१२८, सत्याग्रह श्रीर निष्क्रिय प्रतिरोध—१२६, व्यक्तिगत जीवन श्रीर सत्याग्रह—१३०, सत्याग्रह श्रीर व्यक्तिगत क्षावे—१३४, श्रवसर—१३६, उद्देश्य—१३७, सममौता—१३६, कष्ट सहन का महत्त्व—१४२, कष्टसहन को प्रभाव-प्रक्रिया — १४४, श्रसहयोग —१४८, उपवास —१४०, श्रवसर श्रीर योग्यता—१४१, विषष्ठी के विरुद्ध उपवास—१४३, उपवास की श्रालो-चना—१४४, सत्याग्रह श्रीर वाह्य सहायता—१४६, सफलता की कसीटी—१४७, सत्याग्रह श्रीर श्रपराध—१४७, सत्याग्रह श्रीर श्रियों पर श्राक्रमण—१६१, श्रात्म-रचा—१६५, दुरुपयोग की सम्भावना—१६५, हिंसक श्रीर श्रहिंसक प्रतिरोध—१६६, ब्याव-हारिकता का प्रश्न—१६७।

# सामृहिक सत्याग्रह-नेता, संगठन और प्रचार १७१-२२३

सामूहिक सत्याग्रह का महत्व—१७१, नेता—१७२, ग्राश्रम—१७३, कांग्रेस श्रीर जनतन्त्र—१७४, बहुमत श्रीर श्रत्पमत—१७७, कांग्रेस श्रीर सत्तावाद—१८०, स्वयंसेवक—१८७, श्रजु-शासन—१६०, प्रचार—१६३, भाषण—१६६, समाचार पत्र—१६८, रचनात्मक कार्यक्रम—२००, रचना श्रीर प्रतिरोध—२००, कार्य क्रम का श्रायिक माग—२०६, सामाजिक पुनर्चना—२१४, शिका—२१७, संगठन कार्य —२१८, श्राठवें श्रध्याय का परिशिष्ट—२२०।

६—सामूहिक सत्याग्रह (चालू)—प्रतिरोध-पद्धति २२४-२६३ भवसर—२२४, स्थगित करने का निर्याय—२२८, प्रतिरोध का कारण—२२६, श्रगोपनीयता—२३३, संख्या श्रोर घन—२३४, श्रसहयोग—२३६, इड्ताल—२४१, सामानिक वहिष्कार—२४१, घरना—२४३, सविनय श्राज्ञामंग—२४१, हिनरत—२६२।

१०—सामृहिक सत्याग्रह (चाल् )—अराजनैतिक संघर्ष श्रीर श्रालोचना २६४-२६८

सामाजिक संवर्षं—२६४, घार्मिक संवर्षं—२६६, श्रार्थिक संवर्षं— २६७, ज़मीदार श्रीर किसान—२६७, प्ंजीपित श्रीर मज़दूर— २६६, श्रिहंसक प्रतिरोध श्रीर समाज-व्यवस्था—२७३, श्रिहंसक प्रतिरोध की वैधानिकता—२७४, श्रिहंसक प्रतिरोध श्रीर वल-प्रयोग-—२७८, सार्वभौम ब्यावहारिकता—२८४, श्रिहंसक प्रतिरोध श्रीर भारत—२६०, क्रांति—हिंसा श्रीर श्रिहंसा—२६३।

# ११--- त्रहिंसक राज्य का संगठन २६६-३५२

यौद्धिक श्रपरिग्रह का श्रौचित्य—२६६, राज्यरहित जनतन्त्र—३०२, विकेन्द्रीकरण्—३०३, सत्याग्रही ग्राम—२०४, सामाजिक-श्रार्थिक संगठन—-३०४, राज्यरहित समाज की एकता—३०८, राज्य रहित समाज की संभावना—३१२, श्राहॅसक राज्य—३१४, राज्य-एक साधन—३१४, राज्य-प्रमुता—३१६, पार्लंमेन्टरी जनतंत्र—३१६, निर्वाचन—३२०, बहुमत श्रौर श्रव्यमत—३२३, श्रव्यतम राज्य-कार्य—३२४, श्रपराघ श्रौर जेल—३२६, पुलिस श्रौर फौज—३२०, न्याय—३३३, सामाजिक—श्रार्थिक व्यवस्था—३३४, कर—३४०, मादक वस्तु निषेध—३४१, शिक्षा-—३४२, कर्तव्य श्रौर श्रिकार—३४६, श्राहंसक राष्ट्रीयता—३४६, श्रन्तर्राष्ट्रीयता—३४१, विदेशी नीति श्रौर रक्षा—३४३।

उपसंहार---

३६२-३७२

अनुक्रमणिका

३७३

# संकेत-चिन्हों की सुची

'श्रात्म-कथा' -महात्मा गांघी, 'सत्य के प्रयोग श्रथवा श्रात्मकथा', दो खगड, स॰ सा॰ मं॰, १६२८ । 'श्रात्मश्रुद्धि' —महात्मा गांघी, 'श्रात्मश्रद्धि', इलाहावाद । —महात्मा गांधी, 'ऐथिकल रेलिजन' या 'नीतिधर्म' 'ऐथिकल रेलिजन' मद्रास, १६२२। 'कंस्ट्रक्टिव शोप्राम' —महात्मा गांघी, 'कंस्ट्रविटच प्रोप्राम', श्रहमदाबाद, 18831 'कांग्रेस का इतिहास—वी॰ पट्टामि सीतारमैय्या, 'दि हिस्ट्री श्रॉव दि कांग्रेस' भाग १ का हिन्दी श्रनुवाद, स॰ सा॰ मं॰, १६३६। —महारमा गांघी, 'दिशिया श्रक्रीका का सत्याग्रह', 'द्शिण प्रक्रीका' दो साग, स॰ सा॰ सं॰, १६३८। —सी॰ राजगोपालाचार श्रीर जे॰ सी॰ कुमारप्पा 'दि नेशन्स वाएस' (एडीटर्स), 'दि नेशन्स वाएस'ग्रहमदाबाद, १६४७। -महात्मा गांधी, 'फ्राम यरवदा मैदिर', श्रहमदावाद, 'यरवदा मन्दिर' १६३३। 'यं० हुं०' -'यंग इिंग्डिया', (सेलेक्शन्स) भाग १, (१६१६-२२) भाग २, (१६१४-१६), भाग ३, (१६२७-२८)। —'सस्याप्रह इन गांघीजीज़ श्रोन वर्ड्स', इलाहावाद, 'सत्याग्रह' १६३४। 'साउथ ऐफ्रीका' –महात्मा गांघी, 'सत्याग्रह इन साउथ एफीका', मद्रास १६२८। 'स्पीचेज़' –'स्पीचेज़ एराड रायटिंग्ज श्रॉव महात्मा गांघी', मद्रास, १६२८। –'हरिजन'। 夏の 'हिन्द स्त्रराज' —महात्मा गांघी, 'हिन्द स्वराज' (श्रंग्रे नी), मद्रास, चौथी श्रावृत्ति । —'हिन्द स्वरान' का हिन्दी श्रनुवाद, स॰ सा॰ मं॰, 'हिन्द स्वराज्य' 1 3538 'हिस्द्री घाँव दि कांग्रेस'—बी॰ पट्टाभि सीतारमैया, 'दि हिस्ट्री थ्रॉव दि

र्काप्रेस<sup>7</sup>, इलाहावाद, १६३५।

# ं भूमिका

सन् १६०६ ई० में गांघीजी ने "हिन्दस्वराज्य" में आधुनिक सम्यता को "एक रोग" और "तीन दिन का तमाशा" वताया था, "क्योंकि यह सम्यता न तो धर्म का विचार करती है, श्रोर न श्राचार पर ही ध्यान देती है।"" उनकी राय में सम्यताओं के विकास के लिए शरीर-शक्ति श्रोर भौतिक बाहुल्य की श्रपेचा नैतिक पवित्रता श्रोर श्रास्म-शक्ति कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह चेतावनी भूल से राजनीति में श्रा भटकने वाले एक पूर्वीय साधु के धार्मिक उद्गार के धोले भुला दी गई। मानव-समाज को श्रमी पिछले महायुद्ध के विनाशक श्रभाव से छुटकारा नहीं मिला है। किन्तु राष्ट्र युद्ध-साधनों की उन्नति द्वारा शान्ति-स्थापन के प्रयत्न में लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र-संघ का भविष्य श्रनिश्चत है, श्रीर मालूम होता है कि श्राधुनिक सम्यता एक विषाद-युक्त श्रम्त की श्रोर श्रमसर है।

श्राष्ट्रिक सम्यता के दोष जगभग जीवन के हरएक भाग से सम्बन्ध रखते हैं। विज्ञान श्रीर उत्पादन-पद्धित में उन्नित के कारण मचुष्य ने श्रकृति पर मशीनों के द्वारा पिछले सी वर्षों में इतिहास के शेष काल की श्रपेचा कहीं श्रिष्क प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है लेकिन इस सफलता से न तो मचुष्य-जीवन में सुख की वृद्धि हुई है न बुद्धिमत्ता की। मशीनों की उन्नित से जीवन जितना जित्ना विशेष रूप से घन-प्रियता श्रीर शक्ति-लिप्सा में होता है। सुनाफ़ के लालच में मचुष्य ने सेवा के श्रादर्श को सुला दिया है, श्रीर यही प्रजीवाद श्रीर उसकी खराबियों की जह है। शक्ति-प्रियता जहाइयों का श्रीर उनकी यहती हुई विनाशकता का प्रधान कारण है।

स्पष्ट है कि प्रंजीवाद श्रीर युद्ध के साथ जनतन्त्रवाद का पनपना श्रसम्भव है। जनतन्त्रवाद का बुनियादी सिद्धान्त है कि सबका हित समान हैं, सब की श्रात्म-प्रकाशन का समान श्रवसर मिले श्रीर किसी का उपयोग केवल दूसरे की उन्नति के साधन के रूप में न किया जाय। इसके विपरीत प्रंजीवाद श्रीर युद्धवाद हिंसा पर श्राश्रित हैं। दोनों स्वार्थ के लिए दूमरों क साधन समकते हैं श्रीर उनका शोषण करते हैं। दोनों में शक्ति को केन्द्रित करना पहला है श्रीर केन्द्रीकरण से शक्ति के दुरुपयोग के श्रवसर वह लांधे

१. 'हिन्दस्वराज्य', पु॰ ३६, ४५, १६६।

हैं। इसलिए वह देश, जो युद्ध या युद्ध की तैयारी में लगे होते हैं या नहीं उत्पादन पू'जीवादी होता है, जनतंत्रवाद का दिखावा भले ही रखें, देर-सबेर किसी-न-किसी प्रकार की डिक्टेटर प्रणाली को अपना लेते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं कि आज के संसार में अधिकतर देशों में मनुष्य की बुद्धि और विवेक पर राज्य का अनुशासन है। धन और हिंसा की अंध-पूजा मनुष्य जाति को विनाश और 'रता की ओर ही ले जा कती।

गांधीजी की राय है कि सम्यता का रोग श्रसाध्य नहीं है। विकिन इससे बचने के लिए क्रांतिकारी इलाज की ज़रूरत है। यह इलाज है जीवन के प्रत्येक भाग में श्रिहंसा का विकास। शांति श्रीर समृद्धि की स्थापना के लिये सिदयों युद्ध श्रीर हिसा का प्रयोग हुशा। श्राज वह मनुष्य जाति के श्रिह्तित्व के लिए इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि दुनिया के सममदार मनुष्यों में यह धारणा दृढ हो रही है कि विनाश से यचने का श्रिहंसा ही एक मार्ग है।

गांघीजी संसार के इतिहास में श्रिष्टिंसा के सबसे यह शिल्क श्रीर प्रचारक हैं। उनका सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन इसिलए भी महत्वपूर्ण है कि वह दार्शिनक श्रीर व्यवहारिक राजनीति के चेत्र में संसार की भारतवर्ष की सर्व-श्रेष्ठ मौलिक देन है। इसके श्रितिक गांधीजी के श्रिष्टिंसा के प्रयोग श्रीर उनकी शिला भारतवर्ष के राष्ट्रीय श्रांदोलन की पृष्ठभूमि है। जनता जितना गांधीजी की शिलाशों से प्रशावित हुई उतना किसी श्रीर बात से नहीं।

सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन के महत्त्व का एक कारण गांधीजी का व्यक्तित्व भी है। उनकी श्रनसर गीतम बुद्ध और ईसामसीह से तुलना की जाती है। गोंखले ने सन् १६१६ में कहा था कि, ''उनसे श्रधिक धीर श्रीर श्रुद्ध श्रात्मा-वाला व्यक्ति इस संसार में कभी नहीं हुआ।'' भारतवर्ष और वाहर के देशों के श्रनगिनती मनुष्यों के लिए यह भारतीय परम्परा के श्रेष्ठ तत्वों के श्रीर जीवन को श्रहिंसामय बनाने की शास्त्रत प्रेरणा के प्रतीक हैं। वह संसार के महानतम क्रान्तिकारी नेताश्रों में से हैं। श्रहिंसक साधनों द्वारा उन्होंने श्रपने देशवासियों को इतिहास के महानतम शक्तिशाली साम्राज्यों के श्राधिपत्य से मुक्त किया श्रीर वर्तमान समाज-व्यवस्था के श्रहिंसक पुननिर्माण का प्रयत्न किया। श्रपने जीवन के श्रंतिम मासों में उन्होंने श्रकेले भारतवर्ष के कई भागों को तीव्र साम्प्रदायिक हिंसा श्रीर विद्वेष से बचाया।

२. 'हिन्दस्वराज्य', पृ० ४७-४८ ।

श्रपने तत्त्व-दर्शन में उन्होंने यताया है कि मतुष्य का परम ध्येय क्या है श्रीर इस ध्येय की सिद्धि का क्या मार्ग है। सर्वोद्दय-तत्त्व-दर्शन श्रावश्यकरूप से ज्यावहारिक है। वह उन श्रज्यावहारिक, कितावी दार्शनिकों के काल्पनिक सिद्धाँतों से नहीं मिलता जो इतने श्रधिक तर्क-संगत होते हैं कि जीवन से दूर जा पढते हैं। गांधी जी कर्मथोगी थे, ज्यावहारिक श्रादर्शवादी थे श्रीर उनके सिद्धांतों का खोत उनके श्रद्धभव — सत्य तथा श्रहिंसा के उनके श्रयोग—थे। उन्होंने सिर्फ वही सिखाया जिस पर उन्होंने ज्यवहार किया श्रीर जिस पर हरएक प्रयत्न करके ज्यवहार कर सकता है। वह धार्मिक श्रवश्य थे, जेकिन वह धार्मिक श्रीर सांसारिक वातों में सूठा भेद नहीं करते थे। उनका कहना है कि धर्म जवतक जीवन के सब कार्यों को नैतिकता का पुट न दे तत्रतक वह शर्थहीन उक्तोसला है। ठीक श्रादर्श बही हे जो हमारे जीवन में सहायक हो। उच्चतम नीति को श्रधिक-से-श्रधिक ज्यावहारिक होना चाहिए।

व्यावहारिक होने के कारण सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन का प्राथमिक सम्बन्ध साधनों से है। यह तत्व-दर्शन ध्येय को अलाता नहीं। लेकिन ध्येय की शिद्ध साधनों पर निर्भर है। इसलिए श्रहिंसक साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सत्याग्रही के लिए सब कुछ है।

गांघीजी के अनुसार सब का अधिक-से-अधिक हित ही ध्येय है। वह श्रराजकताचादी है; क्योंकि उनका विश्वास है कि इस ध्येय की सिद्धि केवल उस स्वतन्त्र गाँवों के वर्ग-रहित श्रोर राज्य-रहित जनतंत्रवादी समाज में ही हो सकती है. जिसकी नींव हिंसा के बजाय श्रहिंसा पर, शोपण के बजाय सेवा पर, स्वार्थंपरता श्रौर जोभ के बजाय त्थाग पर श्रौर शक्ति के केन्द्रीकरण के वजाय उसके व्यक्तियों श्रीर संस्थाश्रों में श्रधिक-से-श्रधिक विघ.ा पर हो। श्रहिंसक राष्ट्रीयता प्रयकता-प्रिय, संवर्षकारी श्रीर युद्धवादी होने के बजाय निर्मायक और सहयोगशील होगी और विश्व-मानवता का एक जीवित भाग होगी; श्रीर मगडों का निपटारा शारीरिक शक्ति के भौतिक तल पर नहीं विक प्रेम के श्राध्यात्मिक स्तर पर होगा। लेकिन गांधीजी कोरे स्वप्न-दृष्टा नहीं हैं, श्रीर श्रहिंसक समाज एक दूर का श्रीर कुछ-कुछ श्रनिश्चित सा श्रादर्श है। इसिलए उनके तत्वदर्शन का सम्बन्ध विशेषकर व्यक्ति से है जो इस ग्रादर्श के लिए जीने ग्रौर मरने के लिए तैयार रहेगा ग्रौर ग्रहिंसरु मार्ग से है जो व्यक्ति को उस श्रादर्श तक ले जायगा। गांधोजी उस दूर के ध्येय के विस्तृत विवेचन के लिए चिन्तायस्त नहीं थे। उनका मार्ग निश्चित था श्रीर वह जानते थे कि एक क़दम के बाद दूसरा क़दम उठेगा श्रीर इसी तरह समय त्राने पर प्रयत्न ही साध्य बन जायगा। लेकिन जितना त्राहिंसक मार्ग का विकास हुत्राः है उससे गांधीजी की धारणा के त्रादर्श समाज की रूपरेखा का कुछ-कुछ ज्ञान होता है।

श्राज युद्धवाद श्रीर शोषण की दुनिया में गरीवों, पिछड़े हुश्रों श्रीर पद-दिलतों के लिए श्राज़ादी का श्रगर कोई मार्ग है तो वह है श्रहिंसात्मक प्रतिरोध की पद्धति जो गांधीजी के छः दशाब्दियों के सार्वजनिक जीवन की देन है। संसार के इतिहास में गांधीजी ने पहली बार यह दिखाया है कि निःशस्त्र जातियाँ भी श्राज़ादी के लिए लड़ सकती है। इस तरह उन्होंने संसार के सगड़ों को निपटाने के लिए लड़ाई का नैतिक समकन्च बिक उससे भी श्रिषक उपयोगी साधन दिया है।

गांधीजी ने सर्वोदय-तत्व-दर्शन में इस चात पर ज़ोर दिया है कि समाज के नव-निर्माण में प्रथम स्थान ज्यक्ति का है। समाज का प्रश्न वास्तव में ज्यक्ति का ही प्रश्न है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का चरम तत्व आहमा है और समाज की उज्जिति साधारण ज्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के विकास पर निर्भर है। मार्क्सवादी और फ़ासिस्ट समाज के नवनिर्माण का कार्य वातावरण और संस्थाओं के सुधार से प्रारम्भ करते हैं और तब वह मनुष्य के आंतरिक सुधार की बात पर जाते हैं। इनके मत से ज्यक्तिगत उज्जिति वातावरण के सुधार का फल है। इसके विपरीत गांधीजी मनुष्य के आध्यात्मिक विकास को प्रथम स्थान देते हैं, यद्यपि वह संस्थाओं और वातावरण की भी उपेचा नहीं करते।

गांधीजी श्रात्मा पर ज़ोर श्रवश्य देते हैं लेकिन उनका दृष्टिकीण एकांगी नहीं है। वह मनुष्य की शारीरिक श्रावश्यकताश्रों को भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन मनुष्य केवल शरीर नहीं है, श्रात्मा ही उसकी वास्तविकता है। श्रात्मा सबमें एक है श्रीर इस महान् सत्य को समस्तने के लिए यह श्रावश्यक है कि मनुष्य जीवमात्र की श्रनवरत सेवा में श्रपने को लगादे। व्यक्ति को श्रपना जीवन समाज-सेवा में लगा देना चाहिए श्रीर इस प्रकार के जीवन के लिए यह श्रावश्यक है कि वह श्रादतों वा दास न बन कर श्रात्म-संयम का मार्ग जाने।

पाठकों को इस वात का उदाहरण कि गांधीजी उचित शारीरिक आवश्य-ताओं को नहीं भुलाते उनके एक पत्र मे, जो उन्होंने टैगोर को लिखा था, मिलेगा । देखिए 'स्पीचेज्ञ', पृ० ६०७-६१६।

राधाकुष्णन् , श्रौर म्योरहेड, 'करटेपोरेरी इिएडयन फ़िलासफ़ी' में गांधीजी का लेख।

सर्वोदय-तत्व-दर्शन की एक दूसरी विशेषता—िकससे प्रध्येता का कार्य बहुत कठिन हो जाता है—यह है कि गांधीजी के जीवन-काल में उसका विकास चालू था और इसलिए बहुत समय तक ठीक प्रकार से उसका मूख्यांकन न हो सकेगा। गांधीजों के शब्दों में, "राजनीति में श्राहंसा नया शस्त्र है जिसका विकास हो रहा है"।" "सत्याग्रह का मेरा ज्ञान प्रतिदिन यह रहा है। मेरे पास कोई पाट्य-पुस्तक नहीं है जिसे में श्रावश्यकता के समय देख लूँ। मेरी घारणा का सत्याग्रह ऐसा विज्ञान है जिसका निर्माण हो रहा है"।" उन्होंने सन् १६४६ में श्राहिसा-विज्ञान पर एक पुस्तक लिखने की प्रार्थना को श्रस्त्रीकार कर दिया था क्योंकि उनका चेत्र था कर्म न कि इस प्रकार की पुस्तक लिखना। उन्होंने लिखा था, "इस प्रकार की पुस्तक मेरे जीवनकाल मे श्रावश्यक रूप से श्रपूर्ण रहेगी। यदि वह लिखी जा सकती है तो मेरी मृख्यु के बाद ही। और मैं यह चेतावनी दे दूँ कि तब भी वह श्राहंसा की पूर्णंरूप से व्याख्या करने में श्रसफल रहेगी। कोई मनुष्य कभी ईरवर का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सका है। यही यात श्रहिंसा के यारे में भी लागू है"।

गांघीजी इस बात पर ज़ोर देते थे कि सत्याप्रही के लिए सोचने ग्रौर दाम करने के निर्घारित मार्ग नहीं हो सकते ग्रौर न वह यही कह सकता है कि उसने ग्रान्तिम सत्य जान लिया है। मनुष्य को नेवल श्रापेणिक, ग्रांशिक, सत्य ही ज्ञात हो सकता है। इसलिए सत्य के शोधक को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि वह बदलती हुई परिस्थिति के श्रनुसार अपने सिद्धांवों को सुध्रेर श्रौर उनके प्रयोग में श्रावश्यक हेर-फेर करे।

निस्सेदेह सर्वोदय जीवित सन्देश है, किन्तु यह उचित नहीं कि उसका वैज्ञानिक श्रध्ययन स्थितित कर दिया जाय विशेष रूप से जब श्राहेंसक मार्ग ही मानव-समाज के रोगों की श्रचूक दवा है। प्रतिपादन की पूर्णता की श्रसंमावना सत्याग्रह विज्ञान का ही नहीं प्रत्येक विज्ञान का जच्या है। इसके श्रातिरक्त, गांधीजी का दीर्घकाजीन सार्वजनिक जीवन, जिसे उन्होंने सत्य श्रीर श्रहिंसा के प्रयोगों में लगाया, हतिहास का भाग घन खुका है श्रीर इन प्रयोगों के श्रध्ययन के जिए उन्होंने श्रपने जेखों, ज्याख्यानों श्रीर कार्यों में बहुत श्राधारमूल सामग्री दी है।

१. ह० २३-१०-३७, पृ० ३०८।

२. ह० २४-६-३८, ए० २६६।

३. इ० ३-३-४६, पृ० २८-२६।

# चौदह

उनके जीवनकाल में ही सर्वोदय-तत्व-दर्शन की रूपरेखा ज्ञात हो सकती थी। सर्वोदय-तत्व-दर्शन का विकास मूलभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन के रूप में नहीं हो रहा था, बल्कि सिद्धांनों के ब्यावहारिक विवेचन के या तक्षसील की वातों में हेर-फेर के रूप में। सन् १६३ में 'हिंद-स्वराज्य' के यारे में उन्होंने कहा था, ''तीस साल के तूफानी जीवन के बाद जिसमें से होकर में तब (१६०६) से गुजर चुका हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिसके कारण मुक्ते उन सिद्धांतों में परिवर्तन करना पडा हो जिनका उसमे प्रतिपादन है।

१. 'एरियन पाथ' सितम्बर १६३८।

# सर्वोदय-तत्व-हर्शन

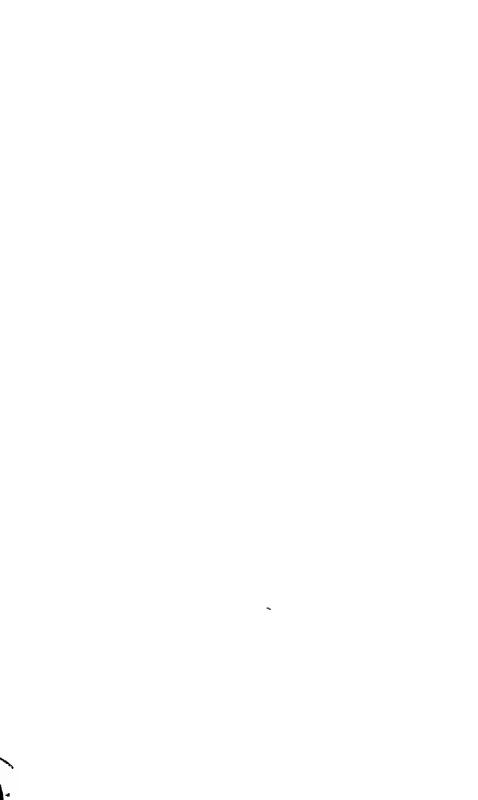

# अहिंसा की परम्परा

यहिंसा मनुष्य जाति के पूर्वं कों की देन है। उसका श्राविभाव मनुष्य के विकास से भी पहले की वात है। जानवरों में भी कुटुम्ब का प्राथमिक रूप मिलता है श्रोर उसकी बुनियाद श्रहिंसा ही हैं। मानव-हृतिहास के प्रारम्भ से श्राज तक करीव-करीय प्रत्येक देश, धमें श्रोर संस्कृति के प्रमुख विचारकों ने श्रहिंसा के श्रादर्श पर ज़ोर दिया है श्रोर बताया है कि हिंसा श्रोर शोषण, श्रोतानियत श्रोर श्रन्याय को दूर करने का ठीक रास्ता श्रहिंसा ही है। श्रहिंसा के प्रयोग के दशंत भी प्रत्येक देश के हतिहास में मिलते हैं।

#### भारतवर्ष

श्रहिंसा की परम्परा इतनी न्यापक श्रौर श्रह्ट किसी श्रौर देश में नहीं है जितनी हिंदुस्तान में। सच तो यह है कि श्रहिंसा संसार को भारतवर्ष की सबसे बड़ी देन है। भारत के सब महत्त्वपूर्ण धर्मों की यह शिचा है कि श्रहिंसा सबसे बड़ा कर्तन्य है। भारतवर्ष के निवासियों का प्राचीन काल से ही जीवन की श्राध्यात्मिक एकता में विश्वास रहा है। सुविख्यात सूत्र 'सोऽहम्' श्रौर 'तत्त्वमिंस' इसी विश्वास को प्रकट करते हैं। सब जीवों की एकता की इस धारणा के कारण भारतवर्ष में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि मनुष्य का जानवरों श्रौर दूसरे जीवृधारियों के साथ बर्ताव भी श्रहिंसात्मक होना चाहिये।

# वर्णाश्रम धर्म

हिंदुश्रों के सामाजिक संगठन की आधार-शिला वर्णाश्रम-धर्म है जिसका जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में श्राता है। वर्णाश्रम-धर्म का उद्देश्य यह था कि जन-साधारण को श्रिहिंसा के उच्च श्रादर्श की शिक्षा मिले। वर्णाश्रम-धर्म सब मनुष्यों को, श्रुद्रों को भी बाह्मण बनाने का प्रयत्न था। श्राध्यात्मिक एकात्मकता के श्रनुभव से उत्पन्न शान्ति श्रीर श्रानन्द से पूर्ण बाह्मण मनुष्यता के उद्यतम विकास का प्रतीक था श्रीर उससे इस बात की श्राशा की जाती थी कि वह बुराई का प्रतिरोध शरीर-शक्ति से नहीं श्रात्मवल से करेगा। चित्रय में बाह्मण की श्रपेत्वा श्रात्म-बल की कमी थी श्रीर इसलिए वह श्रन्याय के

१. श्रिहंसा श्रीर वर्णाश्रम-धर्म के संवध के लिए देखिये राधाकृष्णन की 'हार्ट श्रॉव हिंदुस्तान' श्रीर 'हिंदू क्यू श्रॉव लाइफ'।

प्रतिकार के लिए पाश्चिक बल का प्रयोग कर सकता था। लेकिन वर्णाश्रम-धर्म के घ्रानुसार ब्राह्मण-प्रयुक्त प्रेम का नियम चित्रय के पाश्चिक बल के नियम की घ्रपेचा उच्चतर था। चित्रय का यह कर्तन्य था कि वह आतृत्व श्रीर कर्तन्य की भावना से अन्याय के विरद्ध युद्ध करे घ्रौर बदले घ्रौर हे च के भाव को भुला दे। चित्रय के इस मनुष्यतापूर्ण वर्ताव से उसका ध्रात्म-बल बदता, पाश्चिक शक्ति के प्रयोग की ध्रावश्यकता घटती घ्रौर समय ध्राने पर वह जीवमात्र से प्रेम करने बाला ब्राह्मण बन जाता। इस प्रकार हिंसात्मक प्रतिरोध की घ्राज्ञा थी, लेकिन ध्येय यह था कि चित्रय उससे ऊँचा उठने का प्रयत्न करे। वर्णाश्रम-धर्म ने युद्ध के कार्य को समाज के एक छोटे भाग, चित्रयों तक सीमित कर दिया था।

### उपनिषद्

उपनिषदों के समय से हिंदू नीति-शास्त्र ने हमेशा सब जीवधारियों के प्रति श्रहिंसा के प्रयोग पर ज़ोर दिया। प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान् रिज़ डेविड्स के श्रनुसार श्रहिंसा का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद् में हुशा है, जिसमें श्रहिंसा मनुष्य के बिलदानमय जीवन के पाँच श्रादशों में से बताई गई है। पतंजिल के योग-सूत्र में जिसका गांधीजी ने सन् १६०४ में जोहांसवर्ग में श्रध्ययन किया था—श्रहिंसा पंचयमों में सम्मिलित है। पंचयम ने पाँच नैतिक श्रनुशासन हैं जो पतंजिल के समय से भारतवर्ष में श्राध्यात्मिक विकास की पद्धित के श्रावरयक श्रद्ध माने गये हैं जैसा कि श्रागे तीसरे श्रीर चौथे श्रध्यायों में बताया गया है; गांधीजी ने इन यमों को विकसित किया है श्रीर उनको सत्याग्रही-श्रनुशासन का विशिष्ट भाग बना दिया है। पतंजिल का कहना है कि श्रहिंसा हिंसा से बचने का केवल निषेधात्मक नियम ही नहीं है, विधायक दृष्टिकीण से श्रहिंसा का यह श्रर्थ भी है कि सब जीवों के प्रति सद्भावना हो। पतंजिल के विख्यात सूत्र "श्रहिंसा प्रतिष्ठायान्तत्सिंशी वैरत्यागः" का श्रर्थ है कि जैसे ही श्रहिंसा का पूर्ण विकास होता है चारों श्रीर के वैर-भाव का लोप हो जाता है।

#### महाकार्व्यं

महाकाव्य-काल में अहिंसा की परम्परा की और भी उन्नित हुई। गांधीजी तुलसीदास की रामायण को—िलससे उनका पहला परिचय १२ साल की श्रवस्था में हुन्ना था—भक्ति-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानते हैं। वैसे

१. ग्रथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता ग्रस्य दित्तगाः।

तो रामायण और महाभारत, जो भारत के करोडों मनुष्यों के मार्ग-प्रदर्शक हैं, युद्ध-कथाएँ मालूम पड़ती हैं; लेकिन महाकिव वालमीकि और ज्यास का उद्देश्य युद्ध का वर्णनमात्र नहीं है। गांधीजी की राय है कि उसमें वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले ही हों, परन्तु महाकिवयों ने उनका उपयोग मनुष्य के हृद्य के भीतर प्रकाश और अन्धकार की शक्तियों में निरन्तर होते रहने वाले इन्द्र युद्ध क वर्णन के लिए किया है। रामायण में शांति के कार्यों की नैतिक उचता से युद्ध का महत्त्व फीका पढ़ जाता है। महाभारत तो युद्ध और हिंसा की निर्थंकता सिद्ध करती है। विजेताओं की जीत उपहास-सी मालूम पड़ती है। महायुद्ध में प्रवृत्त लाखों योद्धाओं में से केवल सात वच रहते हैं। विजेता रोते हैं और पश्चात्ताप करते हैं। दिन-प्रतिदिन होने वाले पुत्रों और उसकी रानी गांधारी को सुनना पड़ता है। महाभारतकार ने यह भी दिखाया है कि हिंसात्मक युद्ध में अनैतिक साधनों का अनुसरण करना पड़ता है। महा-सत्यवादी युधिष्ठर को भी युद्ध की हार से वचने के लिए कुठ योलना पड़ा था।

महाभारत में प्रत्यच रूप से भी श्राहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन है।
सहाभारत के समय तक श्राहेंसा परम कर्तंच्य मान जी गई थी। महाभारत के
ध्रमेक स्थलों पर सत्य, श्राहेंसा श्रोर दूसरे श्राहेंसात्मक श्रादशों की महत्ता का
उक्लेख है। घायल भीष्म ने युधिष्टिर को श्राहेंसा का महत्त्व इन शब्दों मे
बताया था, "श्राहेंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वह उच्चतम तप भी है। वह परम
सत्य भी है जो सब कर्तंच्यों का क्रोत है।" शांति-पर्व में कपिल ने ब्रह्म-प्राप्ति
के उपाय बतलाये हैं—दया, च्रमा, शांति, श्राहेंसा, सत्य, सरलता, वैर-रिदत
होना, घमयद का श्रमाव, नम्रता श्रोर सहनशीलता। चन-पर्व में कहा गया है
कि, "कठोर श्रीर नम्र दोनों को नम्र जीत लेता है। नम्र के लिए कुछ भी
श्रसम्भव नहीं है। इसलिए नम्र कठोर से श्राधिक शक्तिशाली है।"

#### गीता

यह विवादग्रस्त है कि गीता में हिंसा का प्रतिपादन है या श्रहिंसा का।

१. देखिये पी० पी० एस० शास्त्री द्वारा सपादित 'त्रानुशासन-पर्य'—१०४, २५; १०५, २३-४५ । 'शांति-पर्य' ( शास्त्री द्वारा संपादित )—१८८, ६१-६४, २५५, ३६-४०,

<sup>&#</sup>x27;वन-पर्व' ( शास्त्री )---२४, ३०।

गीता उपनिषदों का सार है श्रौर कुछ विचारक उसे भारतीय दर्शन-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रत्न मानते हैं।

जिन पुस्तकों से गोधीजी प्रभावित हुए हैं उनमें गीता का स्थान पहला है। गीता के साथ गांधीजी का पहला परिचय सन् १८८८-४६ में हंगलेंड में हुआ था, जब उन्होंने दो अंगरेज मित्रों के साथ एडविन आर्नेल्ड के पद्य-अनुवाद का अध्ययन किया था। तबसे उन्होंने सब महत्वपूर्ण अनुवाद पढ़ त्तिये हैं। बहुत दिनों से गीता उनका व्यवहार-कोष श्रीर उसका पाठ उनकी 'दिनचर्या का एक श्रङ्ग है। २८ जुलाई, सन् १६२४ को कलकत्ते में ईसाई पाद्रियों के सामने दिये गये अपने ज्याख्यान में उन्होंने गीता के प्रति अपने प्रोम का प्रदर्शन इन शब्दों में किया था—"यद्यपि मैं ईसाई-धर्म की बहुत-सी बातों का प्रशंसक हूँ, तब भी जो शांति सुमको मगवद्गीता श्रीर उपनिषदों में मिलती है वह ईसामसीह की 'पर्वत की धर्मशिचा' में नहीं मिलती। जय में संशयों श्रीर निराशाओं से घिरा होता हूँ श्रीर जब मुक्ते चितिज पर एक भी प्रकाश-रिम नहीं दिखाई देती, तय मैं भगवद्गीता की श्रोर मुद्ता हूँ श्रीर मुक्ते श्रारवासन के लिए एक-न-एक रलोक मिल जाता है श्रीर मैं फौरन परेशान कर देने वाली मुसीवर्तों में मुस्कराने लगता हूँ। मेरा जीवन बाहरी दुःखों से पूर्ण रहा है श्रीर श्रगर उन्होंने मेरे ऊपर कोई श्रमिट श्रीर दिखाई देने वाला ग्रसर नहीं ढाला है तो उसके लिए में भगवदगीता की शिचाओं के प्रति श्राभारी हैं।" १

महाभारत की तरह गीवा का भी प्रतिपाद्य विषय न तो हिंसा है और न युद्ध और हिंसा का विरोध। गीता का विषय है आत्मदर्शन और उसके साधन। दूसरे और अठारहर्ने अध्यायों में हमे गीता की शिचा का निचोड़ मिलता है और यह है अनासिक्तयोग या निष्काम कर्म का आदर्श। दूसरे अध्याय के अन्तिम १६ रलोकों को गांधीजी गीता के अनुवाद की कुशी बताते हैं और कहते हैं कि इन छोकों में उनके लिए सम्पूर्ण ज्ञान है। इन छोकों के अनुसार स्थिर-बुद्धि की प्राप्ति का साधन बाह्य पदार्थों का त्याग नहीं, इन्द्रिय-वासनाओं का त्याग है। गीता का आदर्श पुरुष, स्थितप्रज्ञ,

१. यं० इं०, भा०२— पृ० १०७८-८६ । गीता ग्रौर ग्रहिंसा के संबंध के विषय मे देखिये गांधीजी का 'ग्रनासिक्योग' ग्रौर 'गीतावोध' श्रौर यं० इं० भा० २-पृ० ६०७, ६२७-४०; ह०-२१-१-३६, पृ० ४३०; ३-१०-३६, पृ० २५७ ।

२. यं० इं०, भा० २--पृ० ६३५।

ह्रे परिद्ति श्रीर करुणापूर्ण है; वह हर्प, शोक, भय, सुल-दुःल से सुक्त है; उसे शुमाशुभ परिणाम से कोई वास्ता नहीं। वह श्रिष्टिंसक है; क्योंकि दिसा की जह है किये हुए कार्य के परिणामविशेष की कामना। गांधीजी ने एक वार जापानी विद्वान् कगावा से कहा था, "श्रपनी कामनाश्रों को मारने के याद श्रपने भाई को मारना सम्भव नहीं है।" दूसरे शब्दों में, श्रिष्टिंसक क्यवहार के बिना निरासक्ति की उच्चनैतिक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती।

निसन्देह गीता के उपदेश के बाद श्रज्ञ न, जो युद्ध से विमुख हो गया था, फिर लडने को राज़ी हो गया। लेकिन श्रज्ञ न के युद्ध-विमुख होने का कारण नैतिक न था। वह श्रपने सगे-सम्बन्धियों को मरने-मारने के लिए खड़े देख सूठी करुणा, हृद्य की दुर्बलता श्रीर चिणक मोह के कारण युद्ध-विरोधी हो गया था। उसे हिंसा करने में कोई श्रापत्ति न थी। उसकी ध्वराहट उन मनुष्यों के कारण थी जिन्हें उसे मारना था। यह कायरता थी श्रीर श्रीकृष्ण ने समर्काया कि कायरता की श्रपेका मरना श्रीर मारना कहीं श्रीक श्रेयस्कर है।

कहा जा सकता है कि निरासक्त श्रीकृष्ण भी कुरुचेत्र के युद्ध-चेत्र में उदासीन न थे। वे न्याय श्रीर सत्य के पत्त में थे। उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन वे युद्ध-विशेषक्र थे। पांडवों ने उनके युद्धज्ञान श्रीर उनकी सलाह से लाभ उठाया। यह कहना ठीक न होगा कि उनकी सहायता केवल नैतिक थी। लेकिन गीता के श्रीकृष्ण युक्तात्मा हैं। उनके पूर्ण मानसिक समता प्राप्त है श्रीर वे हिंसा-श्राहिंसा से परे हैं। उनके से पूर्ण पुरुष के लिए ही यह कहा जा सकता है कि वह लेशमात्र श्रासक्ति के बिना, सबके हित के लिए, मार सकता है। वह करते हुए भी श्रक्ती हैं, मारते हुए भी श्रहिंसक हैं। किन्तु श्रहिंसात्मक व्यवहार इस कठोर एथ्वी पर चलने वाले, हाइचाम के साधारण मनुष्य के द्वारा निरासक्त स्थित की श्राप्त के लिए श्रावर्यक है।

# वौद्ध और जैन धर्म

धार्मिक श्रीर दार्शनिक साहित्य में श्राहंसा पर ज़ोर तो दिया गया, लेकिन साथ-साथ जीव-विजदान का रिवाज भी चलता रहा। धौद्धु श्रीर जैनमत ब्राह्मण-धर्म की जटिल, विस्तृत धार्मिक क्रियाश्रों, जाति-प्रथा के रुदिवाद श्रीर बुिलदानों की हिंसा के विरुद्ध क्रान्तिकारी विद्रोह थे।

श्रिहंसा जैनदर्शेन का प्रमुख सिद्धान्त है। जैनों का विश्वास है कि सारा संसार श्रसंक्य शरीरघारी श्राक्षाश्चों से भरा है। यह शरीर या तो स्यूज

१. इ०, १४-१-३६, पृ० ४३०। २. 'गीता', १८, १७।

श्रीर दृश्य है या स्इम श्रीर श्रदृश्य । सब तस्त्रों में श्रातमा की प्रेरणा है । दुःख का कारण है श्रातमा का मौतिक शरीर से सम्बन्ध । जीवन में श्रदृश्य शरीरयुक्त श्रातमा को भी कप्ट ही मिलता है । शरीर-बन्धन से छुटकारे के लिए, मुक्तात्मा होने के लिए, यह श्रावश्यक है कि व्यक्ति कर्मों के बन्धन से छूट जाय । इसके लिए तीन साधन हैं जिन्हें जैन 'त्रिरत्न' कहते हैं । ये हैं मिन्यक् ज्ञान, सम्यक् दृश्न श्रीर सम्यक् चारित्य । सम्यक् चारित्य में पंचनत सिमिलित हैं। इनमें प्रथम श्राहिसा है श्रीर श्रन्य चार हैं सत्य, श्रस्तेय, श्रपरिश्रह श्रीर ब्रह्मचर्य । इन व्रतों का पालन जैन सन्यासी नियम से श्रीर गृहस्थ यथाशक्ति करते हैं।

जैन श्राहिंसा पर बहुत श्रिष्ठिक ज़ोर देते हैं। जैन साधु श्रपने शरीर श्रीर कपड़ों से कीडे-सकोड़ों को नहीं हटाते, जीव-रचा के श्रीमिश्रय से पानी छानकर पीते हैं, ज़मीन काड़ू से साफ़ करके बैठते हैं और कमी-कभी काड़ू साथ लेकर चलते हैं। जीवन के प्रत्येक ज्यवहार से हिंसा होती है; क्योंिक संसार शरीर्युक्त श्रीर दु:ल का श्रमुभव करनेवाले जीवों से भरा है। इसलिए जैन धर्म का सिद्धान्त है कि श्रहिंसक मनुष्य को कम-से-कम कार्यों में जगना चाहिए। इस प्रकार जैन धर्म में तपस्या के लिए तपस्या को श्रोत्साहन मिला श्रीर श्रहिंसा का श्र्य हो गया छोटे-से-छोटे कीड़े-मकोड़े को भी न मारना। यह श्र्य श्रहिंसा के निषेधात्मक स्वरूप का चरमवादी प्रयोग है श्रीर इस श्र्य के कारण, दीनवन्धु ऐन्द्रयूज़ के शब्दों में, श्रहिंसा इतना भारी बोक्त हो गया कि मानवता के लिए उसे उठाना श्रसम्भव हो गया। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि जैनमत ने इस देश में श्रहिंसा की परम्परा के जीवित रहने श्रीर विकसित होने में महत्वपूर्ण सहायता दी।

जनसाधारण के जीवन पर जैनमत का किसी दूसरे प्रान्त में इतना प्रभाव नहीं पढ़ा जितना गुजरात में, जहां गांधीजी का जन्म श्रीर पालन-पोषण हुश्रा था। उनके वचपन में उनके पिता, जो वैष्णव थे, बहुत कुछ जैन साधुश्रों के सत्संग में रहते थे। इस प्रारम्भिक जैन-प्रभाव के हीते हुए भी गांधीजी जैनियों की तरह श्रहिंसा के निषेधात्मक श्रथं के श्रमर्यादित प्रयोग को स्वीकार नहीं करते।

वौद्ध घर्म ने श्रिहिंसा के निषेघात्मक स्वरूप पर उत्तना ज़ोर नहीं दिया जितना जैनघर्म ने। गौतमबुद्ध की शिचा में — जिसका प्रारम्भ पवित्रता से

१. सी॰ एफ॰ ऐन्ड्रयूज, 'महात्मा गांधीज़ त्र्याइडियाज़'—ए॰ १३२। गांधीजी ऐन्ड्रयूज साहब से सहमत हैं। उनके मत के लिए देखिए,

होता है श्रीर श्रन्त प्रेम में—तत्त्व-मीमांसा की श्रपेचा नीतिधर्म का प्राधान्य है। उनकी नैतिक-शिचा उपनिषदों के नैतिक सिद्धान्तो का व्यावहारिक प्रयोग है।

बौद्ध मत के चार प्रमुख सत्य (चतुर्संत्यानि) हैं—दुःख, उसका कारण (समुदाय), उसका अन्त (निरोध) और उसका मार्ग, बौद्धों के भ्रात्म-संयम की नैतिक नियमावली (भ्रार्य श्रष्टांगिक मार्ग), जो बौद्ध मत का विशिष्ट भ्रंग है, श्रहिंसा का मार्ग है। श्रहिंसा का बौद्ध भिन्नुओं के दस 'शिचापदों' में और गृहस्थों के 'पञ्च शिलाओं' में पहला स्थान है।

गौतमबुद्ध की यह सर्वज्ञात शिचा है कि द्वीप का अन्त द्वीप से नहीं भेम से ही होता है। उनकी यह भी शिचा है कि "मनुष्य कोध को भेम से जीते, खुराई को अञ्चाई से, जोभी को उदारता से और फूठ को सत्य से। इस तरह वह देवनुल्य बनेगा। दूसरों का नेतृत्व हिंसा से नहीं ईमानदारी भीर न्याय से करो।"

उन्होंने भिच्चओं को शिचा देते हुए कहा, "यदि डाक् श्रीर प्राण्घातक श्रारी से तुन्हारे जोडों श्रीर पसिवयो को कार्टे तो तुममें से जिसे कौध श्राएगा वह मेरी श्राज्ञा का उल्लान करेगा।"

सुत्त निपात के निम्निलिखित शब्दों से खुद्ध के श्रहिंसा के श्रादर्श का रूप श्रक्ती तरह प्रकट होता है—

"जिस तरह माता जीवनपर्यंन्त श्रपने एकमात्र पुत्र की देखरेख करती है, उसी तरह हमें संसार के छोटे-विडे सब जीवों के लिए श्रपने हृदय श्रीर बुद्धि को विशाल बनाकर श्रीर द्वेप श्रीर दुर्भावना की संकीर्णता का श्रति-क्रमण करके श्रीम का व्यवहार करना चाहिए।"

गौतमबुद की शिचा में ज़्यादातर ज़ोर व्यक्तिगत सम्बन्धों में श्राहेंसात्मक वर्ताव पर दिया गया था। वे इस बात के विरुद्ध थे कि श्राहेंसा का युद्ध से श्रोर श्रपराधी को दंढ देने मे शाब्दिक प्रयोग किया जाय। श्रपराधी को दंढ सिलना चाहिए, यग्रपि दंढ देते समय जन के हृद्य सें हूं प का भाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वे सभी युद्धों को दु.ख का प्रसंग मानते थे, लेकिन उनको यह मान्य नहीं था कि जो मनुष्य शान्ति रखने के सब साधनों के उपयोग के बाद न्यायपूर्ण कारणों से युद्ध करता है वह दोपयुक्त है। वे श्रानेतिकता के प्रति श्रात्म-समर्पण के विरुद्ध थे। उनके श्रनुसार सफल विजयी वह है जो होष को दबाकर श्रपने पददिलत प्रतिपन्नी को उठा ले श्रीर

१. राधाकुब्सान की 'ईस्ट एन्ड वेस्ट इन रेलिजन' मे पृ० ११० पर उछरित ।

उससे कहे, "श्रव श्राश्रो, हम सन्धि कर लें श्रोर भाई-भाई बन जायं।"

गौतमबुद्ध का श्रहिंसां का यह सिद्धान्त कि हिंसा से वचकर सब जानदारों के साथ द्या की जाय श्रीर हें प के बदले श्रेम किया जाय, मानवता के विकास के इतिहास की महत्त्वपूर्ण मिंत्रजों में से एक है।

#### अशोक

प्रहिंसा की परम्परा में श्रशोक का विशेष स्थान है। संसार के इतिहास में वे ही एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने इतने विस्तृत साम्राज्य का शासन श्रहिंसात्मक नीति से करने का प्रयत्न किया। किंता के युद्ध के विनाश श्रीर भयक्षरता से दुःखी होकर उन्होंने फिर युद्ध न करने का सफल सक्कल्प किया, शिकार श्रीर मांस-भोजन छोड़ दिया श्रीर संसार के सामने सार्वभीम शानित श्रीर सब जीवधारियों के भाईचार का श्रादशैं रखा। श्रंगरेज़ विचारक एच० जी० वेल्स के शब्दों में, "वे ही एकमात्र योद्धा शासक हैं जिन्होंने विजय के बाद युद्ध को त्याग दिया"।

श्रपराजित सीमानिवासियों को श्रशोक का सन्देश था, "राजा चाहता है कि उसके श्रपराजित सीमानिवासी उसमे डरें नहीं, बिल्कं उसमें विश्वास रखें। उनको उस (श्रशोक) से सुख मिलेगा दुःख नहीं"। उनका कहना र्था कि सर्वश्रेष्ठ विजय है धर्म की विजय न कि शक्ति की विजय। उनकी श्रहिंसात्मक विदेशी नीति के श्राधारभूत सिद्धान्त थे छोटे-बड़े सब देशों की स्वतन्त्रता, समता श्रीर श्रातृत्व श्रीर विदेशी नीति का सिक्रय-रूप था 'श्रीति' द्वारा श्राह धर्म-विजय जिसकी श्रीक्यिक लोकसेवा श्रीर नीति-प्रचार में होती थी।

साम्राज्य के भ्रन्दर उनकी सरकार सदा लोक-कल्याण के कार्य में प्रयस्तरील रहती थी। सरकार ने जनता को उन प्रमुख नैतिक सिद्धान्तों की शिचा देने का प्रवन्ध किया था जो हरएक धर्म को सान्य हैं। श्रशोक इस कारण सार्वमौम धर्म के पहले शिच्चक माने जाते हैं। श्रशोक ने नीति-धर्म श्रीर शासननीति के श्रपने सिद्धान्त शिलाश्रों श्रीर लाटों पर खुदवा दिये थे। इनमें से पृष्ट्ला, दूसरा श्रीर चौथा शिलालेख श्रिहंसा के सम्बन्ध में हैं।

र्तिकिन श्रशोक ने सेना को नहीं हटाया श्रीर उनकी सरकार जनता से नैतिक सिद्धान्तों का पालन कठोर दगड देकर भी करवाती थी।

श्रशोक के बाद भारतवर्ष में घार्मिक स्म्प्रदाय, घर्म-शिक्षक श्रीर

१. पॉल कारुस, 'दि गॉस्पेल श्रॉव बुद्ध'—पृ० १२६-२६ ।

विशेष रूप से भक्तिमार्ग के प्रचारक सन्त स्वय, द्या, नम्रता, सहिएणुता श्रीर दूसरे श्राहंसात्मक श्रादर्शों की शिचा देते रहे। लेकिन श्रहिंसा के विकास के इतिहास में श्रशोक के बाद के काल का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है। दूसरी श्रोर भक्तिमार्ग के सन्त शिचकों के कारण सांसारिक जीवन श्रीर श्राध्यात्मिक जीवन श्रलग-श्रलग समके जाने लगे श्रीर इस विश्वास ने जद पकड़ी कि सांसारिक जीवन में श्राहंसा का प्रयोग नहीं हो सकता।

# श्रहिंसा के प्रयोग

भारत के निवासी प्राचीनकाल से ही श्रन्याय का प्रतिरोध करने के प्रश्निस्तासक मार्ग के उपयोग से भी परिचित रहे हैं। धरना, प्रायोपवेशन (श्रामरण उपवास), श्राज्ञाभंग श्रोर देशत्याग के सत्याग्रही शक्षो का व्यक्तियों श्रीर कभी-कभी छोटे-छोटे जनसमूहों द्वारा प्रयोग गांधीजी के पहले भी इस देश में होता था। विश्रप हेवर ने गांधीयुग के पहले बनारस के तीन लाख निवासियों के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध श्रसहयोग का वर्णन प्रक्रिया है। इसी तरह सन् १८३० में मैसूर की जनता ने शासन के श्रस्याचार के विरुद्ध श्रसहयोग किया था। अश्रपनी श्रास्मकथा में गांधीजी ने श्रपने पिता के श्रहिंसक प्रतिरोध का वर्णन किया है। वे राजकोट के दीवान थे। राजकोट के श्रसिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट ने राजकोट के शासक के वारे में प्रश्रपमानजनक बातें की। गांधीजी के पिता ने इसका विरोध किया। एजेंट नाराज़ हो गया श्रोर उनके समा-प्रार्थना करने से इनकार करने पर उनको केंद्र करवा दिया। वे कुछ घएटे हिरासत में रहे। लेकिन शहर में इस खबर से उत्तेजना फैल गई श्रीर एजेंट को उन्हें छोड़ना पड़ा।

#### इस्लाम

श्रहिंसा किसी एक जाति, देश, धर्म, सभ्यता या संस्कृति की विशेषता नहीं है। प्रेम की श्रमिन्यक्ति होने के कारण वह सार्वभौम गुण है। यह यत्तजाने के पहले कि दूसरे देशों श्रीर धर्मों में श्रहिंसा के विकास की रूप-रेखा क्या थी, इस्जाम में श्रहिंसा के स्थान का संचिस उल्लेख ठीक होगा।

वहुत-से पाठक शायद इस वात से परिचित होगे कि गाधीजी का प्रिय भजन ''वैष्ण्वजन तो तैने किहये'' मिक्तमार्ग के प्रसिद्ध प्रचारक, सन्तर्काव नरिसह मेहता (१५वी सटी) का है।

२, डोक, 'एम, के, गांधी'—पृ० ८७।

३. वार्ट डि लाइट, 'कान्क्वेस्ट ग्रांव वायोलेन्स'—-ग्रध्याय ७ l

४. 'ग्रात्मकथा'-भाग १, ग्राच्याय १।

दुर्भाग्यवश साधारणतः मनुष्यों की यह धारणा हो गई है कि इस्लाम का हिंसा श्रीर वल-प्रयोग से साहचर्य है। लेकिन मुहम्मद साहव की शिचा दया, शान्ति श्रीर प्रेम की है। केवल मनुष्यों ही के प्रति प्रेम की शिचा नहीं देते, वरन सब जीवधारियों के प्रति क्ररान श्रहिंसा को हिंसा पर तरजीह देती है। 'इस्लाम' शब्द का ही श्रर्थ है 'शान्ति', 'मुरचितता', 'मुक्ति'। मुसन्तमानों का साधारण श्रभवादन शब्द 'श्रस्सलामालेकुम' को श्रर्थ है 'श्राप शान्ति से रहे।'

श्रपने व्यक्तिगत जीवन में मुहम्मद साहव बहुत सौजन्यपूर्ण श्रौर द्यालु थे श्रौर पर्देनशीन कुमारी से भी श्रिषक सलक्ज थे। छोटों के प्रति तो वे विशेष रूप से जमाशील थे। श्रपने नौकर श्रनस को तो शायद ही उन्होंने कभी डांटा हो। वे सभी बच्चों से प्रोम करते थे श्रौर श्राप कभी नहीं देते थे।

श्रत्व में उस समय ख़ियों श्रीर गुलामों के साथ बढ़ा श्रन्याय होता था।
मुहम्मद साहब ने श्रपने श्रनुगामियों को श्राज्ञा दी कि वे इनके प्रति श्रच्छा
बर्ताव करें। उन्होंने जानवरों के श्रिधकारों पर भी ज़ोर दिया श्रीर श्रामोदप्रमोद के लिए की गई जीवहिंसा को निन्दनीय बताया। उनकी शिज्ञा थी
कि किसी भी जानदार के साथ, चाहे वह पग्र हो या पन्नी, निद्यता नहीं
करनी चाहिए, क्योंकि सभी इस जीवन के बाद खुदा के पास वापस
जायंगे। उन्होंने श्राज्ञा दी कि निशाना मारने वाल निशाने की जगह
जीवित चिड़ियों का उपयोग न करें।

निस्सन्देह कुरान वचात्र के युद्ध श्रीर श्रायाशी के तिरुद्ध युद्ध की श्राज्ञा देती है। युद्धम्मद साहव ने स्वयं युद्ध किये, लेकिन वे युग्ध के युद्ध थे श्रीर उन्होंने हारे हुए शत्रुश्रों को चमा कर दिया। इसके श्रलावा कुरान में कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वे हिंसा की श्रपेचा श्रहिंसा को श्रन्याय श्रीर तुराई के जीतने का श्रधिक श्रन्छ। उपाय सममते थे। उन्होंने कहा "तुराई को उस तरीके से हटाश्रो जो तुराई से श्रधिक श्रन्छ। हो।"

उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए बल-प्रयोग की श्राज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा, "धर्म में जबरद्स्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक रास्ता ग़लंत रास्ते से श्रपने श्राप साफ है।" ''लेकिन श्रगर खुदा की यही मर्जी होती तो

१. जांस्टन, 'मोहम्मद एराड हिज़ पावर'---पृ० १४६।

२. 'कुरान'—६-३८ । वही—२२-३६ ऋौर २।१६०-१६३ । वही—२८६८; प्रारेर७; १७।१६७; २३।१६६ । वही—२।१५६ । वही-ं २०।६६-१००, ३।१६; ६।१०८; १६।१३८,२५।२२; १३।८; २२।४१, इत्यादि ।

दुनिया के सब श्रादमियों ने एक ही मज़हव की माना होता। तब क्या तू उनको इस बात पर मज़बूर करेगा कि वे तेरे धर्म को मानें? कोई श्रादमी विना खुदा की मज़ीं के धर्म को मान नहीं सकता। " एकपान उपाय जिसकी उन्होंने श्राज्ञा दी वह था शिचा श्रीर प्रचार। उन्होंने धार्मिक सिंहण्युता के सिद्धान्त की श्रीर सब जातियों, रंगों श्रीर धर्मों के मनुष्यों के भाईचारे के श्रादर्श की शिचा दी।

#### चीन

चीन के इतिहास में भी श्राहिंसा की परम्परा दीर्मकालीन है। हजारों साल से चीन निवासी हडताल के शस्त्र का प्रयोग करते रहे हैं। ईसा से ४४६ वर्ष पूर्व भी चीन में निःशस्त्रीकरण के प्रस्तान का इतिहास मिलता है। चीन के तीनों घम कन्फ्यूशियन घम, ताथ्रो धम श्रीर बौद्ध घम शांतिप्रिय श्रीर हिंसा-विरोधी हैं।

यूरोप के विचारक शुद्ध की वीरता और शुद्ध में प्राप्त मृत्यु की प्रशंसा करते हैं। प्राचीन चीन के महिषे मन्फ्यूशियम (लगभग १११ से ४७ म वर्ष ईसा पूर्व) के मत में साहसपूर्ण मृत्यु की अपेचा सामंजस्यशुक्त, संयमपूर्ण जीवन अधिक प्राह्म है। कन्फ्यूशियस का स्वर्ण-नियम, जो सब प्रकार के मानवीय व्यवहारों का आधार है, पारस्परिकता का सिद्धान्त है। पारस्परिकता का अर्थ यह है कि मनुष्यों को दूसरों के साथ वैसा ही वर्ताव करना चाहिए जैसा वह चाहते हैं कि दूसरे उनके साथ करें।

कन्फ्यूशियस को ज्यक्तिगत सम्बन्धों में हिसा मान्य न थी। लेकिन वह सामूहिक हिंसा के विरोधी न थे। वह सेना को सरकार की तीसरी आवश्यकता मानते थे। वह चीन के ताओ धर्म के प्रवर्तक लाओसे के इस सिद्धांत को भी असंगत मानते थे कि बुराई के जवाब में भलाई की जाय। उनके मत से बुराई का जवाब न्याय है। इस प्रकार यद्यपि उन्होंने ज्यक्तिगत सम्बन्धों में बदला लेने की प्रमुक्ति को स्याज्य बताया, लेकिन उन्होंने प्रेम से बुराई को जीतने की शिचा नहीं दी।

कन्फ्यूशियस के समकालीन लाग्रोसे श्रराजकतावादी, प्रगतिवादी, युद्ध-विरोधी दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस की श्रपेत्ता उनके सिद्धान्तों में जो ताग्रो मत का श्राधार है, श्रदिसा का श्रधिक विकास हुआ है। उनकी शित्ता में वैयक्तिक सम्बन्धों में श्रदिसा के विधायक स्वरूप का श्रर्थात् बुराई को प्रेम से जीतने का प्राधान्य है। ''ताश्रो" का श्रर्थ है ''मार्ग"। मतुष्य का परम

१. सोपर, 'रेलिजन्स त्राव मैन्काइंड', पृ० २२६ । वही; पृ० १६ ।

धर्म यह है कि 'ताष्रो' को, जो श्रहाँता श्रीर हिंसा के विपरीत श्रहाँता-त्याग का शाश्वत सार्वभौम सिद्धांत है, सीखे श्रीर उसका श्रतुकरण करे। श्रहाँता-त्याग का श्रथ है श्रहाँता से छुटकारा पाना श्रीर बुराई के वदले भलाई करना। इस प्रकार चीन में पहले-पहल लाश्रोसे ने (हिंसात्मक) श्रप्रतिरोध का प्रतिपादन किया। लेकिन उनकी शिचा वैयक्तिक सम्बन्धों तक सीमित रही श्रीर उन्होंने इस बात का विवेचन नहीं किया कि इस सिद्धांत का प्रयोग सामाजिक सम्बन्धों में किस प्रकार हो सकता है।

श्रतिश्राधिनिककाल में चीन ने श्रक्सर इंगलिस्तान श्रीर जापान के विरुद्ध श्राधिक बहिष्कार का प्रयोग किया है। चीन श्राज युद्धितरोधी देश नहीं है, लेकिन वह श्राक्रमणशील राष्ट्रीयतावाद से भी मुक्त है।

# युनान और रोम

प्राचीन प्रीस में सहिष सुकरात सत्याप्रही थे। उन्होंने सत्य के श्रन्वेषंण को श्रीर श्रपने देशवासियों की अमपूर्ण मान्यताश्रों के श्रहिंसात्मक प्रतिरोध को छोड देने की श्रपेचा ज़हर के प्याले को श्रधिक श्रेयस्कर समका।

उनके शिष्य प्लेटो का कहना था कि विश्व-स्तुजन पाशिविक शिक्त के जपर अहिंसा की विजय है और हिंसा से विश्वङ्क्ष जता की उत्पत्ति होती है। ''राज्य'' नाम की विख्यात पुस्तक में प्लेटो का यह मत था कि चोद्धाओं का दर्जा दार्शिनकों के बाद है।

स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस श्रीर मारकस श्रारेलियस ने स्पष्टरूप से वैयक्तिक सम्बन्धों में बुराई के (हिंसात्मक) श्रप्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन इन दार्शनिकों ने इस सिद्धांत का प्रयोग युद्ध श्रीर श्रपराधी के दंढ देने के सम्बन्ध में नहीं किया।

ईसा से पूर्व पांचवीं सदी के प्राचीन रोम में श्राहिंसात्मक श्रसहयोग का एक उल्लेखनीय दृष्टांत है। शोषित प्लेबियन समूह ने श्राहिंसात्मक हिंजरत के द्वारा द्वाव डालकर शोषक पैट्रीशियनवर्ग से श्रपने राजनैतिक श्रीर श्रार्थिक श्रीवकार प्राप्त किये। र

# यहूदी मत

यहूदियों की धर्मपुस्तक श्रोल्ड टेस्टामेंट में ऐसी शिचाश्रों का, जो श्राज श्रहिंसा के श्रान्दोलन की विरासत है, बाहुल्य है। पेन्टाट्यूक की कुछ शिचाएं

१. केस, 'नानवायोलेन्ट कोएर्शन', पृ० ३४-४१।

२. लाइट, 'कान्क्वेस्ट ग्राव वायोलन्स', पृ० १०६-७।

उस्लेखनीय हैं। "यदि तुक्ते श्रपने पड़ोसी का ग़लत रास्ते जाता हुआ बैल या गधा मिल जाय तो निश्चय ही तुक्ते उसे वापस जाना होगा।"

"यदि तेरा दुरमन भूखा है तो उसे खाने को रोटी दे श्रीर श्रगर वह प्यासा है तो उसे पीने को पानी।"

"यदि तेरा दुश्मन श्रसफल हो, यदि उसे ठोकर लगे, तो प्रसन्न न हो।"
"पृथा मगडों को उत्साहित करती है; लेकिन प्रेम सब पापों को उक लेता है।"

यहूदी मत के उत्तरकालीन घर्मप्रन्थों—सिरना, उसकी टीकाश्रों श्रीर ताल्मुद्—ने श्रिहंसा की इस परम्परा को जीवित रखा। प्राचीन यहूदी जाति के बारे में प्रोफेसर हॉकिंग ने लिखा है, "उस (जाति) के बारे में, एक सुद्द धार्मिक श्रद्धा के कारण यह सम्भव हो सका कि उसके सार्वजनिक मामलों का प्रबन्ध एक श्रद्धां की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, उसके नैतिक समतुत्य की सम्भावना सोची जा सकती है।" लार्ड एक्टन लिखते हैं, "ईज़राईल निवासियों के शासन-प्रवन्ध के लिए एक संघ था जिसके श्रह्तत्व का साधन राजनैतिक शक्ति नहीं जाति श्रीर धर्म की एकता थी श्रीर जिसका श्राधार पाशविक शक्ति नहीं स्वेच्छा से विया हुआ इक्तरारनामा था।" व

यहूदियों के धर्म न्प्रन्थों मे श्रहिसा का महत्त्वपूर्ण स्थान श्रवश्य है श्रीर श्रसें से यहूदियों पर निर्दयतापूर्ण श्रत्याचार भी हुए हैं, लेकिन यहूदियों मे श्रहिंसात्मक प्रतिरोधक के सिद्धान्त को मानने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती।

# ईसाई-धर्म

ईसाई-धर्म की उत्पत्ति यहूदी-धर्म से हुई और ईसा की शिचा वास्तव में श्रोल्ड टेस्टामेंट के धर्मश्रवर्तकों की शिचा, श्रयांत् श्रेम का नियम, ही है। ईसामसीह ने इस नियम को पारस्परिकता के तल से भी विधायक सप्रयोजनता के स्तर पर उठांकर नैतिक दृष्टिकीण से उसका क्रान्तिकारी और काया-पलट करने वाला बना दिया है। उन्होंने बार-बार ये शब्द दोहराए हैं, ''तुमने सुना है कि शाचीन धर्मश्रवर्तकों ने किस शकार यह कहा है......लेकिन में तुमसे कहता हूँ।" ईसा के इन शब्दों से उनकी शिचा की क्रान्तिशील प्रयुत्ति और

उद्धरण।

१. 'एक्सोडस', २३|४; 'प्रोवर्ष', २५|२१; २४|१७; 'प्रोवर्ष', १०|१२। २. हॉकिंग, 'भैन एड टि स्टेट'—पृ० ६३ श्रीर उसी पृष्ठ पर लार्ड एक्टन का

यहूदी परम्परा से उसका सम्बन्ध स्पष्ट ज्ञात होता है।

ईसामसीह श्रीर उनकी शिचाएं गांधीजी\_के सत्याग्रही दर्शन का एक महत्वपूर्ण सोत हैं। गांधीजी ने एक बार श्रपने मित्र जे॰ ले॰ डोक साहय से कहा था कि न्यू टेस्टामेंट श्रीर विशेषकर 'पर्वत के धर्मशिचणा? के द्वारा ही सत्याग्रह की श्रनमोल नैतिकता की श्रीर उनका हृदय जागरित हुश्रा। गीता ने इस मान्यता को गहरा बनाया श्रीर टालस्टाय के 'दि किंग्डम श्राफ गाँड इज़ विदिन यू' ग्रन्थ ने इसको स्थायी रूप दिया। बाद में गांधीजी के उपर रिकन, थोरो श्रीर इंग्लैंड के निष्क्रिय प्रतिरोध श्रान्दोलन का भी प्रभाव पड़ा। गांधीजी ईसा को सत्याग्रहियों का सिरताज मानते हैं। उनका कहना है कि यदि केवल 'पर्वत के धर्मशिचण' श्रीर उसके उनके श्रपने श्रनुवाद को स्वीकार करने की ही बात होती तो उनको श्रपने को ईसाई मानने मे ज़रा भी संकोच न होता। व

निस्संदेह बाह्बिल में विश्वित ईसा से सम्बन्धित कुछ घटनाएं श्रोर उनके कुछ कथन, ठीफ-ठीक श्रिहंसक नहीं लगते। इनके दृष्टांन्त हैं सिक्के-फरोशों को मन्दिर से भगाने के लिए कोड़े का प्रयोग ('नान', २।१४), सुश्ररों का विनाश ('ल्यूक', =।२६-३४), तलवार मोल लेने की श्राज्ञा ('ल्यूक', २२।३६), वलवान सशस्त्र मनुष्य का कथानक ('ल्यूक', १९।२१) श्रीर ईसा का यह कथन, ''श्रव्छा होता यदि उसके गले मे चक्की का पाट डाल दिया जाता श्रीर उसे गहरे समुद्र में हुवो दिया जाता" ('मैथ्यूज़', १८।६)।

हो सकता है कि इन श्रहिंसात्मक न लगने वाले ईसा के कथनों श्रीर उनके जीवन की घटनाश्रों में उनके शिष्यों की संपादन-प्रक्रिया के कारण कुछ देरफेर हो गया हो। फिर इन थोड़े-से संदिग्घ हिंसानुमोदक उद्धरणों के विपरीत ऐसे दृष्टान्तों की बहुतायत है जिनमें उन्होंने शारीरिक बल के प्रयोग की निन्दा की श्रीर प्रेम या श्रप्रतिरोध के नियम की शिचा दी। श्रीर उनके कथनों से श्रिषक महत्ता है उन कार्यों की जो उन्होंने श्रपने जीवन में श्रीर मृत्यु द्वारा किये। उनका जीवन मानवता के प्रेम के लिये कठोर कष्ट-सहन की कथा है। धार्मिक सेवा के जीवन के प्रारम्भ से—जब उन्होंने शक्ति का त्याग कर दिया श्रीर शतान का श्राधिपत्य मानने से इन्कार कर दिया—श्रपने साथ विश्वासघात होने, मुकदमा चलने श्रीर जीवन के सूली पर गौरवपूर्ण श्रन्त होने तक उन्होंने ब्रुराई को जीवने के ईसाई-मार्ग का—प्रेम श्रीर श्रप्रतिरोध की शक्ति का—प्रदर्शन किया।

१. मैक्मरे, 'क्लू टु हिस्ट्री'--पृ० ६६ ।

२. ऐन्ड्रयूज, 'महात्मा गांधीज आइहियाज'—पृ० ६३!

ईसा की सम्पूर्ण शिचा का स्रोत है: उनकी भगवान के सार्वभीम प्रेम-पूर्ण पितृत्व और मानवता के आतृत्व की मान्यता। ईसा ओल्ड टेस्टामेंट की दो आज्ञाओं को उद्धरित करते हैं, "तुके अपने ईश्वर से प्रेम करना होगा," और "तुके अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना होगा।" ईसा कहते हैं कि दोनों आज्ञाएं एक दूसरे के तुल्य हैं और धर्मप्रवर्तकों और उनकी शिचाओं का आधार हैं। इन आज्ञाओं को ईसा की बहुमूल्य देन उनके इन शब्दों से प्रकट होती है, "तुमने सुना है कि यह कहा गया है कि, तू अपने पडोसी से प्रेम कर और अपने शत्रु से घुणा।"

''लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुश्रों से प्रोम करो; जो तुम्हे आप दें उनको आशीर्वाद दो; जो तुमसे घृणा करें उनके साथ भलाई करो श्रीर जो तुमपर श्रत्याचार करें श्रीर तुम्हारा दुर्मावनापूर्वक दुरुपयोग करें उनके लिये प्रार्थना करो।"

''जिससे तुम खर्ग मे श्रपने पिता के (योग्य) पुत्र बन सको, क्योंकि वह श्रपना सूर्य श्रच्छ।ई श्रोर बुराई दोनों पर प्रकाशित करता है श्रोर न्यायी श्रोर श्रन्यायी दोनों के लिए वर्षा करवाता है।"

इस प्रकार ईसा की शिका में प्राकृतिक प्रयुत्ति का प्रेम विकसित होकर सप्रयोजन, वोधपूर्ण, प्रेम वन जाता है।

प्रम में किसी प्रकार की हिंसा के प्रयोग का स्थान नहीं। श्रीर कहते हैं कि ईसा ने, "जब उनके प्रति दुर्वचनों का प्रयोग हुआ, जौटकर दुर्वचन नहीं कहे श्रीर जब उन्हें कप्टसहन करना पड़ा, किसीको धमकाया नहीं।" श्रीर-शक्ति का न उपयोग करने का उनका निश्चय उनकी गिरफ्तारी के श्रवसर पर प्रकट होता है। जब उनकी रचा के लिये उनके शिष्य पीटर ने श्रपनी तलवार निकालकर बढ़े पुंजारी के नौकर का दाहिंगा कान काट दिया तो उसकी भर्दनी करते हुएं ईसा ने कहा, 'श्रपनी तलवार स्थान में फिर रख दो; क्योंकि वे संब जो तलवार उठाते हैं तलवार से विनष्ट होते हैं।"

श्रीर 'पर्वतं के धर्म-शिचण' में हम पढ़ते हैं---

"तुंमने सुना है यह कहा गया है कि आंख का बदला आंख और दाँत का दाँत।

"लेकिन में तुमसे कहता हूँ कि तुम बुराई का (हिंसा से ) प्रतिरोध ही न करों, लेकिन जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड मारे, उसकी श्रोर वांया भी करें हो।

१. 'मैथ्यूज'—२२।३७-४० । वही--१।४३-४५ । वही--२६।५२ । २. वही--५।३८-४२ ।

"श्रीर श्रगर कोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाकर तुम्हारा कोट भी छीन ले, तो उसको श्रपना लयादा भी दे दो ।

"श्रीर जो कोई तुमको एक मील चलने पर मजबूर करे, उसके साथ दो मील चले जाश्रो।"

श्रहिंसात्मक प्रतिरोध का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत, उसका श्रादर्श, हमको मिलता है सूली पर चढ़े ईसा की श्रपने सताने वालों के लिए भगवान से चमा-याचना की इस प्रार्थना में 'पिता, उन्हें चमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।"

यह सममना नितांत भ्रमपूर्ण है कि ईसा के प्रयत्न की सीमा भ्रान्तरिक नैतिकता की प्राप्ति थी और उन्होंने सांसारिक वातों को राज्यशासन के निर्धारण के लिए छोड दिया था। ईसा ने कहा, ''मैं हूं मार्ग, सत्य श्रीर जीवन'' श्रीर सत्य-मार्ग का प्रभाव श्रावश्यक रूप से जीवन के प्रत्येक चेत्र में, प्रकट होगा—वह चेत्र सामाजिक हो या वैयक्तिक, नैिवक हो या श्राध्यात्मिक। वपतिस्मे, प्रजोभन पडने, जेक्सलेम में घुसने श्रीर क्याफ्रस श्रीर पाइलट के सामने मुकदमे के कथानक इस वात को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि ईसा श्रपने को मसीहा मानते थे। वास्तव में उनके विरुद्ध यही श्रारोप था श्रीर उन्होंने इसको पाइलट के सामने मान भी लिया था।

परम्परागत यहूदी मान्यता यह थी कि मसीहा जातीय नेता, सांसारिक शासक होगा जो रोम के श्राधिपत्य को हटाकर यहूदी स्वतन्त्रता का पुनः-संस्थापन करेगा। निस्संदेह ईसा ने इस जातीयतावादी मान्यता को प्रतिफलित करने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका राज्य इस संसार का राज्य न था। उन्होंने एक विल्कुल दूसरे प्रकार के राज्य की क्रांतिकारी शिचा दी। उनकी योजना यह थी कि यहूदी हिंसा के विचारों को छोड हैं, उनके दिखाये हुए प्रेम श्रीर श्रहिंसा के साधनों से शत्रुश्रों को मित्र बना लें श्रीर इस प्रकार उनके श्रादर्श राज्य की ख्यापना में सहायक हों। मालूम पड़ता है कि उनके श्रहिंसा के मार्ग में यह भी सिम्मिलित था कि रोमन साम्राज्य के साथ वहां तक सहयोग किया जाय जहां तक कि उससे यहूदियों की मलाई हो। इसीलिए उन्होंने साइमन को श्रपना श्रीर उसका कर श्रदा कर देने की श्राज्ञा दी थी। यही श्रर्थ उनके इस कथन में भी सिन्निहित मालूम होता है, "शासक-सम्बन्धी कर्तव्यों को शासक के प्रति पालन करो श्रीर ईश्वर-सम्बन्धी कर्तव्यों को शासक के प्रति पालन करो श्रीर ईश्वर-सम्बन्धी कर्तव्यों को शासक के प्रति पालन करो श्रीर ईश्वर-सम्बन्धी कर्तव्यों को शासक के प्रति पालन करो श्रीर ईश्वर-सम्बन्धी कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति।" प्रकट है कि ईश्वर के प्रति श्रपने कर्तव्यों को

१. ल्यूक---२३।३४।

अलाकर, श्रीचित्य का विचार न करके, सरकार की प्रत्येक श्राज्ञा का पालन ईसा के उपयु<sup>6</sup>क्त शब्दों का श्रर्थ नहीं है। ईसा ने स्वयं राज्य श्रीर परम्परा के श्रत्याचार का विरोध किया। उनका कहना था कि परम्परा मनुष्य के लिए वनी है न कि मनुष्य परम्परा के लिए। यहूदियों ने उनके श्रिहंसात्मक मार्ग पर चलने से इन्कार कर दिया। इसपर ईसा को जो दु:ल श्रीर निराशा हुई उसको उन्होंने बहुत हृदय-स्पर्शी शब्दों में ब्यक्त किया है।

जैसा कि एच० जी० वेल्स ने जिखा है, ईसा के प्रति किये गये विरोध से श्रीर उनके मुकदमें श्रीर उनकी सज़ा की परिस्थिति से यह स्पष्ट है कि उनके समकालीन मनुष्यों के लिए ईसा की शिचा का श्रर्थ था मानव-जीवन के सब चेत्रों में श्रामूल परिवर्तन । इस प्रकार ईसा का जीवन-कार्य था एक सावंभीम सिद्धान्त का प्रचार श्रीर यही उनकी मृत्यु का कारण भी था। इस बात से इन्कार करना कि उनका मार्ग न्यक्तिगत श्रीर सामूहिक रूप से सबके लिए है उनकी शिचा के मूलभूत सरय से मुख मोडना है।

#### ईसा के वाद

यद्यपि ईसा और उनके शिष्यों ने युद्ध के बारे में हुछ नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट है कि तलवार सलीब से मेल नहीं खाती। प्राचीनकाल के ईसाइयों ने हिंसा को स्थाज्य बताया और रोमन फीज में भर्ती होने से इन्कार करने के कारण कठोर यातनाओं का स्वागत किया। लेकिन थोडे दिन बाद चर्च ने सैनिक सेवा के सिद्धान्त को मान लिया। चौथी सदी के प्रारम्भ में रोमन सम्राट् कांस्टेंटाइन ने ईसाई घम को दीर्घंकालीन अध्याचारों से मुक्त करके राज-धम बना दिया। सन् ३१४ ई० में कृतज्ञतावश चर्च ने यह नियम बना दिया कि साम्राज्य की सेनाओं को छोड़कर माग जाने वालों का घामिंक बहिष्कार किया जाय और साधारण रूप से ईसाई पादरी फीजों के साथ रहने लगे। यह परम्परा आज भी जीवित है और इससे प्रकट होता है कि ईसाई देशों में पादरियों से आशा की जाती है कि वे फीज को आशीर्वाद देकर, नैतिक दृष्टकोण से, भर्ती करने वाले अफ्रसरों का सा काम करें। यह ध्यान में रखने की बात है कि राजनैतिक स्थित संभलने पर, साम्राज्य से प्रतिष्ठा मास होने पर, चर्च का नैतिक पतन हुआ।

मध्यकालीन यूरोप में ईसाई चर्च ने धर्मयुद्धों को महत्ता दी। लेकिन यहुत-से मध्यकालीन ईसाई सम्प्रदायों ने युद्ध श्रीर हिंसा से सममौता करने

१. दृष्टान्त के लिए देखिये, 'ल्यूक'—१३।३४ ग्रौर २३।२८-३०।

२, 'ऐन ग्राउटलाइन हिस्ट्री ग्रॉव दि वर्ल्ड'—पृ० ३१-३२।

से इन्कार किया श्रीर उनका उग्र विरोध किया । इन सम्प्रदायों में मुख्य थे श्रह्मिननेसेज़, वाडोइ, लोलार्ड ्स, पालीशियन्स, मेनोनाइट्स इत्यादि ।

सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में इरेस्मस ने विचारकों का ध्यान हिंसा की व्याहयों की श्रोर श्राकृष्ट किया। उनका मत था कि हिंसा के स्थान में समकाने-वुकाने श्रीर श्रहिंसा का उपयोग करना चाहिये।

सोलहवीं सदी के एक फ्रांसीसी लेखक एटीं देलावोती के एक लेख 'श्रॉव वालंटरी सर्वीट्यूड' का थोरो, टालस्टाय थ्रौर श्रन्य विचारकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। "उसका कहना था कि जनता का श्राज्ञापालन शासकों की शक्ति का श्राधार है श्रौर यह शक्ति शारीरिक की श्रपेचा नैतिक श्रिषक है। उसका श्राधार इतना हिंसा नहीं जितना श्रादर, श्रयीत् शासकों के शासन करने के श्रिषकार में विश्वास है।"

इस समय यूरोप में बहुत-से अनावैष्टिस्ट ईसाई सम्प्रदायों का किसी भी परिस्थिति में प्रयुक्त हिंसा का विरोध जारी था। इनमें से कुछ सम्प्रदाय सुकदमों से श्रौर राजनैतिक कार्यों से श्रलग रहते थे। उनके मत से तत्त्वतः राज्य की बुनियाद हिंसा है श्रौर इसिलए राज्य से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। इन सम्प्रदायों ने श्रपने हिंसा-विरोधी विचारों के कारण बहुत सुसीवर्ते केलीं। उनमें से कुछ तो लोप ही हो गये श्रौर कुछ श्रमेरिका में जाकर वस गए।

#### क्वेकर्स

सन् १६६० ई० में जार्ज फाक्स ने क्वेकर्स की विख्यात सोसाइटी श्रॉव फ्रोंक्स (मिन्न-समाज) की नींव डाली। फाक्स, विलियम पेन श्रोर चाक्लें युद्ध-विरोधी क्वेकर-सिद्धान्तों के प्रतिपादक थे। क्वेकरों के लिए युद्ध-विरोध श्रोर (हिंसक) श्रप्रतिरोध का श्राधार है यह मान्यता कि प्रत्येक मनुष्य का पथ-प्रदर्शन एक श्रांतरिक प्रकाश के द्वारा होता है। इस श्रन्तज्योंति की स्थिति वाह्विल से भी ऊँची है श्रोर मनुष्यों में उसके श्रस्तित्व के कारण किसीकों भी उनकों मजबूर करने का श्रधिकार नहीं। किंतु श्रधिकतर श्रनावैष्टिस्ट सम्प्रदायों के विपरीत क्वेकर लोग राजनीति में भाग लेने के विरुद्ध नहीं हैं। श्रशोक की तरह उनकी प्रवृत्ति सिक्रय है— उनका कहना है कि यह प्रयत्न करना चाहिए कि राजनीति श्राध्यात्मिकता के रंग में रंग जाय, उसकी हिंसा दूर हो जाय श्रोर राज्य का संचालन श्राहिंसा-मार्ग से हो। युद्ध के

१. देखिये ऊपर उद्धृत लाइट की पुस्तक—पृ० १०५।

२. वील्स, 'हिस्ट्री ऋॉव पीस'—पृ० ३१।

सम्बन्ध में भी केवल यही नहीं कि वह सेना-सम्बन्धी कार्मों से संबंध न रखें, क्वेकर्स सिक्रय रूप से यह भी प्रयस्न करते हैं कि शान्ति बनी रहे श्रीर कगड़ों का फैसला पद्मायतों द्वारा हो। 9

#### एक ऋहिंसक राज्य

क्वेकर राज्य, पेनसिलवेनिया, की स्थापना पेन श्रौर रेड इंडियन्स की सन् १६८२ ई० की सान्ध के श्राधार पर हुई थी। पेन ने रेड इंडियन्स से कहा था, "दोनों में से कोई भी दूसरे से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न न करेगा। सव वार्ते प्रकट और प्रेम की होंगी। हम लोग ऐसे ही हैं जैसे कि एक शरीर के दो हिस्से। हम सब एक मांस श्रीर एक खून हैं।"" यह भी ते हो गया था कि रेड इंडियन्स श्रीर उपनिवेश-निवासियों के मगड़ों का फैसला एक पञ्चायत करेगी। क्वेकर-राज्य ७० वर्ष तक चलता रहा। उसकी श्रसफलता का कारण था एक तो उपनिवेश में वहत-से श्रन्य गोरों का श्रा वसना जिनके कारण क्वेकर्स का वहुमत न रह गया। दूसरे, पड़ोस के फ्रांसीसी उपनिवेश से कगड़ा हो जाने के कारण पेनसिल-वेनिया के गवर्नर को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी श्रीर यह बात क्वेक्र-.सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से असंगत और इस उपनिवेश के अहिंसक रूप को विगाइने वाली थी। लेकिन क्वेकर्स की श्रहिंसा का यह प्रभाव हुश्रा कि गोरों के शत्रु रेड इंडियन्स ने पेनसिलवेनिया और दूसरे उपनिवेशों में रहने वाले क्वेकर्स पर श्राक्रमण नहीं किया। विना किसी प्रकार की सेना की सहायता के राज्य-संचालन का क्वेकर्स का यह श्रपूर्व प्रयोग श्रीर सत्तर साल तक उसकी सफलता शान्ति श्रीर श्रहिंसा के मार्ग पर चलने वालों के लिए शोत्साहन का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

दुखोवार्स

दूखोवार्स एक शान्तिप्रिय, श्रहिंसावादी रूसी सम्प्रदाय है। वे सन्यासियों के श्राचार-नियमों के श्रनुसार रहते हैं, निरामिषभोजी हैं, सब तरह की हिंसा के विरोधी हैं श्रीर किसी भी शक्ति का, जो देवी नहीं है, श्राधिपत्य मानने से इन्कार करते हैं। मॉड के शब्दों में दूखोबार वस्तुतः श्रराजकतावादी हैं। पिछ्ली दो सिंद्यों मे उन्होंने श्रपने शान्तिप्रिय विश्वासों के कारण बहुत सुसीवर्ते भेली हैं। पिछ्ली सदी की श्रन्तिम दशाब्दी में सैनिक सेवा

१. केस की ऊपर उद्धृत पुस्तक—पृ॰ ६२–३, ६७ ।

२. वील की ऊपर उद्धृत पुस्तक—पृ० ३२।

३. केस की ऊपर उद्धृत पुस्तक--ए॰ ११४।

से इन्कार करने के कारण उनपर कठोर श्रत्याचार हुए। उनमें से यहुत सन् १८६६ में रूस छोड़कर कनाडा में जा बसे। किन्तु वहां भी उनका सरकार से सगड़ा हुशा। रूस में नई कम्यूनिस्ट सरकार ने भी उनपर सिक़्त्यां कीं; क्योंकि उन्होंने फौज में भर्ती होने से दृदता से इन्कार कर दिया श्रीर सामृहिक खेतों का इसलिए उग्र प्रतिरोध किया कि वह ईश्वर-सेवा के लिए नहीं केवल मनुष्य-हित के लिए हैं।

उन्नीसनीं सदी के मध्य में फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेलगरीग के विचारों में हमको छुछ हद तक गांधीजी के राजनैतिक विचारों की भलक मिलती है। वेलगरीग का विश्वास था कि सरकार हिंसा पर श्राश्रित है श्रीर इसलिए एक छुराई है। उन्होंने शांति के सिद्धान्त की शिचा दी, जिसके श्रनुसार सरकार निष्क्रियता श्रथीत् श्रसहयोग के द्वारा जीती जा सकती है।

## थोरो

गांधीजी पर श्रमेरिका के प्रसिद्ध श्रराजकतावादी हेनरी डेविड थोरों के कार्यों श्रोर विचारों का बढ़ा प्रभाव पढ़ा है। थोरों ने ही ''सिविज डिसश्रोबीडियन्स'' (भद्र श्रवज्ञा) शब्दों का प्रयोग सबसे पहले सन् १८४६ में श्रपने एक भाषण में किया था। संनेप में उनका सिद्धान्त यह है कि जिन मनुष्यों श्रोर संस्थाओं से भलाई हो उनसे श्रधिक-से-श्रधिक सहयोग करना चाहिये श्रीर जिनसे बुराई को प्रोत्साहन मिले उनसे श्रधिक-से-श्रधिक श्रसह-योग। किन्तु गांधीजी के विपरीत थोरों ने गुलामी को हटाने की हलचल में श्रमेरिकन सरकार के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध को ही नहीं सिक्रय (हिंसक) प्रतिरोध को भी न्यायोचित बताया। थोरों का विश्वास था कि मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियां भलाई की श्रोर हैं श्रीर प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को श्रपनी श्रन्तरात्मा के फैसले पर चलना चाहिए। थोरों का श्रादर्श समाज था राज्यरहित जनतन्त्रवादी समाज।

## रस्किन

गांधीजी के विचारों के निर्माण में जॉन रस्किन की अन्दु दिस लास्ट' उसमें विशेष (सर्वोद्य) नाम की पुस्तिका का वडा असर पड़ा है, विशेषकर शारीरिक परिश्रम के आदर्श का। गांधीजी ने इस पुस्तक की द्विण अफ्रीका में पढा था। तीन शिचाएं जो उन्हें इस पुस्तिका से मिलीं वे ये हैं—

- (१) व्यक्ति का हित सर्वहित में सम्मिलित है।
- (२) सवको अपने कार्य से जीविकोपार्जन का समान श्रधिकार है,

इसिंक्षिए वकील के कार्य का वही मूल्य है जो नाई के कार्य का !

(३) परिश्रम का जीवन, श्रर्थात् किसान का श्रीर मजदूर का जीवन ही मनुष्योचित जीवन है।

रस्किन की एक दूसरी पुस्तक 'काउन आँव वाह्लड आँ लिब्ज़' (जङ्गली जैत्नों का ताज) गांधीजी को बहुत प्रिय है।

गांधीजी के बहुत-से विचार रिकन के विचारों से मिलते-जुलते हैं। दोनों आत्मा को चरम-तत्व मानते हैं और मनुष्य-स्वभाव की अच्छाई में विश्वास करते हैं। दोनों बुद्धि की अपेचा चिरत्र को अधिक महत्व देते हैं। दोनों राजनीति और अर्थशास्त्र को नीतिमय बनाना चाहते हैं। दोनों राजनैतिक सुधार की अपेचा सामाजिक नवनिर्माण की प्राथमिकता पर ज़ोर देते हैं। दोनों बढी मशीनों को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं और यह चाहते हैं कि उनका उपयोग यदि करना ही पड़े, तो इस प्रकार होना चाहिये कि उनसे मनुष्य की दासता की नहीं स्वतन्त्रता की वृद्धि हो। दोनों का कहना है कि प्रंजीपति का बर्ताव उसके मजदूरों के प्रति ऐसा ही होना चाहिये जैसा एक बुद्धिमान, कर्याणकारी पिता का अपने परिवार के सदस्यों के प्रति होता है।

किन्तु बहुत बातों में गांधीजी के और रिस्कन के विचारों में भिन्नता है। रिस्कन के गुरु कार्लाइल जनतन्त्रवाद के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि राज्य में प्रत्येक मनुष्य को वोट का श्रिष्ठकार देने का श्रर्थ है प्रत्येक जानवर को वोट देने का श्रिष्ठकार देना। श्रपने गुरु की तरह और गांधीजी के विपरीत, रिस्कन जनता को श्रविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। एक वार ग्लास्गों में विद्यार्थियों से उन्होंने कहा था, "श्रापका राजनीति से उतना सम्बन्ध है जितना चूहे पकड़ने से.... मैं उदार (जिवरज) मत से उसी प्रकार घृणा करता हूं जैसे शैतान से। श्रव इंग्लैंड में केवल कार्लाइल श्रीर में ईश्वर और रानी (विक्टोरिया) की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं।" कार्लाइल की तरह ही रिस्कन का भी राजनैतिक श्रादर्श है सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान का शासन। रिस्कन का विश्वास जनतन्त्रवाद में नहीं "कुछ मजुष्यों की, श्रीर कभी-कभी तो एक मजुष्य की श्रीरों की श्रपेचा सर्वकालीन श्रेष्ठता" में है। उनका मत है कि इन श्रेष्ठ मजुष्यों को शासक बनाना चाहिये जिससे वे श्रपने ज्ञान श्रीर बुद्धिमत्तापूर्ण संकल्प से साधारण मजुष्यों का पथ-प्रदर्शन करें, उनका नेतृत्व करें श्रीर कभी-कभी उनसे जवरदस्ती काम करवाएँ श्रीर उनको श्रपने नेतृत्व करें श्रीर कभी-कभी उनसे जवरदस्ती काम करवाएँ श्रीर उनको श्रपने नेतृत्व करें श्रीर कभी-कभी उनसे जवरदस्ती काम करवाएँ श्रीर उनको श्रपने

१. 'त्रात्मकथा'---भाग. ४, त्र. १६।

२. 'वर्क्सम्रॉव रस्किन'--- भा. ३४, पृ. ५४८-६ ।

श्राधीन रखें। रस्किन के श्रनुसार प्रत्येक महत्वपूर्ण चर्ण में ठीक राय बहुमत की नहीं एक मनुष्य की होती है। प्रत्येक श्रावश्यक कार्य का संचालन इस सममत्वार, सम्मानपूर्ण श्रोर सहृदय मनुष्य के हाथ में होना चाहिए। रिरिक्त इस प्रकार श्रहिंसा के सिद्धान्त को उस हद तक नहीं मानते जिस हद तक गांधीजी। लेकिन रस्किन बदला लेने के विरोधी है श्रोर चाहते हैं कि मजदूर शस्त्र-उत्पादन के कार्य में सहयोग न करें। गांधीजी के विपरीत रस्किन यह भी चाहते हैं कि राज्य का कार्यचेत्र बढ जाय।

#### टालस्टाय

गांधीजी के विचार रस्किन की अपेचा टालस्टाय से श्रधिक मिलते-जुलते हैं।

टालस्टाय का तत्व-दर्शन, जिसे क्रिश्चियन श्रराजकतावाद कहा जाता है, श्राधिनिक राजनैतिक श्रीर सामाजिक प्रश्नों के हल करने में पर्वत के धर्म-शिचया का प्रयोग है। टालस्टाय के श्रनुसार ईसा की शिचाश्रों का मूलमूत सब सिद्धान्त श्रीर समस्याओं के निवटारे का पूर्ण साधन प्रेम है। प्रेम ही टालस्टाय के (हिंसात्मक) श्रप्रतिरोध श्रीर (श्रहिंसात्मक) श्रसहयोग के सिद्धान्तों का श्राधार है। टालस्टाय का विश्वास है कि संसार को सुखी बनाने का एकमात्र मार्ग है संसार में ऐसी स्थिति पैदा कर देना जिसमें सभी श्रपनी श्रपेचा दूसरों से श्रधिक प्रेम कर सकें। उन्होंने 'सबके सुख' की परिभाषा इन शब्दों में की है—''कि मैं जितना श्रपने श्रापसे प्रेम करता हूं उसकी श्रपेचा दूसरों से श्रधिक प्रेम करू ।'' मॉड का कहना है कि टालस्टाय के सिद्धान्त का स्रोत वाइविल का निम्न उद्धरण है—

"तुम बुराई का (हिंसा से) प्रतिरोध ही न करो, लेकिन जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर यप्पड़ मारे, उसकी श्रोर बांया भी कर दो।

''श्रोर श्रगर कोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाकर तुम्हारा कोट छीन ले,

१. 'वर्क्स त्रॉव रस्किन'---भा. ३१, पृ. ५०५ स्त्रीर वार्कर, 'पोलिटिकल थॉट फ्राम स्पेन्सर टु टुडे'--- पृ. १६३ ।

२. विलेन्स्की, 'जॉन रस्किन'—पृ. २६६-८।

रोमांरोलां को ४ अक्तूबर, सन् १८८७ का लिखा टालस्टाय का पत्र, 'माडर्निरिन्यू' जनवरी, १६२७—पृ. ८८ (कालिदास नाग द्वारा फ्रेन्च से अनुवादित )।

तो उसको श्रपना लवादा भी दे दी।"

टालस्टाय की घारणा है कि किसी भी जीवघारी पर किसी प्रकार का वल-प्रयोग, या जवरदस्ती उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, एक अपराध है और यही घारणा उनकी अहिंसा का मूल है। गांधीजी को कोचेटी से ७ सितम्बर, सन् १६१० ई० की टालस्टाय ने एक पत्र में लिखा था कि "सब प्रकार के हिंसात्मक विरोध के त्याग का अर्थ है.....अमपूर्ण युक्तियों से अदूषित प्रेम का नियम। वास्तव में जीवन का उच्चतम या एकमात्र नियम है प्रेम, या दूसरे शब्दों में मनुष्यों की आत्माओं का एकत्व की ओर प्रयास और उस (प्रयास) से उत्पन्न एक-दूसरे के प्रति विनम्न न्यवहार। जीवन के सर्वश्रेष्ठ नियम के रूप में प्रेम से किसी प्रकार का बल-प्रयोग मेल नहीं खाता। जैसे ही बल-प्रयोग का औचित्य एक मामले में भी मान लिया जाता है, फौरन इस (प्रेम के) नियम का निषेध हो जाता है। 1772

ईसाई सम्यता ईसाई होने का दावा तो करती है, लेकिन वल-प्रयोग के द्वारा वचाव की श्राज्ञा भी देती है। टालस्टाय के अनुसार ईसाई सम्यता का सब से वड़ा दोष यह है कि वह परस्पर विरोधिनी हिंसा और श्रहिंसा दोनों का श्रीचित्य स्वीकार करती है। प्रेम के नियम में अपवादों की गुँ जाइश नहीं, इसलिए वह नियम तो इस सम्यता में चालू ही नहीं है। वास्त्रव में इस सम्यता में एक ही नियम है, वह है हिंसा का नियम या सबसे श्रधिक वलवान का नियम। टालस्टाय ने राज्य श्रीर उसकी सँखाशों को —कचहरियों को, पुलिस श्रीर फीज को, निजी सम्पत्ति श्रीर पूँ जीवाद को, स्कूलों को भी—त्याज्य वताया है, क्योंकि यह सब प्रेम के नियम के विपरीत हैं। वे बल-प्रयोग के, टैक्स देने के श्रीर श्रीनवार्य सैतिक-सेवा के विरोधी हैं। उनकी भाषा में 'शब्द 'ईसाई राज्य', 'गर्म वर्फ से' मिलते-जुलते है। या तो राज्य हिंसा का उपयोग नहीं करता या वह ईसाई नहीं है।'' टालस्टाय श्राज के संगठित समाज के स्थान में निवेंध, स्वेच्छापूर्वक किये गये सहयोग के श्राधार पर विकसित समाज को वाँछनीय समकते हैं। लेकिन वे इस सुदूर के श्राहिसावादी समाज के विस्तृत विवेचन के कमेले में नहीं पढ़ते।

टालस्टाय का विचार है कि इस प्रकार के सहयोग के विकास का साधन हिंसा नहीं, भेम, (हिंसक) श्रमतिरोध और श्रसहयोग है। वह व्यक्ति के नैतिक सुधार पर बहुत जोर देते हैं श्रीर शारीरिक श्रम, खेती श्रीर उससे

१. 'ल्युक'---२३।३४।

२. टालस्टॉय, 'एसेज एंड लेटर्स'—पृ. ४३५-३६ ।

सम्बन्ध रखने वाले घन्धों को महत्वपूर्ण बताते हैं। टालस्टाय विवाह के भी विरुद्ध हैं क्योंकि विवाह के कारण खी-पुरुष एक-दूसरे को वासनापूर्त्ति का साधन समसने लगते हैं। अपनी 'क्रूज़रसोनाटा' नाम की पुस्तक में टालस्टाय ने खी-पुरुष के प्रोम को घोरतम पाप बताया है और पित-पत्नी के वासनामय प्रोम को भाई-बहन के पवित्र प्रोम मे परिवर्षित करने की शिका दी है।

गांधीजी के मित्र पादरी जे० जे० डोक ने उनको टालस्टाय का शिष्य वताया है। गांधीजी अपने आपको टालस्टाय का भक्तिपूर्ण प्रशंसक मानते हैं और जीवन में बहुत-सी वातों के लिए उनके प्रति आमारी हैं। वे लिखते हैं, 'स्वर्गीय राजचन्द्र के बाद टालस्टाय उन तीन आधुनिक मनुष्यों में से एक हैं जिनका मेरे जीवन पर अधिकतम आध्यात्मिक प्रभाव पदा है। ''' गाँधीजी ने दिल्ला अफ्रीका में टालस्टाय की पुस्तक, ''दि किंगडम आँव गांड इज़ विदिन यू'' उस समय पढा था जब वह दिसा में विश्वास करते थे और संशयवाद की उलक्तन में थे। वे कहते हैं कि ''अध्ययन ने मेरे संशयवाद को दूर कर दिया और मुक्तको अहिंसा में दढ़ विश्वास करने वाला बना दिया।''

श्रिष्ठिया के इन दो महान् शिल्कों के सिद्धान्तों में उल्लेखनीय समानताएँ हैं। दोनों सस्य के सतत लागरूक शोधक हैं श्रीर उसकी कठोर श्रवाधित साधना के प्रति उनमें श्रनुपम दृद श्रनुराग है। टालस्टाय ने लिखा है, "मेरे लेखों की नायिका, जिससे मैं श्रपने जीवन की सम्पूर्ण शक्ति से प्रम करता हूँ, जो सदा सुन्दरी थी, है श्रीर रहेगी, सस्य है।" दोनों ने श्राधुनिक सम्यता को दूपित ठहराया है, क्योंकि उसका श्राधार हिंसा श्रीर

१. डोक की ऊपर उद्धृत पुस्तक-पृ. ३।

२. यं. इं.—भा. १, पृ. ६५२।

३. किव राजचन्द्र वंबई के जौहरी श्रौर प्रसिद्ध जैन सुधारक थे। इंग्लैंड से वापसी पर गाधीजी उनके निकटतम संपर्क मे श्राए श्रौर उनके गंभीर शास्त्रज्ञान, निर्मल चरित्र श्रौर श्रात्मदर्शन की उत्कंटा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत श्रवसरों पर धार्मिक श्रौर नैतिक उलभनों मे गाधीजी का पथ-प्रदर्शन किया, विशेषकर उन्होंने हिन्दू धर्म के श्रध्ययन में गाधीजी की सहायता की। देखिये 'श्रात्मकथा'—मा. २, श्र. १ श्रौर फरकुहर, 'माडर्न रेलिजस मूबमेट्न्स'—पृ. ३२७-८।

४. यं. इं.—भा. ३, पृ. ८४३।

५. यं. इं.—भा० ३, पृ० ८३० ।

शोषण है श्रीर वह मनुष्य की वासनाश्रों को प्रोत्साहित करती है श्रीर इसिंबए अनेतिक है। दोनों बुराई से जडने के हिसात्मक साधनों के विरोधी हैं। दोनों व्यक्ति के सुधार को, उसके नैतिक विकास की, समाज के नव-निर्माण का पहला कदम मानते हैं। दोनों श्रादर्श समान के विस्तृत विवेचन की श्रपेचा साधनों की शुद्धता पर श्रधिक ध्यान देते हैं। दोनों का मत है कि व्यक्ति के श्राध्यात्मिक विकास के लिए त्याग-प्रधान नैतिकता, जीवन की सादगी, शारीरिक अस श्रीर इन्द्रिय-निग्रह श्रावश्यक हैं।

लेकिन गांधीजी और टालस्टाय के विचारों में भिन्नता भी है श्रीर उसके दो सुख्य कारण मालूम होते हैं। पहला कारण तो यह है कि टालस्टाय की श्रपेत्ता गांधीजी कहीं श्रधिक ज्यावहारिक हैं। वे जीवन के निकट सम्पर्क में रहते हैं और अनावश्यक परिधिवर्ती बातों में सदा समसौता करने को तैयार रहते हैं। उनकी इस समम्मीता-प्रियता का कारण यह है कि उनके अनुसार मनुष्य-ज्ञात सत्य पूर्ण नहीं श्रापेत्तिक, एकांगी श्रीर परिमित होता है। अपने साधनों की पवित्रता का उन्हें सदा ध्यान रहता है, विन्तु टालस्टाय के विपरीत वे परिवर्तनशील संसार की स्थिति के अनुसार अपने कार्यों में हेरफेर करने को सदा तैयार रहते हैं। उनकी राय है कि आदर्श की पूरी तरह जीवन में उतार लेना श्रसम्भव है, इसलिए जहां तक हो सके श्रादर्श तक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिये। दूसरे, गांधीजी की श्रहिंसा की धारणा टालस्टाय की धारणा से थोडी-सी भिन्न है। टालस्टाय के श्रनुसार श्रहिंसा का अर्थ है दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का बल-प्रयोग न करना। गांधीजी प्रेरक हेत पर ज़ोर देते हैं श्रीर उनकी श्रहिंसा की परिभाषा है-किसी जीवधारी को क्रोध से या स्वार्थपूर्ण हेतु से चोट या तकलीफ न पहुंचाना। क्रब परिस्थितियों में गांधीजी के अनुसार जान जेना भी अहिंसा हो सकती है। <sup>9</sup> जीवन में थोडी-बहुत हिंसा श्रावश्यक है, इसलिए टालस्टाय जीवन से विसुख हो गए। दूसरी श्रीर गांधीजी गीता के निष्काम कर्म के श्रादर्श के श्रनगामी हैं श्रीर जीवन के कार्यों में मनोयोगपूर्वक हिस्सा लेते हैं। जिन सामाजिक कुरीतियों की टालस्टाय ने अनैतिकता प्रदर्शित की श्रीर जिनकी श्रीर श्रपनी लेखन-कला से संसार का ध्यान श्राकृष्ट किया, गांधीजी उनके सुधारने के श्रिहिंसात्मक साधनों के विकास में श्रीर उन साधनों के प्रयोग में टालस्टाय की श्रपेत्ता वहुत श्रधिक श्रागे बढ़े हैं।

अति आधुनिक काल टालस्टाय के बाद शान्ति श्रीर श्रहिंसा से सम्बन्ध रखने वाली हलचलों

१. देखिये तीसरा श्रध्याय ।

की बड़ी उन्नित हुई है। इसका कारण कुछ तो यह है कि श्रित श्राघुनिक काल में युद्ध की विनाशकता में बहुत वृद्धि हुई है। यह विनाशकता पहले की श्रपेना श्राज मनुष्य-जाति के श्रस्तित्व के लिए कहीं श्रिषक संकट की बात है।

श्रमेरिकन श्रराजकतावादी वेंजिमन टकर के तत्त्व-दर्शन का श्राधार बुद्धिमान मनुष्य का स्वाभाविक श्रात्मिहित है। वे श्रत्याचार-पीड़ित जनता के उपयोग के लिए निष्क्रिय-प्रतिरोध की सिफ़ारिश करते हैं, क्योंकि श्राधुनिक सरकार हिंसात्मक विद्रोह को तो श्रासानी से दवा सकती है, लेकिन सैनिक-शक्ति से निष्क्रिय-प्रतिरोध को नहीं जीत सकती। उनका कहना है कि यदि जनता का पांचवा भाग भी टैक्स देने से इन्कार कर दे तो उसको वसूल करने के प्रयत्न में वाकी जनता के दिये हुए टैक्स से श्रिष्टक धन ख़र्च हो जायगा। उनकी सरकार की परिभाषा है 'श्रनाक्रमणशील व्यक्ति का वाह्य-इच्छा-शक्ति के श्राधीन होना।"

जनतंत्र सब मनुष्यों द्वारा एक मनुष्य पर श्राक्रमण के सिवा श्रीर कुछ नहीं है। टकर ऐसे समाज के पच में हैं जिसमें राज्य, सरकार श्रादि हिंसा का प्रयोग करने वाली संस्थाओं का लोप हो गया हो श्रीर उनके स्थान पर ऐसी संस्थाओं श्रीर समुदायों की स्थापना हो गई हो जिसकी सदस्यता मनुष्य श्रपनी इच्छा से स्वीकार कर सके श्रीर छोड़ सके। लेकिन टकर को रचा-संस्थाओं का यह श्रिधकार मान्य है कि वह श्राक्रमणकारी व्यक्तियों के विरुद्ध उन सभी दमन श्रीर दंड के साधनों का प्रयोग करें जो श्राजकल के राज्यों में काम में श्राते हैं। इस प्रकार के दमन की श्रावश्यकता बहुत घट जायगी, क्योंकि जब राज्य श्रीर उससे रचित श्रन्यायपूर्ण श्राधिक प्रणाली का श्रन्त हो जायगा, तो प्राकृतिक रूप से श्रपराधों की भी संख्या बहुत कम हो जायगी।

सन् १८११ से श्रौर विशेष रूप से सन् १६१६ से युद्ध-विरोधी श्रान्दोलन भी ज़ोर पकड़ रहा है। पिछले महायुद्ध के पहले संसार के लगभग सभी देशों में श्रन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-विरोधी संस्था, वार-रेज़िस्टर्स इंटरनेशनल की शालाएँ थीं। पीस-प्लेज यूनियन इसी संस्था की ब्रिटिश शाला थी। इन युद्ध-विरोधी संस्थाश्रों की योजनाश्रों के पाँच मूलमूत सिद्धान्त थे—श्रन्तर्राष्ट्रीय सगहों का निपटारा पँचायतों द्वारा कर लेने के लिए सन्धियाँ, श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था का सङ्गठन, श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के ज़ाव्ते की तैयारी, निःशस्त्रीकरण श्रौर श्राक्रमण्कारी राष्ट्रों के विरुद्ध श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा लगाई जा सकने वाली

१. कोकर, 'रीसेन्ट पोलिटिकल थॉट', — पृ० १६८ ।

पावन्दियों का निश्चय। इन शान्ति-संस्थाओं ने युद्ध के विरुद्ध न्यापक प्रचार-कार्य किया, लेकिन उनमें दो वार्तों के बारे में मतमेद था। ये थीं वचाव का युद्ध श्रीर व्यक्तिगत जीवन में श्राहिंसा का स्थान।

यह उल्लेखनीय बात है कि पहले महायुद्ध के बाद सन् १६१६ ई० में जब राष्ट्र-संघ ( लीग त्रॉव नेशन्स ) की स्थापना हुई, तो पश्चिम में यह मान लिया गया कि युद्ध-विरोधी श्रान्दोलन के उद्देश्यों में से वहुतों की पूर्ति हो गई। लेकिन तब से आज तक की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि युद्धों का निराकरण, जो विश्व-शान्ति के श्रान्दोलन का प्रमुख ध्येय है, तवतक असम्भव है जवतक वैयक्तिक और सामृहिक जीवन से हिंसा को दूर करने का प्रयत्न नहीं होता । बहुत-से शान्ति-प्रिय विचारक, मसलन् मेजर विचमन, रोलैंड होल्स्ट, चार्ल्स नेन, अल्डुस हक्सले, जेराल्ड हर्ड इत्यादि, साघन और साध्य के सामक्षस्य की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। वे त्राघुनिक समाजवाद की इस भयद्वर भूल पर प्रकाश डालते हैं कि उसका ध्येय श्रीर उसके साघन परस्पर-विरोधी हैं। सामानिक नव-निर्माण श्रीर सब प्रकार की हिंसा के मूलोच्छेद का समाजवादी ध्येय लोकोपकारी है। लेकिन इस ध्येय-सिद्धि के लिए समाजवाद युद्ध, हिंसा श्रीर डिक्टेटर-प्रगाली का उपयोग करता है। इन साधनों के प्रयोग से जिन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, वे समाजवादियों के आदर्श समाज के आधारभूत गुर्णों के, जो तत्त्वतः ग्रहिंसात्मक हैं, विरुद्ध हैं।

श्राक्रमणकारी राजनीति से श्रीर पिछले महायुद्ध से पश्चिम के युद्ध-विरोधी श्रान्दोलन को बहुत धक्का पहुंचा। युद्ध-विरोधी सिद्धान्तों में कुछ श्रम्रगण्य विचारकों की भी श्रद्धा ढिग गई श्रीर उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि प्रजातंत्रवादी राज्य प्रचुर मात्रा में युद्ध-सामग्री रखें श्रीर सैनिक-सहयोग करें। इन विचारकों में से प्रमुख थे सी० ई० एम० जोड, बट्टेंग्ड रसेल श्रीर स्वर्गीय रोमां रोलां।

कुछ समय पूर्व पश्चिम के युद्ध-विरोधियों का रुख सव मिलाकर गतिशील न होकर निपेधात्मक और निष्क्रिय था। उसका महत्त्वपूर्ण प्रेरक हेतु थ। युद्ध के परिणाम का डर, न कि सेवा और कप्ट-सहन के रूप में प्रकट होने वाला भे म। इसके अलावा पश्चिम के युद्ध-विरोध का प्रारम्भ और अन्त बहुत-कुछ युद्ध-सम्बन्धी कार्यों में भाग लेने से इन्कार था। इस प्रकार के युद्ध-विरोध से मनुष्य संघर्ष से वाहर आ जाता है और साथ-ही-साथ उसको कर्तव्य पालन कर लेने का संतोष भी हो जाता है। किन्तु अब शान्तिवादी आन्दोलन

१. विस्तृत विवेचन के लिए १० वां श्रघ्याय देखिये।

सिक्रय श्रीर गत्यात्मक बन रहा है श्रीर जीवन की श्रहिंसक रचना की श्रपना प्रमुख कार्य बना रहा है।

पिछले डेव्सी वर्षों में व्यक्तियों श्रीर समूहों द्वारा श्रिहंसात्मक-प्रतिरोध के प्रयोग के श्रनेक दृष्टान्त हैं। इन सब की विस्तृत विवेचना या उनका संचिप्त उल्लेख इस पुस्तक के विषय के वाहर की वात है। मज़दूरों की हृद्वाल श्राज के श्राधिक जीवन की साधारण घटना है। जीवन के दूसरे चेत्रों में भी श्रिहंसा कारगर सिद्ध हुई है। विदेशों में सामूहिक श्रिहंसा की छुछ उल्लेखनीय मिसालें हैं—१६ वीं सदी के मध्य में फ्रेन्सिस डीक के नेतृत्व में हंगरी का श्राहंसात्मक श्रान्दोलन, सन् १६०१ ई० में नावें श्रीर स्वीडेन में युद्ध को रोकने के लिए किया गया दोनों देशों के समाजवादियों का सफल श्रहिंसात्मक प्रतिरोध श्रीर सन् १६२० से १६६६ ई० तक न्यूज़ीलेंड की सरकार के विरुद्ध पश्चिमी समोश्रा की जनता का वीरतापूर्ण श्रहिंसात्मक विरोध। जे लेकिन सामूहिक श्रहिंसात्मक श्रान्दोलन का रूप श्रधिकतर निष्क्रिय-प्रतिरोध का रहा है। व

गांधीजी ने श्रिष्टिंसा के परम्परागत तत्त्वदर्शन का नव-संस्करण किया है। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने जीवन के प्रत्येक चेत्र में श्रिष्टिंसा के उपयोग की संभावना की छान-बीन की है और उसका प्रयोग देशव्यापी जन-श्रान्दोजनों में किया है। उनकी धारणा है कि मनुष्य-जाति के सब प्रश्नों को हल करने का एकमात्र मार्ग सत्याग्रह है। उनके शब्दों में, "श्रिष्टिंसा सब परिस्थितियों मे कारगर सार्वभीम नियम है। उसका त्याग विनाश का सबसे श्रिष्ठक निश्चित मार्ग है।" लेकिन सत्याग्रही प्रतिरोध श्रिष्टिंसामय जीवन का श्रविभाज्य श्रङ्ग है। मनुष्य तभी सफल सत्याग्रही वन सकता है जब वह उन श्राध्यात्मिक विश्वासों श्रीर नैतिक सिद्धान्तों को, जो सत्याग्रह की श्राधारमूत शिलाएँ हैं, श्रच्छी तरह समम ले।

ऊपर लिखे हुए त्रौर दूसरे दृष्टान्तों के लिए देखिये : फेनर ब्राक्वे, 'नानको-त्र्यापरेशन इन त्र्यदर लैंड्स'; प्रेग, 'पावर त्र्यांच नान्वायोलेन्स'; केस, 'नान्वायोलेंट कोत्र्यर्शन'; हक्सले, 'इन्साइक्लोपीडिया त्र्यांच पैसिफिज्म'।

२. निष्क्रिय-प्रतिरोध त्र्यौर सत्याग्रह की तुलना के लिए देखिये त्र्राध्याय ७ । ३. ह०, १५--७-१६३६---पृ० २०१।

# आध्यात्मिक विश्वास

गांघीजी ने एक वार पोलक साहव से कहा था, "वहुत-से धार्मिक मजुष्य जिनसे में मिला हूँ मेप बदले हुए राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन में जो राजनीतिज्ञ का जामा पिहने हूँ, हृदय से धार्मिक मजुष्य हूँ।" सन् १६२६ मे उन्होंने डॉ॰ श्ररुन्डेल को एक पत्र में लिखा था, "मेरा रुक्तान राजनैतिक नहीं धार्मिक है। " गांधीजी के ये शब्द सर्वोदय तस्त-दर्शन की कुक्षी हैं। धर्म श्रीर नैतिकता उनके विचारों श्रीर श्राचरण की श्राधार-शिला, उनका जीवन-प्राण हैं। वे कहते हैं, "जबसे मैंने यह जाना है कि सार्वजिनक जीवन क्या है, तब से मेरे प्रत्येक शब्द श्रीर कार्य के मूल में नितांत धार्मिक भावना श्रीर धार्मिक हेतु रहे हैं।" "

## धर्म और राजनीति

उनके राजनैतिक विचार श्रीर राजनैतिक प्रतिरोध की सत्याप्रही पद्धति उनके धार्मिक विश्वासों श्रीर नैतिक सिद्धान्तों के निष्कर्ष हैं। उनकी दृष्टि में धर्म-विद्दीन राजनीति श्रात्मा के विनाश की फॉसी है। धर्म के नैतिक श्राधार के विना जीवन श्रर्थहीन श्रीर निष्फल है।

लेकिन धर्म का वे संकुचित अर्थ नहीं करते और न वे धर्म को वहिमयों और द्वेष और मगडा करने वालों के धर्म-विशेष से समीकृत करते हैं।

उनके लिए धर्म वह है जो सब धर्मों में सामंजस्य स्थापित करता है, जो मनुष्य-स्वभाव का कायापलट कर देता है, जो मनुष्य का श्रांतरिक सत्य से सम्बन्ध स्थापित करता है और सदा उसको पिवत्र बनाता है। धर्म मनुष्य-स्वभाव का वह स्थायी तत्त्व है जो पूरी श्रमिक्यक्ति के लिए बड़े-से-बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है और जिसके कारण श्रात्मा तवतक नितांत ब्याकुल रहती है जवतक वह श्रपने श्राप को श्रीर श्रपने निर्मायक

१. 'स्पीचेज'-ग्रापेंडिक्स २, पृ० ४० ।

२. 'विशाल-भारत', अवत्वर १६४८—पृ० ४०१।

३. यं० इं०-भा० ३, पृ० ३५०।

को पहिचान नहीं लेती और दोनों के तादात्म्य की श्रनुभूति नहीं कर लेती। विस्तिप में धर्म का श्रर्थ है विश्व के सुज्यवस्थित नैतिक शासन में विश्वास। वांधीजी के श्रनुसार धर्म का वहीं श्रर्थ है जो नैतिकता का। धर्म तत्त्वतः व्यावहारिक है श्रीर किसी प्रकार सांसारिक समस्याश्रों से पलायनवाद की शिचा नहीं देता। वह सब कार्यों को नैतिकता का श्राधार प्रदान करता है। जीवन कार्यों से श्रलग किसी धर्म को गांधीजी नहीं मानते। उनके शब्दों में ""धर्ममात्र में श्रार्थिक, राजनैतिक इत्यादि विषयों का समावेश है। जो धर्म श्रद्ध श्रर्थ का विरोधी है वह धर्म नहीं है। जो धर्म श्रद्ध राजनीति का विरोधी है वह धर्म नहीं हैं। "। श्रर्थ श्रादि से श्रलग धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। ग्रे 'सुक्ते यह मत (कि धर्म का उद्देश्य है मृत्यु के बाद पुण्य-प्राप्ति) मान्य नहीं। यदि धर्म का इस जीवन में व्यावहारिक उपयोग नहीं है, तो मेरे लिए दूसरे जीवन में भी कुछ नहीं"। "

वास्तव में गांधीजी राजनीति को एक ऐसी श्रशुभ वात मानते हैं जिससे छुटकारा नहीं हो सकता। किन्तु धर्म ही उनको राजनीति न त्यागने को

गांधीजी संभवतः राजनीति को अशुम इसिलए वताते हैं कि वे अराजकता-वादी हैं और राज्य को भी अशुम मानते हैं। (उनके अराजकतावादी सिद्धान्त के लिए ११वाँ अध्याय देखिये)। किन्तु यदि राजनीति का रूप पेशेवर राजनीतिशो की शक्ति-लिप्सा और पद-लोलुपता से विकृत न हो, राजनीति धर्म और नीति पर आधारित हो और यदि उसका वास्तविक उद्देश्य हो सर्वोदय या सबका अधिकतम हित, तो गांधी राजनीति को शुभ और हितकर समभेंगे। किंतु स्पष्ट है कि ऐसी राजनीति का उद्देश्य होगा हिंसा और उसपर आधारित राज्य का निराकरण। अमृत वाजार पत्रिकां (अंग्रेजी दैनिक पत्र, द-११-४४), एक पत्रकार के प्रश्नों के गांधीजी के उत्तर।

१, 'स्पीचेज़'-पृ० ८०७।

२. इ०, १०-२-४०--- पृ० ४४५।

३. 'एथिकल रेलिजन'-पृ० २३-२४।

४. इ०, २४-१२-३८---पृ० ३६३।

भ्र. सुमन, 'गांधी-वाणी' पृ० ११६-१७ में हिं० न० जी० १०६-२५ से उद्धृत।

६. ह० ७-४-४६--पृ० ६६ ।

७. स्पीचेज-पृ० ८०७।

विवश करता है। जीवन का परम ध्येय है श्रात्म-दर्शन। गांधीजी का विश्वास है कि इसके लिए श्रावश्यक है कि मनुष्य सम्पूर्ण मनुष्य-जाति के साथ श्रपनी श्राध्यात्मिक एकता का श्रनुभव करे श्रीर सर्वोद्य, सर्वभूत-हित या सबकी श्रिधक-से-श्रिधक भलाई के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। राजनीति में भाग लिये विना वह ऐसा नहीं कर सकता, न्योंकि मनुष्य के सभी वार्य-चेत्र जीवन-समिष्ट के, एक समप्रता के, श्रविभाज्य श्रंग हैं। श्राज सामाजिक, श्रायिक श्रोर राजनीतिक कार्य कृत्रिम, एक-दूसरे को न स्पर्श करने वाले श्रवग-श्रवग चेत्रों में नहीं वांटे जा सकते। राजनैतिक बुराइयाँ, राजनैतिक पराधीनता, शोपणकारी राजनैतिक संस्थाएँ इत्यादि—ऐसी ककावटें हैं जिनके कारण सर्वभूत-हित की सिद्धि श्रसम्भव है। सर्वभूत-हित श्रहिसात्मक राज्य में ही सम्भव है। इस राज्य के विकास के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता श्रीर उसका उचित उपयोग श्रावश्यक हैं, इसलिए गांधीजी का मत है कि ''जो यह कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई सम्वन्ध नहीं है...वे धर्म को नहीं जानते। 1772 ''जो देश-प्रोम को नहीं जानता वह श्रपने सच्चे कर्त्तन्य या धर्म की नहीं पहचानता। 1773

# सत्याग्रही श्रीर ईश्वर में विश्वास

हैश्वर में जीवित, श्रय्त श्रद्धा, श्रात्मा की प्राथमिकता पर ज़ोर, उनके नैतिक विश्वासों का श्राघार-स्तम्भ है। उनकी श्रद्धा इतनी श्रप्तत है कि वे श्रमुभव करते हैं कि वे विना हवा-पानी के जीवित रह सकते हैं; लेकिन विना ईश्वर के नहीं। उनकी यह भी श्रास्था है कि यदि उनके इकदे-इकदे कर दिये जांय तो भी ईश्वर उनको ऐसी शक्त देगा कि वे उसके श्रस्तित्व से इन्कार न करेंगे। उनका यह निश्चित मत है कि ऐसी श्रद्धा के विना पूर्ण जीवन श्रसम्भव है। उन्होंने सदा इस बात पर ज़ोर दिया है शौर पिछ्ले कुछ वपों से श्रीर भी श्रधिक स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं कि ईश्वर में जीवित श्रद्धा के विना सत्याग्रह के प्रयोग की समता मनुष्य में हो ही नहीं सकती। अ

१. ह०, २४-१२-३८-- पृ० ३६३।

२. 'ग्रात्म-कथा'—माग ५, ग्र० ४४।

३. होम्स, 'महात्मा गाधी' में सलग्न 'एफ्रिकन जेल एक्स्पीरियेंसेज-पृ० ८३।

४. ह०-१४-५-३८, पृ० १०६।

५. यं० इं० मा० ३, पृ० ५०४।

६. इ०--२४-४-३४, पृ० ८४।

७. ह०--३-६-३६, पृ० १४६ ।

इसिलए यह भ्रावश्यक है कि हम दुछ विस्तार से विवेचन करें कि क्यों वे ईश्वर में श्रद्धा को सत्याग्रही के लिए श्रावश्यक सममते हैं श्रीर ईश्वर तथा श्रात्मा के सम्बन्ध में उनके विचार क्या हैं।

सर्वोद्य तत्त्व-दर्शन के बुनियादी सिद्धान्त हैं ये सत्य कि श्रातमा बड़ी-से-बड़ी शरीर-शक्ति के द्वारा भी श्रविजित श्रोर श्रजेय है, श्रीर श्रत्येक मनुष्य में—उसका चाहे जितना श्रधःपतन क्यों न हो गया हो—देवी श्रंश है श्रीर इसिजिए विकास की श्रसीम सम्भावना है श्रीर वह सहानुभूति श्रीर उदारता के वर्ताव से सुधर सकता है।

जबतक मनुष्य की ईश्वर में और आत्मशक्ति में दद अद्धा नहीं होती, वह सच्चे हृदय से, पूरे विश्वास से और लाभमद रीति से सत्यामह का उपयोग नहीं कर सकता। गांधीजी के शब्दों में, "विना ईश्वर में जीवित श्रद्धा के वह (ग्रहिंसा में जीवित श्रदा) ग्रसम्भव है। उसके विना उसमें (सत्याग्रही में) ऐसा साहस ही न होगा कि वह बिना कोध के, बिना डर श्रीर बिना बद्ते की भावना के अपनी जान दे सके। ऐसे साहस का स्रोत यह विश्वास है कि ईश्वर सबके हृद्य में स्थित है और उसकी उपस्थिति मे भय न होना चाहिए । ईश्वर के सर्वशक्तिमान् होने के ज्ञान का अर्थ है ऐसों के भी जीवन के लिए घाटर जिन्हें विरोधी या गुन्डे कहा जाता हो। " इस ज्ञान के कारण कि शरीर के वाद भी आत्मा का श्रस्तित्व रहता है वह (सत्याप्रही) इसी शरीर में सत्य की जीत देखने को श्रधीर नहीं हो उठता। वास्तव में विजय तो इस वात के प्रयत्न करने में जान दे देने की च्मता में है कि विरोधी को वह सत्य प्रदर्शित किया जा सके जिसको सत्याप्रही उस समय ग्रिभन्यक्त करता है"। र ''ईश्वर जीवन है। · · · · श्रच्छाई ईश्वर है। उससे पृथक् जिस अच्छाई की धारणा की जाती है वह जीवनरहित है और तभी तक चलती है जवतक लाभपद रहती है। यही बात दूसरे नैतिक गुणों की है। वह गुण हममें तभी रह सकते हैं जब हम उनको ईश्वर से सम्बन्धित करके उनपर विचार करें श्रीर उनका विकास करें।"3 'जिस प्रकार शरीर विना रुधिर के नहीं रह सकता उसी प्रकार श्रातमा को (ईश्वर में ) श्रद्धा की श्रनुपम श्रौर श्रुद्ध शक्ति की श्रावश्यकता होती है। यह शक्ति मनुप्य के सव शारीरिक श्रॅगों की दुर्वलता को नवजीवन दे सकती है।" "ईश्वर

१. ह०---१८-६-३८, पृ० १५२।

२. 'स्पीचेज'--- पृ० ५०८।

३. ह०---२४----४७, पृ० २८६ ; ६-६-४७, पृ० २१२।

जीवन-शक्ति है। वही शक्ति हमारा जीवन है। वह शक्ति जीवन में रहती है, किन्तु शरीर की नहीं है। जो व्यक्ति उस महान् शक्ति के श्रस्तित्व से इन्कार करता है, वह उस अनन्त शक्ति के उपयोग से इन्कार करता है। श्रीर इस प्रकार शक्तिहीन रहवा है।" इसीलिए गांधीजी के श्रनुसार "श्रहिंसक मनुष्य की प्रथम श्रीर श्रन्तिम ढाल उसकी ईश्वर में श्रहिग श्रास्था है।" "सत्याग्रही का एकमात्र शक्त ईश्वर है, मनुष्य उसे चाहे जिस नाम से जाने। उसके विना सत्याग्रही राचसी शखों से युक्त विरोधी के सामने शक्तिहीन है। लेकिन वह, जो ईश्वर को श्रपना एकमात्र रचक मान लेता है, वदी-से-वडी ऐहिक शक्ति के सामने न मुकेगा।" गांघीजी के इस निश्चित मत को एक रहस्यवादी संत का तर्कहीन भ्रम कहकर टाल देना निवान्त अनुचित है। ईश्वर कल्पना-प्रधान मनुप्यों का मन-यहलाव श्रीर पलायनवाद नहीं है। इस ससीम को तबतक नहीं समक सकते जबतक हम यह न जान र्ले कि श्रसीम में ही ससीम का श्राधार है। जबतक मनुष्य की ईश्वर में श्रद्ध। न हो, तवतक उसे न अपने में अद्या होगी न दूसरों में। यह एक विचारणीय वात है कि इतिहास के लगभग सभी श्रहिंसात्मक प्रतिरोधकारियों का ईश्वर में इद विश्वास रहा है। पश्चिम के युद्ध-विरोधी भी प्रायः गांधीजी से इस बात में बहमत है। इंग्लैंड की युद्ध-विरोधी संस्था, पीस-प्लेज चूनियन के मैक्स प्लोमन साहव श्रातुरोषपूर्वक कहते हैं कि युद्ध-विरोधी के लिए यह श्रावश्यक है कि वह ईश्वर को जीवन के श्रेष्ठतम मूल्य का प्रतीक श्रीर प्रत्येक व्यक्ति में श्रन्तनिहित माने।2

ईश्वर

गांघीजी इस घात की परवाह नहीं करते कि सत्याग्रही ईश्वर की किस
प्रकार च्याख्या करता है; वे जानते हैं कि "परमेश्वर की व्याख्याएँ अगियत
हैं, क्योंकि उसकी विमूतियाँ भी अगियत हैं।" गांघीजी स्वयं विशेप रूप
से ईश्वर को प्रेम, निर्धन, शोषित जनता और सबसे अधिक सत्य के साथ
समीकृत करते हैं। "सत्य शब्द का मूल सत् है। सत् के माने हैं होना,
सत्य अर्थात् होने का भाव। सिवा सत्य के और किसी चीज की इस्ती ही
नहीं है। इसलिए परमेश्वर का सचा नाम सत् अर्थात् सत्य है। जुनांचे
परमेश्वर सत्य है, कहने के बदले सत्य ही परमेश्वर है, यह कहना ज़्यादा

१. ह०---२०-७-४७, पृ० २४० ; १३-१०-४०, पृ० ३१८ ; १६-१०-४०,

२. वही---२५-६-३८, पृ० १६३।

३. 'ग्रात्म-कथा', प्रस्तावना ।

मौज़ूं है।" सत्य की शक्ति श्रौर श्रावश्यकता पर किसीको भी, नास्तिक को भी, एतराज नहीं हो सकता। इसके श्रितिरक्त ईश्वर सत्य है, लेकिन ईश्वर श्रौर भी बहुत इछ है; इसिलए गांघीजी यह कहना श्रिषक उचित समस्ते हैं कि सत्य ईश्वर है। इश्वर या सत्य, उनका विश्वास है, श्रन्तिनिहत तत्त्वमात्र नहीं है, श्रतिक्रमण करने वाला तत्त्व भी है। वह हममे निहित श्रौर हमसे परे भी है। वह विश्व का जीवन ही नहीं है, वह उससे परे उसका सप्टा, पालक श्रौर विचारक भी है।

यद्यपि ईश्वर श्रसीम, पूर्ण श्रौर निरपेत्त है, एक हिन्दू श्रपने व्यक्तित्व की तुलना से, ईश्वर को ज्ञान, भावना श्रौर इच्छा का समुख्य खरूप मानकर समक्ष्मे का प्रयत्न करता है। उसके लिए ईश्वर विचार, प्रेम श्रौर शक्ति के गुणों से शुक्त व्यक्ति-खरूप भगवान है जो ब्रह्मा होकर संसार का खजन करता है, विष्णु वनकर उसकी रचा करता है श्रौर शिव-रूप से उसका विचारक है। हिन्दू परम्परा इस बात पर भी ज़ोर देती है कि व्यक्तित्व श्रतिक्रमण करने वाले चरमतत्त्व की श्रीभव्यक्ति का प्रतीक है, श्रौर सार्वभौम, सर्वात्मा-खरूप ईश्वर की दार्शनिक धारणा श्रौर व्यक्ति-खरूप भगवान की भावना-प्रधान धारणा की विभिन्नता तात्त्विक नहीं, केवल दृष्टकोण की है। ध

यह बात गांघीजी के ध्यान में है कि ईश्वर तस्वतः व्यक्ति नहीं प्रत्यय, सत्य, अपना स्वयं नियम है। "ईश्वर ध्यक्ति नहीं है। " सत्य यह है कि ईश्वर (जीवन) शक्ति है। वह जीवन का सार है। वह शुद्ध चैतना है।" लेकिन उनके-से भक्त के लिए परम्परागत त्रिमृतिं-भगवान की धारणा स्वभावतः प्राह्म है। उनका विश्वास है कि जिसको ईश्वर के सम्पर्क की आवश्यकता है उसके लिए ईश्वर व्यक्ति-स्वरूप भगवान है और भक्त प्रार्थना और शुद्धता के अभ्यास द्वारा भगवान के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। अपने लेखों में उन्होंने भगवान के स्वष्टि और लय के कार्य की अपेना उसके प्रेम पर अधिक ज़ोर दिया है। भगवान विश्व का

१. 'त्र्रात्म-शुद्धि'--पृ० १ ।

२. ह०-२५-५-३५, पृ० ११५।

३. वही. ४१४–११–३६, पृ० ३१४; २०–१–३७, पृ० ४०७; यं० इं०, भा० २, पृ० ४६७ ।

४. राधाकृष्णन् , 'ऐन ब्राइडियलिस्ट व्यू ब्रॉव लाइफ'-ए॰ १०७ ब्रौर 'हॉर्ट ब्रॉव हिन्दुस्तान', ए० ६०-१।

५, ह०-२३-३-४०, पृ० ५५। गाधीजी के अनुसार ईश्वर का नियम संज्ञेप में ब्रह्मचर्य का नियम है।

६ . ह०--२२-६-४७, पृ० २०० ।

स्टा, शासक श्रीर स्वामी है श्रीर विना उसकी इच्छा के घास का एक तिनका भी नहीं हिल सकता।

ईश्वर हमारा विचारक है, लेकिन वह वहा सहनशील और घेर्यवान है
और हमको चेतावनी देता रहता है। वह बढ़ा मयंकर भी है। "वह हमारे
साथ वही करता है जो हम अपने पढ़ोसियों के साथ करते हैं। उसके साथ
अज्ञान का बहाना नहीं चलता।" वहुत अवसरों पर जब गांघीजी को
मालूम हुआ कि उन्होंने मूल की, उन्होंने यह भी महसूस किया कि ईश्वर ने
चेतावनी दी और उन्होंने मूल सुधार दिया। उनका विश्वास है कि मनुप्य
जाति पर पढने वाली प्राकृतिक विपत्तियां भी असंगत देवी हुन्छा का फल
नहीं, पापों का न्याट्य परिखाम हैं।

भगवान श्रसहायों का सहायक श्रीर पथ-निदेशक भी है। गांघीजी सच्चे वैद्याव हैं श्रीर सोते-जागते जीवन के प्रति-चरा उन्हें भगवान का ध्यान रहता है। वे लिखते हैं, "" छाती पर हाथ रखकर में कह सकता हूँ कि एक सिन्ट के लिए भी में भगवान को मूलता नहीं।" उनका जीवन ईश्वर के साजात्कार के अनवरत प्रयत्न की कथा है श्रीर वे दूर-दूर से विशुद्ध सत्य की-ईश्वर की-मत्तक भी देखते रहे है। यह बात उन्हें प्रतिच्या कांटे की तरह समती है कि वे अभी तक ईश्वर से दूर हैं। वे ईश्वर के श्रस्तित्व के प्रकाश का श्रनुभव करते हैं श्रीर ईश्वर की श्रीर जा रहे हैं। वे पूरी तरह उसके सहारे रहते हैं, अपूर्व नम्रता से वे उसके पथ-प्रदर्शन की बाट जोहते हैं और उन्हें मालूम होता है कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है उसकी आवाज उनको अधिक स्पष्ट सुन पडती है। अधिक-से-अधिक श्रन्धकारपूर्ण परिस्थितियों में श्रीर बड़ी-से-बडी मुसीवतों मे उसकी सहायता गांघीजी को श्रप्राप्य नहीं होती श्रीर यह सहायता उनके लिए श्रन्यक्त ईश्वर का दश्य हाथ है । प्रायः ईश्वर के नाम पर, उसकी पुकार के उत्तर में, उन्होंने उपवास किये हैं। उनको कुछ वास्तविक रहस्यवानी श्रनुभव भी हुए हैं। उनके शब्दों में वर्णित निम्नलिखित श्रनुभव विशेष रूप से उल्लेखनीय है-

१. ह०--१४-११-३६, पृ० ४०७ ग्रीर ४१०।

२. यं० इ०, मा० ३—पृ० १७८।

३. वही, भां० १--पृ० ४६७।

४. इ०—७-७-३४, पृ० १ ग्रीर४, गांधीजी के इस विश्वास के कारणों के लिए देखिये ह०—६-४-३४, पृ० ६१ ग्रीर ८-६-३५, पृ० १३५ ।

५. यं० इं०, भा० २—पृ० ६५ ।

६. 'त्रात्म-कंथा', प्रस्तावना ।

७. टेन्डुल्कर त्रादि, 'गाधीजी, हिज लाइफ एएड वर्क '--- पृ० ६०-६१ ।

''उसका सम्बन्ध श्रस्प्रश्यता-निवारण के लिए किये गए मेरे २१ दिन के उपवास से है। मैं सो गया था''रात के लगभग १२ वर्ज किसी चीज़ ने मुक्ते श्रचानक लगा दिया श्रीर किसी श्रावाज़ ने चुपके से कहा, 'तुके उपवास करना होगा।'

" 'कितने दिन का ?' मैंने पूछा। आवाज ने फिर कहा, '२१ दिन का'। 'उसका प्रारम्भ कव होगा ?' मैंने पूछा। उसने कहा 'तुम कल प्रारम्भ करो।' ''

" ..... मेरा मन उसके लिए तैयार न था, मेरा रुकान उसके विपरीत था। लेकिन घटना इतनी स्पष्ट थी जितनी कोई चीजू हो सकती थी।""

हो सकता है कि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की संकीर्णता और रूदिवादिता गांधीजी के इस असाधारण आध्यात्मिक-अनुभव को श्रविश्वसनीय और अमपूर्ण वता दे। लेकिन भारत की आध्यात्मिक परम्परा के श्रनुसार यदि साधक आध्यात्मिक साधना द्वारा गीवा के बुद्धि-योग को प्राप्त कर ले तो उसमें सत्य के दर्शन की चमता विकसित हो जाती है। निस्सन्देह पचास से भी अधिक वर्षों तक गांधीजी स्थित-प्रज्ञ के लिए श्रावश्यक साधना के श्रभ्यास में निरन्तर प्रयत्नशील थे।

गांधीजी का दृष्टिकोण भक्ति-प्रधान श्रवरच है, पर ईश्वर-सम्बन्धी विचारों में वे डदारचेता हैं श्रीर श्रन्धविश्वासों से सुक्त हैं। हम ऊपर जिख श्राए हैं कि गांधीजी ईश्वर को सत्य के साथ समीकृत करते हैं। वे उसको प्रेम, नीति श्रीर नियम, विवेक-बुद्धि या श्रन्तरात्मा, पवित्रतम तत्त्व इत्यादि के साथ भी समीकृत करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि ईश्वर व्यक्ति की श्रपने श्राप में श्रसीम श्रद्धा है। उनके शब्दों में, "श्राप किसी सिद्धान्त में विश्वास कीजिये, उसको जीवन का जामा पहनाह्ये श्रीर कहिये कि वह श्रापका ईश्वर है" मैं उसे काफी सममूँगा। "

#### श्रात्मा

गांधीजी के लिए ईरवर और मुतुष्य में कोई तास्मिक विरोध नहीं। मनुष्य में श्रीर निम्न-कोटि की सृष्टि में श्रात्मा ही चरमतत्त्व है; वह देश, काल से परे है श्रीर प्रथक् भास होने वाले सभी जीवधारियों में एकारमकता का सूत्र

१. ह०—१० १२-३८, पृ०, ३७३।

२. वही--१४-५-३८, पृ० ११।०

३. वही--३-६-३६, पृ० १५१।

४. वही--१७-६-३६, पृ० १६७ ।

है वे लिखते हैं, "मैं ईश्वर की श्रौर इसलिए मानवता की भी नितान्त एकता में विश्वास करता हूँ।"" "मै श्रद्धैत में विश्वास करता हूँ। मैं मनुष्य की श्रौर इसलिए सभी जीवधारियों की परम श्रावश्यक एकता में विश्वास करता हूँ।" वे कहते हैं कि ईश्वरैक्य श्रौर ईश्वर में सम्पूर्ण जीवन का ऐक्य वैदों की प्रधान शिक्ता है।3

सब जीवधारियों की बुनियादी एकता मनुष्य के आतृत्वमात्र से उच्चतर सिद्धान्त है। यह महान् सत्य मनुष्य को ईश्वर की सृष्टि का स्वामी नहीं, सेवक बनाता है।

श्रात्मा की एकता श्रीर उसके स्वभाव का एक दूसरा निष्कर्ष गांधीजी के तत्त्वदर्शन में बहुव महत्त्वपूर्ण हैं। मनुष्य में श्रात्मा ईश्वरीय तत्त्व है, श्रात्मा श्रपने श्राप (विना जह पदार्थों की सहायता के) कार्य कर सकता है; स्टिंगु के बाद भी उसका श्रम्तित्व रहता है; उसका श्रस्तित्व जह शरीर पर निर्भर नहीं होता; वह जह पदार्थ का सूचमतम स्वरूप है। इसिलए जो घटना एक शरीरघारी पर घटती है उसका समग्र जब पदार्थ पर श्रीर सबकी श्रात्मा पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि यदि एक मनुष्य का श्राध्मात्मिक विकास होता है तो उसके साथ-साथ सारे संसार को लाभ होता है श्रीर यदि एक मनुष्य का पतन होता है तो उस श्रंग में सारे संसार का पतन होता है तो उस श्रंग में सारे संसार का पतन होता है। इसिल्य का पतन होता है तो उस श्रंग में सारे संसार का पतन होता है।

स्पष्ट है कि श्रात्मशक्ति की भौतिक शक्ति के साथ तुलना नहीं की जा सकती । गांधीजी के शब्दों में, "संसार की दूसरी शक्तियाँ वड़ी हैं… श्रात्मा

१, यं० इ०, मा० २--पृ० ८१ ।

२. य० इं०, मा० २—ए० ४२१, विख्यात सूत्र "तत्वमिष" श्रीर "सोऽहम्" श्रीर ईपा का यह कहना कि "मैं श्रीर मेरे पिता एक ही हैं" श्रीर वाइविल के ये शब्द कि "इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को श्रपनी श्राकृति का वनाया मनुष्य श्रीर ईश्वर की एकात्मकता की इसी धारणा को श्रमिन्यक्त करते हैं। श्री राधाकृष्णन् के श्रनुसार यह धारणा पश्चिम के वहुत विचारकों को भी जिनमें प्लेटो, श्रीरस्टांटिल, प्लांटिनस, स्पिनोजा, ब्रेडले इत्यादि सम्मिलित हैं, श्राह्य है। 'ऐन श्राइडियलिस्ट ब्यू श्राव लाइफ', श्रुष्याय ३।

३. ह०---३०-३-३४, पृ० ५५।

५. वही--१२-११-३८, पृ० ३२६-२७ ।

६. यं० इं०, मा० २--- पृ० ४२१।

की शक्ति सबसे बड़ी है।" वे आतमा की शक्ति को श्रहिंसा के साथ समीकृत करते हैं और कहते हैं कि अपूर्ण मनुष्य के लिए वह वस्त्र पूरी तरह प्राह्म नहीं हो सकता, न्योंकि मनुष्य उसके पूर्ण प्रकाश को सहन न कर सकेगा। लेकिन उसका एक लघुतम श्रंश भी, जब वह मनुष्य के श्रन्दर गतिशील हो जाता है, आश्चर्यजनक रूप से कारगर हो सकता है।

## ज्ञान के साधन

लेकिन ईश्वर में और श्रात्मा मे गांधीजी के विश्वास का क्या श्राधार है यह प्रश्न गांघीजी के राजनैतिक तत्त्वदर्शन में बहुत महत्त्व रखता है। जैसा कि कपर बताया गया है गांधीजी के लिए सत्य ईश्वर है, इसलिए चरमतत्त्व को जानने का ठीक साधन उन सिद्धान्तों का निर्देश करेगा जिनके श्रवुसार कठिन नैतिक परिस्थितियों में सत्याग्रही सत्य का निरूपण करेगा श्रीर किसी कार्य-पद्धति या योजना-विशेष के श्रीचित्य या श्रनीचित्य का निश्चय करेगा। इस प्रश्न पर गांधीजी के विचारों का विवेचन करने के पहले संचिप में चरम-तस्व के ज्ञान के तीन साधनों का संनिप्त वर्णन श्रावश्यक है। ये साधन हैं-इन्द्रियां, बुद्धि और प्रतिमान्। इन्द्रियाँ भिन्न-भिन्न संवेदनों को उपस्थित करती हैं। इन संवेदनों में बुद्धि ही सम्बन्ध स्थापित करती है। इसिलुए इन्द्रियों के द्वारा हमें केवल पदार्थों के वाह्य गुणों के असम्बद्ध संवेदन शास होते हैं। प्रकट है कि इन्द्रिय-जन्य ज्ञान अपर्याप्त होता है। पश्चिम के इन्द्र वार्शनिकों, हेगेल, बोसांके श्रादि, का मत है कि चरमतत्त्व का ज्ञान इदि के द्वारा हो सकता है। उनके श्रनुसार चरमतत्त्व या बास्तविकता इदिसय (rational) है। इसके विपरीत ,भारतवर्ष के ऋषियों और पश्चिम के वहुत-से विचारकों का मत है कि विश्वतत्व के ज्ञान का प्रधान साधन बुद्धि नहीं प्रतिभान या श्रपरोचानुमूर्ति है। पश्चिम के इन विचारकों में सुकरात, प्लेटो, श्रिरिस्टॉॅंटिल, स्पिनोज़ा, पैस्कल और वर्गसों के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। 3 घारणात्मक ज्ञान या बुद्धि-जन्य ज्ञान की श्रपर्यासता श्रौर श्रमान्यता का एक कारण यह है कि बुद्धि स्वयं ज्ञाता के ज्ञान का साधन नहीं हो सकती और यह (स्वयं का) ज्ञान समग्र ज्ञान की पूर्व-मान्यता और शर्त है। बृहदारण्यक् में याज्ञवल्क्य पूछते हैं, ''जो सब को जानता है, वह अपने श्रापको कैसे जान सकता है ? ज्ञाता का ज्ञान किस प्रकार सम्भव है ?"<sup>8</sup>

१. ह०----२२-द-३७, पृ० ३२६ । २. वही----३०-१०-३७, पृ० ३२६ ।

३. देखिये श्री राधाकृष्ण्न् , 'ऐन त्राइडियांलस्ट व्यू त्र्यांव लाइफ्', त्रा० ४०.।

४. येनेदं सर्व विजानाति तंकेन विजानीयद्विज्ञातारमरे केन विजानीयात् ।

इसी प्रकार काँट का कथन है, "जिस (ज्ञाता को) पदार्थ को जानने के लिए में (विना सिद्ध किये) मान लेता हूँ उसे (ज्ञाता को) में पदार्थ की भाति कभी नहीं जान सकता।" इस प्रकार 'मैं हूं' का आधार 'में सोचता हूँ" नहीं है क्योंकि फिर "मैं सोचता हूँ" को भी सिद्ध करना होगा श्रीर इस प्रकार तर्क की एक श्रनन्त श्रद्धाला वन जायगी। स्वयं के ज्ञान का साधन दुद्धि नहीं प्रतिभान, प्रत्यचातुसूति या श्रपरोचानुसूति ही है। जहां तक वाह्य पदार्थों का सम्बन्ध है वौद्धिक तक द्वारा भी हमें उनकी वास्तविकता का नहीं उनके श्रामास का धारणात्मक ज्ञान होता है। इन्द्रिय-जन्य ज्ञान श्रीर बुद्धि-जन्य ज्ञान के विपरीत प्रतिभान-जन्य ज्ञान या श्रपरीचानुभूति समप्र मस्तिष्क की क्रिया है। वास्तव में प्रतिभान में श्रीर इन्द्रियों श्रीर द्वद्धि में परस्पर विरोध नही। प्रतिभान श्रतीन्द्रिय श्रीर श्रतिबौद्धिक है। उसमे ब्रिंदि की चेतना है और इन्द्रियों की प्रत्यचता। इसे किसी पदार्थ का प्रत्यच शतुभव तव होता है जब हम ज्ञाता और ज्ञान के द्वेत के परे जाकर उस पदार्थं से तादात्म्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार प्रतिभान-जन्य ज्ञान में जानने श्रीर होने की, बोध श्रीर सत्ता की एकरूपता हो जाती है. श्रीर जिस प्रकार स्वयं का ज्ञान स्वयं सिद्ध होता है उसी प्रकार प्रत्यचानुभूति भी स्वयंसिद्ध होती है।

श्रन्य बहुत-से विचारकों की भांति गांधीजी भी चरमतत्त्व के ज्ञान के साधन-स्वरूप इन्द्रियों श्रीर बुद्धि को श्रपर्याप्त सममत्ते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर "श्रवर्णनीय, श्रचिन्त्य श्रीर श्रमाप्य" है। वह इन्द्रियों श्रीर बुद्धि से परे हैं। "हम उसे इन्द्रियों द्वारा जानने में सदा श्रसफत होगे क्योंकि वह उनसे परे हैं। यदि हम श्रपने श्रापको इन्द्रियों से हटा भर लें तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। दैवी गान निरन्तर हमारे श्रन्दर हो रहा है, किन्तु कोलाहल करने वाली इन्द्रियों इस कोमल गान को दवा देती हैं।" "उसे जानने के लिए बुद्धिवाद का उपयोग ही क्या हो सकता है ? वह तो बुद्धि से श्रतीत हैं।" सची श्रनुभूति बुद्धि श्रीर इन्द्रियों द्वारा नहीं, जीवित श्रद्धा के श्राधार पर ही हो सकती है। श्रद्धा का श्रोत द्वदय है। श्रद्धा राज्द का उपयोग, जैसा कि नीचे लिखे उद्धरण से ज्ञात होता है, गांधीकी प्रतिभान के श्रर्थ में करते हैं—"श्रद्धा बुद्धि के विरुद्ध नहीं, उससे परे है। श्रद्धा एक

१. देखिये राधाकुष्णन् 'ऐन त्र्याइडियलिस्ट ब्यू ऋॉव लाइफ'

२. ह०--१३-६-३६, पृ० १४१ ।

३. हि० न० जी०—२१–१–२६, सुमन, गाधी-बाग्गी, पृ०६६ पर उद्धृत ।

४. ह०---१८-६-३८, पृ० १५३।

प्रकार की छुठी इन्द्रिय है जो उन वातों में कारगर होती है जो युद्धि के चेत्र के वाहर है।" ईसा का कथन था कि "पवित्र हृदय वाले घन्य हैं, क्योंकि उनको ईश्वर का दर्शन होगा।" गांघीजी के श्रनुसार भी पवित्र हृदय का प्रतिभान ईश्वरानुभूति का स्रोत है।

अदा धौर प्रतिभान केवल घामिक अनुभव में ही हमारा आश्रय नहीं है वरन् सभी स्वनात्मक विचारों के, वास्तव में सम्पूर्ण ज्ञान के, श्राघार हैं। जैसा कि हम उपर लिख चुके हैं स्वयं के धिस्तत्व का ज्ञान या स्वयं-संवन्धी निश्चितता, जो सब प्रमाणों का आधार और सब ज्ञान की पूर्व-मान्यता है, प्रतिभानजन्य अनुभूति है और प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती। प्रतिभान की महत्ता के बारे में डॉ॰ राधाकृष्णम् लिखते हैं, "यदि प्रतिभानजन्य ज्ञान से हमें ऐसे आधारभूत सामान्य वाक्य या सार्वभौम न्याप्ति वाक्य (यूनीवर्सल मेजर प्रेमिस) न प्राप्त हों जिनकी सत्यता के बारे में न तो प्रश्न हो सकता है और न सिद्ध ही की जा सकती है, तो हमारे जीवन का अन्त हो जायगा। विश्व की कलापूर्ण सुन्दरता, नैतिकता और तार्किक सामंजस्य विज्ञान, न्याय, कला और नीतिधर्म की मान्यताएं हैं। वह धारमा की अनुभूति, स्वयं के प्रतिभान हैं और उसी प्रकार चुद्धिमय हैं जिस प्रकार भौतिक संसार या वौद्धिक योजनाएं, यद्यपि हमको उनका ज्ञान उसी प्रकार नहीं होता। उनमें अविश्वास का अर्थ होगा पूर्ण संशयवाद।"

ईश्वर बुद्धि से परे श्रवश्य है "पर एक सीमित श्रंश तक उसके श्रस्तित्व को प्रमाणों द्वारा समकता सम्भव है।" इस वाक्य से गांधीजी का श्राशय यह मालूम पड़ता है कि यद्यपि बुद्धि की मर्यादा है, तब भी जैसा कि काँट का भी मत था, वह हमें ईश्वर के श्रस्तित्व में विश्वास करने से नहीं रोकती।

गांघीजी की एक दलील यह है कि हम विश्व को एक श्रतिक्रमण करने वाली सत्ता की मान्यता के विना नहीं समक सकते। गांघीजी के शब्दों में, "विश्व में व्यवस्था है श्रीर प्रत्येक श्रस्तित्ववान् वस्तु श्रीर जीवधारी का संचालन करने वाला अपरिवर्तनशील नियम है। वह नियम श्रचेतन नहीं है क्योंकि श्रचेतन नियम सचेतन जीवों के व्यवहार का नियामक नहीं हो सकता श्रीर श्रव तो सर जगदीशचन्द्र बोस के श्राश्चर्यजनक श्रनुसन्धानों के फलस्वरूप यह सिद्ध किया जा सकता है कि जड़ पदार्थों में भी जीवन है।

१, ह०---६-३-३७, पृ० २६।

२. देखिये 'ऐन ग्राइडियलिस्ट ब्यू ग्रॉव लाइफ'—पृ० १५६।

३. यं० इं०, भा० ३--- पृ० ८७० |

सव प्रकार के जीवन का संचालक नियम ही ईरवर है। जियम श्रीर नियम-निर्घारक एक ही हैं।"

इसके श्रतिरिक्त गांधीजी यह भी कहते हैं कि धर्म की पद्धति विज्ञान की पद्धति से विपरीत नहीं है। वैज्ञानिक सत्य की परख वैज्ञानिकों की वताई हुई पद्धति से होती है और इस परख में उनके कहने के अनुसार कुछ वातों को मानकर चलना पडता है। दृष्टांत के तौर पर विद्युत का ज्ञान गेलवेनोमीटर नाम के यन्त्र के द्वारा परीचा के बिना सम्भव नहीं है। "ऋषियों श्रीर पैगम्बरों का भी ठीक यही कहना है। वे कहते हैं कि कोई भी उनके चले हुए मार्ग का श्रद्धगामी होकर ईश्वर की श्रद्धभूति कर सकता है।" संसार के धर्मप्रन्थों की साची को श्रौर ऋषियों के श्रनुसव को न मानना श्रपने श्रापको न मानना है।

फिर, ईरवर श्रीर उसके नियम को न मानने से हम उसकी नियामक प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते, जबिक दैवी सत्ता की नम्न श्रीर मीन मान्यता जीवन-यात्रा को सरल बना देशी है।

गांधीजी की हुन दलीलों का विस्तृत विवेचन श्रनावश्यक है। काँट ने यह प्रदर्शित किया है कि चरमतत्व के ज्ञान के लिए बुद्धि अपर्याप्त है ग्रीर ईश्वर के श्रस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दी हुई युक्तियां दीवपूर्ण होती हैं। गांघीजी का भी विश्वास है कि श्रनुसृति इन्द्रियों और ब्राव्ह के द्वारा श्रसम्भव है। बुद्धि केवल इतना ही कर सकती है कि वह ईश्वर के शस्तित्व के ग्रतिभान द्वारा प्राप्त ज्ञान की यौक्तिकता प्रदर्शित करे।

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ श्राष्ट्रिक वैज्ञानिकों को भी इस यात की सत्यता का भान होने लगा है कि विश्व-प्रक्रिया के मृल मे श्रात्मा ही चरमतत्व है। प इसका यह श्रर्थं नहीं कि विज्ञान ईश्वर के शस्तित्व को निश्चयपूर्वक सिद्ध कर सकता है। विघायक रूप से वह वेधल श्रस्तित्व की

१. य० ईं०, मा० ३—पृ० ८७१। २. इ०—१३-६-३६, पृ० १४०।

३. यं० इं०, भा० ३---पृ० ८७१, ह० १३-६-३६, ---० १४०।

४. वही, भा० ३--- पृ० ८७१।

५, देखिये राघाकुष्णन् , 'कलकी,' पृष्ठ ५६-५७; हक्सले, 'एएड्स ऍड मीन्स', पृ० २५६-६०; 'रिन्यू ग्राव फिलासफी एएड रेलीजन', हे० १६३८ मे रानाडे का 'ए फिलासफी त्राव स्पिरिट' शीर्पक लेख; वार्नस, 'साइटिफिक थियरी एराड रेलिजन'; नीड्हम, 'साइंस, रेलीजन एराड रीयालिटी' एडिंटन श्रीर नीडहम के लेख।

सम्भावना की मान्यता प्रस्तुत कर सकता है। निषेघात्मक रूप से वह यंत्रवादी विश्व-च्याख्या को श्रसंगत सिद्ध कर सकता है। यन्त्रवादियों की धारणा है कि विश्व का जीवन श्रौर विकास विना किसी बाह्य शक्ति के हस्तचेप के निष्पन्न होता है, श्रौर उसकी व्याख्या के लिए किसी चरमहेतु को मानना श्रावश्यक नहीं है। विश्व एक स्वयंचालित यन्त्र है जिसके प्रत्येक भाग का नियमन समग्र के साथ उसके सम्बन्ध से होता है। गांधीजी के श्रनुसार यंत्रवादी व्याख्या श्रसत्य, श्रसंगत श्रौर श्रमान्य है।

संचेप में गांधीजी का अनुरोध है कि आतमा मनुष्य का केन्द्रीय तथ्य है थ्रोर देवत्व या ईश्वर में अटल अटा आदर्श जीवन के लिए थ्रोर अहिंसात्मक प्रतिरोध के उपयोग के लिए आवश्यक है। यह शायद सब को मान्य होगा कि यद्यपि गांधीजी के ईश्वर-सम्बन्धी विचारों में भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण का प्राधान्य है, पर वे संकीर्णता थ्रोर रूढ़िवादिता से सर्वदा मुक्त हैं। उनके लिए ईश्वर केवल चरमतत्व का, सत्य का, नियम का श्रोर विश्व में व्यास सामंजस्य का ही दूसरा नाम है। उनका यह मत, कि ईश्वर थ्रोर श्रात्मा में विश्वास, अद्या श्रोर प्रतिसान की वात है, भारतीय तत्वदर्शन की परम्परा के श्रनुसार है श्रोर बहुत-से पश्चिम के विचारकों को भी मान्य है।

# कर्म और पुनर्जन्म

गांघीजी कर्म श्रीर पुनर्जन्म के सिद्धांतों में भी विश्वास करते हैं। उनके श्रनुसार, "कर्म का नियम श्रद्धट है, श्रीर टाला नहीं जा सकता। इस प्रकार उसमें ईश्वर के हस्तचेप की क्या श्रावश्यकता है। उसने नियम निर्धारित कर दिया श्रीर श्रलग हो गया।"

१. 'त्रात्मकथा', (त्रंट) मा० १, पृ० ५६३ (हिन्दी, पृ० २६७); श्री राधाकृष्णन् लिखते है, "ईश्वर त्र्रपराधी को पश्चाचाप करने पर भी च्नमा नहीं कर सकता, क्योंकि नैतिक कम की धारणा का त्र्राधार होष नहीं है, त्रीर इस कम के लिए यह त्रावश्यक है कि त्र्रनैतिक कार्य का प्राकृतिक फल मिले।" ('ऐन त्र्राइडियलिस्ट क्यू त्र्राव लाइफ', पृ० २३८) ईसाई धर्मग्रन्थों में भी इस नियम का हवाला है, "घोखा मत खात्रों, ईश्वर चिढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि जैसा मनुष्य वरेगा वैसा ही वह मरेगा भी।" (गैलोशियन्स ६।७) ईसामसीह ने पर्वत पर कहा था, "किसीका चरित्रांकन न करो, जिससे तुम्हारे साथ भी ऐसा न हो। क्योंकि जिस प्रकार तुम चरित्रांकन करोंगे वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। त्रीर जिस माप से तुम मापोगे उसी माप से फिर तुमको भी मिलेगा" (मैथ्यू, ७१९-२)।

पुनर्जन्म के सिद्धान्त के वारे में वे जिखते हैं, "मैं पुनर्जन्म में उत्तना ही विश्वास करता हूं जितना अपने वर्तमान शरीर के श्रस्तित्व में। इसलिए मे जानता हूँ कि थोड़ा भी प्रयत्न वेकार न जायगा।"

ये दोनों सिद्धांत श्रयोक्तिक श्रसंगत घारणाएँ नहीं है। वे जीवन के नियम हैं जिनको भारत के ऋषियों ने श्रपनी श्राध्यात्मिक श्रन्तर प्रि से जाना था श्रोर श्रपने श्रनुभव से जाँचा था। कम के नियम को नैतिक धारावाहिकता का नियम श्रोर नैतिक कारणत्व का नियम भी कहते हैं। वह मनुष्य के विकास का नियामक है। भारतीय तत्वदर्शन के श्रनुसार हमारे वह कार्य जो सहेतुक होते हैं कुछ-म-कुछ संस्कार छोड़ जाते हैं। ये संस्कार गत्यात्मक होते हैं श्रोर हमारे भिवष्य का निर्धारण इन्हीं संस्कारों द्वारा होता है। इस नियम के श्रनुसार हमारा भविष्य वर्तमान में से उसी प्रकार विकसित होगा जिस प्रकार वर्तमान भूतकाल का परिणाम है। लेकिन इस नियम में ज़ोर श्रपराघों के दंढ की श्रपेचा धारावाहिकता पर कहीं श्रधिक है। यदि हम यह वात मान लें कि इस विश्व के पीछे एक सप्रयोजन तस्त्व का श्रस्तत्व है, तो कम का सिद्धांत मनुष्यों की श्रसमता की एकमात्र बुद्धिगम्य ब्याख्या है।

पुनर्जन्म का सिद्धांत हिन्दुओं में ऋग्वेद के काल से मान्य रहा है। यह वात युक्तिसंगत मालूम होती है कि जवतक मनुष्य का पूर्ण विकास र हो जाय उसे इस विकास के लिए अनवरत अवसर मिलना चाहिए और मृत्यु से इस अवसर में वाघा नहीं पड़नी चाहिए। ''यिट मृत्यु ही अन्त होती तो हमारे खजन में ईश्वर का प्रयोजन ज्यर्थ हो जाता, क्योंकि हममें से अधिकांश विना पश्चात्ताप किये, पापयुक्त मरते हैं।"

# कर्तु स्वातन्त्र्य या इच्छा-स्वातन्त्र्य

लेकिन कमें के नियम को मानने का यह अर्थ नहीं कि गांधीजी के अनुसार मनुष्य का जीवन और उसके कार्य पूरी तरह निर्धारित या नियत हैं।

१. यं० इं०, भा० २---पृ० १२०४।

२. देखिये राधाकृष्णन् , 'ऐन म्राइडियलिस्ट न्यू म्राव लाइफ', ग्र॰ ८ ; ग्रौर 'दि हॉर्ट म्रॉव हिन्दुस्तान', पृ० १ म्रौर १११।

३. देखिये, 'रिक्यू आव फिलासफी ऐंड रेलिजन', आप्रैल १६३६, पृ० २७ और ३३।

४. इस सिद्धांत के लिए देखिये, ऊपर उद्घृत 'ऐन ग्राइडियलिस्ट न्यू ग्राव लाइफ', पृ० २८६-८७।

५. जपर उद्धृत, 'दि हॉर्ट ग्राव हिंदुस्तान'—ए० ११२।

इस प्रकार का नियतवाद मैतिक पुरुषार्थ या प्रयास को पंगु वना देगा श्रीर मैतिकता का मूलोच्छेद कर देगा। निरपेच नियतवाद का श्रर्थ होगा मनुष्य की सृजनशीलता का निषेध श्रीर मनुष्य से स्वशासन के श्रिधकार को छीन लेना। कर्म के नियम श्रीर इच्छा-स्वातन्त्र्य में कोई विरोध नहीं। वास्तव में कर्म के नियम का श्रर्थ है स्वतन्त्रता, क्योंकि उसके श्रनुसार मनुष्य स्वयं श्रपने प्रारव्ध का निर्माता है। जीवन की मृतकाल से धारावाहिकता में मनुष्य का स्वनशील स्वातन्त्र्य सिलिहित है। निस्संदेह हमारे पूर्वकर्म हमारे इच्छा-स्वातन्त्र्य का क्यांदित करते हैं। गांधीजी के शब्दों में, "जिस इच्छा-स्वातन्त्र्य का हम उपयोग करते हैं वह उससे भी कम है जो एक यात्री को मनुष्यों से भरे जहाज़ के डेक पर होती है।" लेकिन हमको मिला हुशा यह श्रापेचिक स्वातन्त्र्य इस शर्थ में वास्तविक है कि हम इस स्वतन्त्रता की उपयोग-विधि के चुनाव में स्वतन्त्र हैं। गांधीजी का मत है कि विश्व का सब से बड़ा जनतंत्रवादी ईश्वर "श्रष्टम श्रीर श्रुभ में चुनाव के लिए इमको बिना किसी रोक-शाम के छोड़ देवा है।" भूल करने का श्रधिकार, जिसका शर्थ है प्रयोग करने की स्वतन्त्रता, प्रगति की सार्वभीम शर्त है।

लेकिन यद्यपि हमारी इच्छा स्वतन्त्र है, "परिणाम हमारे श्रधिकार की वात नहीं; हम प्रयत्नमात्र कर सकते हैं।" इसके श्रतिरिक्त, "मनुष्य श्रपने स्वभाव की स्थिति को बदल सकता है; उसे श्रपने वश में कुछ हद तक कर सकता है; पर उसे जड़ से कौन बदल सकता है ! जगत्र की मनुष्य को यह स्वतन्त्रता नहीं दे रखी है। शेर श्रगर श्रपने चमड़े की विचित्रता को यदल

१. ह०--- २३-३-४० पृ० ५५ ।

२. यं० इं०, मा. २— पृ. ४६७ । बहुत-से विचारकों का मत है कि यद्यपि वर्तमान पर भ्तकाल का प्रभाव पडता है, पर भूतकाल वर्तमान को पृरी तरह निर्धारित नहीं करता और मनुष्य अपने व्यवहार के नियमन के लिए किएत मिवष्य का भी प्रयोग करता है । उदाहरण के लिए देखिए 'जर्नल आव फिलासफी', ४१।१२। पृ. ३२० और आगे । आधुनिक सामाजिक दशन की यह सुविख्यात मान्यता है कि कारण का परिणाम पर नितात आधिपत्य नहीं है । कारण का केवल यह अर्थ है कि परिणाम के उत्पादन की संभावना है । किस अंश तक सम्भावना है इसका हिसाव किसी विशेष रिथित में आंकडों द्वारा लगाया जा सकता है । कारणत्व की इस आधुनिक धारणा के अनुसार भी निरपेन्त नियतवाद असंगत है ।

३. ह०---६-५-३६, पृ० ११२।

सकता हो तो मनुष्य भी अपने स्वभाव की विचित्रता को यदल सकता है।" इस प्रकार गांधीजी ऐसी पूर्ण स्वतन्त्रता में विश्वास नहीं करते जिसका अर्थ हो कमहीनता या व्यस्तता । गांधीजी के अनुसार पूर्ण अनासक्ति के द्वारा मनुष्य किये हुए कर्मों के प्रभाव से तथा वातावरण और वंश परम्परागत विशेपताओं के बंधन से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है। वे लेकिन पूर्ण अनासक्ति स्थितप्रज्ञ के लिए ही सम्भव है।

मतुष्य की श्राध्यात्मिकता में विश्वास होने के कारण गांघीजी इस घारणा को नहीं मानते कि मनुष्य वातावरण के हाथ का कठपुतला है। वे वातावरण के प्रभाव की उपेचा नहीं करते। वे जानते हैं कि श्रधिकांश में मनुष्यों पर वातावरण का प्रमुख प्रभाव होता है, लेकिन उनका यह भी मत है कि मनुष्य के जीवन का बाघार बादतें नहीं, इच्छाशक्ति का प्रयोग या श्रात्म-संचालन होना चाहिए। 3

#### अशुभ का प्रश्न

कर्तु स्वातन्त्र्य से प्रशुभ के प्रश्न का निकट का सम्बन्ध है। गांधीजी के श्रनुसार श्रश्चभ सीमित मानवीय दृष्टिकीण से ही वास्तविक है। ईश्वर के लिए न तो कुछ शुभ है न श्रश्चभ । गांधीजी के श्रनुसार शुभ श्रीर श्रश्चभ हस श्रथ में श्रापेत्तिक हैं कि "जो एक विशिष्ट दशा में श्रभ हैं वे भिन्न दशा में श्रश्चभ या पाप हो सकते हैं।" "किन्तु शुभ श्रीर श्रश्चभ मानवीय प्रयोजनों के लिए एक-दूसरे से भिन्न श्रीर श्रसंगत हैं, वे प्रकाश श्रीर श्रम्बकार के प्रतीक हैं।" "वुराई स्वयं वॉक है। वह स्वयं विनाशक है;

१. दिल्ल ग्राप्रीका (पूर्वार्क्ष), पृ० २२२। श्री राधाक्रप्णन् लिखते हैं, "जीवन व्रिज के खेल की तरह है । खेल मे ताश के पत्ते हमें मिलते हैं।.....वह पूर्व कमों का फल है, लेकिन हम जैसी उचित समभें वोली वोलने के लिए ग्रीर कोई भी चाल चलने के लिए स्वतन्त्र हैं। हमारे अपर केवल खेल के नियमों का वन्धन रहता है। जब हम खेल प्रारम्भ करते हैं तब हम बाद की ग्रायेन्ता—जब खेल चल चुकता है श्रीर हमारा चुनाव सीमित हो जाता है—ग्राधिक स्वतन्त्र होते हैं।" 'ऐन ग्राइडियलिस्ट क्यू ग्राव लाहफ', पृ. २७७।

२. ह०---पृ० १०-४६, पृ० ३४०, ग्रौर ७-४-४६, पृ० ७२।

३. य० इं०, भा० ३-ए० ३१४; माडर्न रिन्यू, ग्रक्तूवर १६३५, श्री निर्मल-कुमार वसु का लेख।

४. ह०--२-१०-३५, पृ० २३३।

५. वही---६-६-४६, पृ. १७२।

६. वही---२०-२-३७, पृ. ६।

वह अपने में अन्तिनिहित अच्छाई के द्वारा जीती और पनपती है। विज्ञान हमें सिखाता है कि एक जीवर ( वोम उठाने का यन्त्र ) तबतक किसी वस्तु को हटा नहीं सकता जबतक उसका आश्रय-स्थान हटाई जाने वाली वस्तु के बाहर न हो। उस प्रकार अश्रम को जीतने के लिए मनुष्य को पूरी तरह उससे परे, अर्थात् शुद्ध शुभ के हढ, ठोस तल पर रहना होगा।" इसलिए अश्रम को हटाने के लिए साधनों की शुद्धता आवश्यक है।

गांधीजी का यह भी विश्वास है कि श्रश्चम मनुष्य के इच्छा-स्वातन्त्र्य के दुरुपयोग का परिणाम है। गांधीजी मानते हैं कि प्रगति की योजना में श्रश्चम का स्थान है। विकास सदा प्रयोगों के श्राधार पर होता है श्रीर प्रगति का मार्ग है भूलों का होना श्रीर उनका सुधार। कर्म श्रीर पुनर्जन्म के सिद्धांतों से ज्ञात होता है कि क्रमशः मनुष्य बुराइयों को कम करता रहेगा।

गांधीजी का ध्यान इतना बुराई के दार्शनिक श्रीर धार्मिक पहलू पर नहीं है जितना विशेष प्रकार की, राजनैतिक, सामाजिक श्रीर श्रार्थिक बुराइयों पर । अपने दीर्घकालीन सार्वजनिक जीवन में बुराई के विरुद्ध धनवरत संघर्ष उनका विशिष्ट कार्य रहा है । इस धर्म-युद्ध में वह वातावरण की उपेजा नहीं करते । उन्होंने एक नई नैतिक क्रांतिपद्धित का विकास किया है । उनके तत्त्व-दर्शन में राजनैतिक, श्रार्थिक, राष्ट्रीय श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय जेशों में सामूहिक जीवन के संचालन के श्राहसात्मक मार्ग का प्रतिपादन है । लेकिन उनकी चेतना के केन्द्र में समाज नहीं व्यक्ति है । विकास के पथ पर पहला पग व्यक्ति का होगा । व्यक्ति के नैतिक सुधार का उनके तत्त्व-दर्शन में प्राथमिक स्थान है । उन्होंने मनुष्य के ध्येय का विवेचन किया है श्रीर वतलाया है कि किस प्रकार व्यक्ति इस ध्येय की श्रीर वढ सकता है । ये नैतिक सिद्धांत—साध्य श्रीर श्रनुरूप साधन—उनके राजनैतिक तत्त्व-दर्शन के श्रविभाज्य श्रद्ध हैं, क्योंकि इन सिद्धान्तों के श्रनुसार श्रपने जीवन का निर्माण करके ही मनुष्य श्रन्द्धा नागरिक श्रीर सत्याग्रही वन सकता है।

१. यं. इं., पृ० २२५-६।

२. गांधी-स्रविन समसौते के वाद गांधीजी का वक्तव्य 'हिस्ट्री स्रॉव दि कांग्रेस', पृ० ७५१।

# नैतिक सिद्धान्त—साध्य और साधन

गांधीजी के श्रनुसार मानव-जीवन का चरमध्येय श्रात्मानुसूति है। श्रात्मानुमृति का अर्थ है ईश्वर से सानात्कार, निरपेन मत्य का श्रनुभव, मोच-प्राप्ति । वे श्राध्यात्मिक एकता के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं । इसलिए मनुष्यों की प्रत्यत्त सेवा इस आध्यात्मिक प्रयास का श्रावश्यक श्रद्ध है, क्योंकि ईश्वर-प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है उसकी उसकी छिट में देखना श्रीर उसके साथ एक हो जाना । व्यक्ति का कर्तव्य है कि केवल अपने ही आध्यारिमक विकास के लिए नहीं दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्रयत्नशील हो । इस श्रकार गांधीजी श्रात्मानुभूति और समाजसेवा में सामक्षस्य स्थापित करते हैं। उनको यह घारणा मान्य नहीं कि मुक्ति-प्राप्ति केवल एकांत में, समाज से दूर रहकर, ही हो सकती है। उनके निकट श्रात्मानुभूति का शर्थ हैं सब के अधिक-से-अधिक हित की सिद्धि । सबके अधिक-से-अधिक हित में या सर्वोदय में राजनैतिक उन्नति भी शामिल है, क्योंकि राजनैतिक श्रयःपतन सर्वमुखी नैतिक श्रीर श्राध्यात्मक उन्नति के मार्ग में बड़ी रुकावट है। लेकिन राजनीति इस ध्येय का एक श्रंशमात्र है। गांधीजी इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि सब की सेवा का सब से अच्छा मार्ग है अपने ही देश की सेवा, क्योंकि देशवासी हमारे निकटतम पड़ोसी हैं।

## साधनों की नैतिकता

चरमध्येय से साधन के प्रश्न का निकटतम सम्यन्ध है। कम्यूनिस्ट, फालिस्ट और अधिकतर ब्यावहारिक राजनीतिज्ञों की यह धारणा है कि साधन के औचित्य का आधार साध्य है। दूसरे शब्दों में, यदि साध्य वांछ्नीय है, तो जो भी साधन साध्य-प्राप्ति में कारगर हों वे उचित हैं। इस दृष्टिकोण से मक्कारी, सूठ, फ़रेव, हिंसा इत्यादि सवका प्रयोग न्यायोचित कार्य को पूरा करने में नीतियुक्त है। लेकिन गांधीजी इस घारणा को हानिकर और अमपूर्ण बताते हैं। उनके तत्त्वदुर्शन में साध्य शौर साधन में

ह०—६-८-३६, पृ० २२६ । पडोिसयो की सेवा पर गांधीजी क्यो जोर टेते
 हैं, इसके विस्तृत विवेचन के लिए चौथा ग्रन्याय देखिये ।

कोई श्रमेद्य दीवार नहीं है। साध्य श्रौर साधन श्रतग नहीं किये जा सकते श्रौर दोनों को वराबर शुद्ध होना चाहिए। उनके लिए यह काफी नहीं है कि साध्य ही उच्च श्रौर श्राध्य है, यह भी श्रावश्यक है कि साधन नीतिसंगत हों। वास्तव में उनके निकट साधन ही सब-कुछ हैं।

गांधीजी जो साधनों की नैतिकता पर इतना ज़ोर देते हैं उसका एक कारण तो यह है कि मनुष्य का श्रिधकार केवल साधनों पर है, साध्य पर महीं। वह प्रयत्न कर सकता है लेकिन परिणाम उसके हाथ की वात नहीं। इसके श्रितिक, साधन ही विकसित होकर साध्य वन जाता है। गांधीजी के शब्दों में, ''जैसा साधन तैसा साध्य"। ''साधन बीज है श्रीर साध्य वृत्तः; इसिलिए जो सम्बन्ध बीज श्रीर हुच में है, वही सम्बन्ध साधन श्रीर साध्य में है। श्रीतान की उपासना करके में ईश्वर-भजन का फल नहीं पा सकता। इसिलिए यह कहना कि 'हमें तो ईश्वर को मजना है, इसके लिए साधन चाहे श्रीतान को ही क्यों न बनाया जाय', विलक्जल श्रज्ञान की बात है। हम तो जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं।" 3

गीता के निष्काम कर्म के सिद्धान्त से भी हमको यही शिक्षा मिलती है कि अच्छे काम का अच्छा ही परिणाम होता है। इसलिए गांघीजी का विश्वास है कि ''यदि कोई साधनों की शुद्धता का ध्यान रखे तो साध्य अपने आप ठीक रहेगा।" ''जिस अनुपात में साधन का अनुष्ठान होगा ठीक उसी अनुपात में ध्येय-प्राप्ति होगी यह नियम निरपवाद है।"

१, यं० इं०, भा० २--- पृ० ४३५, ३६४।

२. वही--भा० २, पृ० ३६४।

३. हि० स्व०, पृ० १२६।

४. यं० इं०, मा० २, पृ० ७१४; इ०, ११-२-३६ पृ० ४८।

प्र. वही—भा० २, पृ० २६४ । साधनों के वारे में अमेरिका के दार्शनिक डिवी साहव का मत गाधीजी से मिलता-जुलता है । डिवी साहव का कहना है कि "जिस प्रकार के साधनों का हम प्रयोग करते हैं उससे यह वात निश्चित हो जाती है कि वास्तविक परिगाम या साध्य किस प्रकार का होगा "" आप किसी प्रकार के साव्य लीजिये जो आवश्यक रूप से वाळुनीय हो, लेकिन जो (साध्य) आपको वास्तव मे प्राप्त होगे वे उन साधनों से निर्धारित होगे जिनका प्रयोग आपने इन (साध्यो) की प्राप्ति के लिए किया है ।" आर० वी० ग्रेग, 'पावर आव नान्वायोलेन्स' में पृ० ३४३ पर उद्धृत ।

इसीलिए गांधोजी कहते हैं कि "स्वराज्य-प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न स्वयं स्वराज्य ही है।"?

फिर गांधीजी का न्यक्तिगत श्रनुमव भी यही बताता है कि जद कभी साधनों के सम्बन्ध में उनसे कोई श्रुटि हो गई, तो सत्य श्रीर शिंहसा की उनकी हलचलें पिछुद गईं। राजकोट का सामला इसका एक दृष्टांत है। सन् १६३६ में उन्होंने राजकोट के शासक कं हृदय-परिवर्तन के लिए उपवास किया। साथ-दी-साथ उन्होंने वाहसराय से प्रार्थना की कि वह राजनीट के शासक को इस बात पर वाध्य करें कि वह शासन सुधार की योजना के लिए एक कमेटो नियत करने के सम्बन्ध में श्रयने बादे को पूरा करे। गांधीजी के श्रनुसार उपवास करने के साथ-साथ निविद्य सरकार से इस्तचेप करने की प्रार्थना सब की कमी की सूचक थी, यह एक प्रकार की दिसा थी शौर इसलिए उपवास से शासक का हृदय-परिवर्तन न हो सका।

साध्य-साधन के सम्बन्ध में गांधीजी का सिद्धांत ही युक्ति-संगत है। इसका विरोधी सिद्धान्त जिसके श्रतुसार सत्र प्रकार के साधनों का, हिंसात्मक साधनों का भी, श्रौचित्य साध्य की शब्द्धाई पर निर्भर है, व्यवहार में खतरनाक और नैतिक दृष्टिकोण से श्रसन्तोषप्रद श्रीर स्याज्य है। इस पिछले सिद्धान्त के श्रनुसार यदि साध्य न्याच्य है तो हिंसा, श्रसस्य, धोखेवाज़ी, सब का प्रयोग साध्य की प्राप्ति के लिए उचित है। लेकिन इन साधनों के प्रयोग से इम विकास के पथ पर तो नहीं यद पाते, उत्तटे मनुष्य को श्रपनी उन्नति का साधनमात्र समक्तने लगते हैं और हमारी उच भावनाएं दुर्वं होने लगती हैं । साध्य-साधन सम्बन्धी इस अनैतिक सिद्धान्त का परिणाम होता है भ्रन्याय, निर्देयता श्रीर विच्छृङ्खलता में बृद्धि । इसके भविरिक्त, यह यात निश्चयपूर्वंक नहीं कही जा सकती कि हिंसापूर्णं कार्यं का हेतु सदा नीतिनंगत साध्य ही होता है। अत्याचारी और त्रातंकवादी अधिक-से-अधिक अमानपी श्रपराध भी उच्च साध्यों के नाम पर ही करते हैं। फिर किसी कार्य की वात्कालिक सफलता भात्र को ही उसके श्रीचित्य की कसौटी मान लेना ख़तरे से ख़ाली नहीं। यह भी याद रखना चाहिए कि तास्कालिक परिणामों में, जो श्रस्थायी होते हैं श्रीर जिनमें सफलता का श्रामास मात्र होता है, श्रीर वास्तविक श्रीर स्थायी सफलता में, जिसकी स्पष्ट होने में काफी समय लग जाता है, पृथ्वी घौर श्राकाश का श्रन्तर है। कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि हिंसा श्रीर घोखेवाजी, श्रातंकवाद श्रीर कुटिल नीति की सत्य, प्रेम श्रीर न्याय पर विजय हो गई है । लेकिन हिंसा श्रीर श्रन्याय की जीत

१. स्पीचेज, पृ० ७२०।

दिखावरी, श्रांशिक और चिएक होती है श्रोर उसके द्वारा प्राप्त लाभ निरे भार-स्वरूप हो जाते हैं। इतिहास, विशेष रूप से वीसवीं सदी के संसार का इतिहास, इस सत्य का निर्देश करता है कि हिंसा श्रोर द्वेप, प्रतिहिंसा श्रोर विनाशकता को जन्म देते हैं, श्रोर एक युद्ध दूसरे युद्धों का वीज वोता है। प्रकट रूप से न्याय श्रोर जनवाद की रचा के जिये छड़े गए पिछले दो महा-युद्ध इस युक्ति के पोषक हैं। शान्ति श्रोर विकास के पथ पर श्रच्छे साधन ही हमको श्रयसर कर सकते हैं।

यदि हमको ऊपर विश्ति चरम साध्य और जीवन की श्राधारमूत एकता मान्य है, तो हक्सले के शब्दों में श्रच्छे साध्य का श्रथे होगा "श्रिधिकतम एकीकरण की स्थिति।" प्रकट है कि इस स्थिति की प्राप्ति एकता स्थापित करने वाले श्रथीत् श्रच्छे साधनों द्वारा ही हो सकती है, विभाजक या प्रथकत्व उत्पन्न करने वाले हुने साधनों द्वारा नहीं। श्रांतस्टाय के शब्दों में "वह सब जिनका रुक्तान मनुष्य जाति का एकीकरण करने की श्रोर है शिव शौर सुन्दर में सिमिलित हैं। वह सब जिनका रुक्तान प्रथकत्व उत्पन्न करने की श्रोर है श्रशुभ श्रोर श्रसुन्दर हैं।"?

गांधीजी साधनों के महत्व पर ज़ोर अवश्य देते हैं, पर इस्का यह अर्थ नहीं कि वह साध्य की महत्ता को अला देते हैं। उनका विश्वास है कि साध्य और साधन में अभिन्नता का सम्बन्ध है और वह उत्सुक हैं कि प्रयुक्त साधन किसी तरह हमारे साध्य की नैतिकता को कम न कर सकें। इसीलिए वह बार-बार अनुरोध करते हैं कि हमारा साधन उतना ही नीतिसंगत और शुद्ध होना चाहिये जितना कि हमारा साध्य और हमें "शुद्ध शुभ के हड, ठोस तल पर" पर अटल रहना चाहिये। साध्य और साधन के नैतिक समीकरण के सिखांत को सत्याप्रह के रूप मे अभिन्यक्त करने का गांधीजी का प्रयत्न कांति की कला और दर्शन को आधुनिक संसार की सर्वश्रेष्ठ देन है।

# नैतिक 'श्रनुशासन

चरम साध्य की सिद्धि किन साधनों द्वारा हो सकती है ? गांधीजी के श्रमुसार श्रात्मानुभूति के लिए श्रात्म-शुद्धि की श्रावश्यकता है श्रीर श्रात्म-शुद्धि का श्राधार है नैतिक श्रनुशासन । उनके शब्दों में "जो कोई नीति के नियमों को बिना चूंचरा किये मानकर उनके श्रनुसार श्रपने जीवन को बनाने

१ ए० हक्सले, 'एन्ड्स ऐंड मीन्स', पृ० ३८०-३८१।

२ टालस्टाय के रोमांरोला को फ़ेन्च मे लिखे एक पत्र का डा॰ कालीदास नाग द्वारा श्रनुवाद 'माडर्न रिन्यू', जनवरी १६२७।

के लिए तय्यार नहीं है उसे शब्द के पूर्ण अर्थ में मनुष्य नहीं कहा जा सकता।" यह नैतिक दृष्टिकोण गांधीजी के राजनैतिक तत्व-दर्शन को उसी प्रकार निर्धारित करता है जिस प्रकार उनके दृशिनिक विश्वास उनके नैतिक सिद्धांतों का श्राधार हैं। उनके श्रनुसार ब्यक्ति का नैतिक श्रनुशासन समाज के नव-निर्माण का सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण साधन है और उनके तत्व-दर्शन में इस श्रनुशासन का वही प्राथमिक स्थान है जो साम्यवाद श्रीर फासिड़म में राज्य-शक्ति श्रीर राज्य की संस्थाओं पर वलपूर्वक श्रधिकार कर लेने का। श्राहसात्मक राज्य की बनावट भी इन्हीं नैतिक सिद्धांतों से निर्धारित होती है।

गांधीजी ने उन नैतिक सिद्धांतों का विवेचन किया है जिनको मनुष्यों को वत की भांति मानना चाहिये। उन्होंने यह नियम सन् १६१६ में सावरमती आश्रम के सदस्यों के लिए बनाए थे। इनमें से अधिकतर की हिन्दू शाख इज़ारों वर्षों से नैतिक विकास के लिए आवश्यक मानते आए हैं। इनमें से पहले पांच वत—सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिश्रह और बहुचर्य हिन्दू शाखकारों के अनुसार 'यम' अर्थात् आवश्यक अनुशासन है। सन् १६१६ ई० से वर्षों पहिले से गांधीजी अपने जीवन का इन आदशों के अनुसार निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे थे और उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार इनमें तफ़सीली हैरफेर किये हैं और इनका विस्तृत विवेचन किया है।

गांधीजी का विचार है कि वर्तों का नैतिक अनुशासन आत्मानुभूति के लिए नितान्त आवश्यक है। वर्त का अर्थ है—जो काम करना उचित है उसे, चाहे जोहो, करना ही। वर्त बल का स्रोत हैं, क्योंकि वह नैतिक नियमों पर चलने के अटल निश्चय के सूचक हैं। यदि हम वर्त न लें तो अहचनों, मुसीबतों और परीचाओं में फिसल जार्थ और दहता खो बैठें। वर्त लेने की अनिच्छा नैतिक दुवंलता की द्योतक है और जिस चीज़ से हमें बचना चाहिये उसके प्रति सूचम लगाव प्रकट करती है। लेकिन वर उन्हीं नियमों के लेना चाहिये जो सर्वमान्य हों। वर्त लेने का जिसकी आधार-शिला आत्म-नियन्त्रण है—यह अर्थ नहीं कि हम वर्त लेते ही उसका सम्पूर्ण पालन करने लग जायं। "वर्त लेने का अर्थ है, उसका सम्पूर्ण पालन करने के लिए मरते दम तक मन, वचन और कमें से प्रामाणिक तथा दद प्रयत्न करना।"

१ 'एथिकल रेलिजन', पृ० ३६। 🚾 ५० १ २ 'ग्रात्म-शुद्धि', पृ० ६२-६३। 🖐 💯

३ वही, पृ०ृ १६, ६१ ग्रीर ६४, ग्रीर ऊपर उद्घृत 'गांधीजी हिज लाइफ ऐंड वर्क, पृ० ३६६ ।

#### सत्य

सत्य गांधीजी के जीवन और दर्शन का ध्रुव-तारा है, और इन वर्तों में उसका प्रथम स्थान है।

यूनानी-दर्शन के विकास के समय से पश्चिम में जानने और होने में, वास्तविकता के दो रूपों में —जैसी वह हमारी बुद्धि को ज्ञात होती है और जैसी वह है या जैसी उसे विश्वात्मा जानता है—भेदं किया जाता है। गांधी जी भी सत्य के दो प्रकारों में भेद करते हैं—(१) साधन या वत-रूप-सत्य, श्रांशिक या श्रापेचिक सत्य जैसा कि ससीम व्यक्ति परिस्थिति विशेष में उसे जान पाता है; और (२) साध्य-रूप सत्य, निरपेच, सार्वभौम, पूर्ण सत्य जो देश-काल से परे है।

निरपेच सत्य को गांधीजी ईश्वर के साथ समीकृत करते हैं। उनके निकट सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। दूसरे अध्याय में वताया गया है कि किस प्रकार गांधीजी के अनुसार केवल 'सत्य' ही, जिसका अर्थ है 'वह जिसका वास्तव में अस्तित्व है', ईश्वर का ठीक और पूरी तरह से अर्थ-युक्त नाम है। पूर्ण सत्य में सब ज्ञान (चित्) भी सम्मिलित है और ज्ञान शाश्वत आनन्द का लोत है। इसीजिए हम ईश्वर को सिचदानन्द के नाम से पहिचानते हैं। गांधीजी ईश्वर के सत्य-रूप के ही पुजारी हैं, सत्य के अतिरिक्त अन्य किसी के नहीं।

सर्वोदय तत्त्व-दर्शन का श्राधार है यह श्रयत नियम कि केवल सत्य की ही सफलता हो सकती है, क्योंकि 'सत्य' का श्रथ है 'वह जिसका श्रस्तित्व ' है', जबकि 'श्रसत्य' का श्रथ है 'जिसका श्रहितत्व नहीं है । ''जहां श्रसत् 'श्रथित श्रहितत्व ही नहीं है, उसकी सफलता कैसे हो सकती है ? श्रीर जो सत् श्रथित 'है' उसका नाश कीन कर सकता है ?''<sup>3</sup>

लेकिन गांधीजी के से महानुमान भी, जिनका श्रसाधारण श्राध्यात्मिक विकास हो गया है, दूर-दूर से निशुद्ध सत्य की मलक ही देख पाते हैं। गांधीजी के शब्दों में "सत्य का सम्पूर्ण दर्शन देह द्वारा हो नहीं सकता—

ř

१ ईसा की शिक्ता में भी सत्य की वड़ी महत्ता है। ईसा का कहना था, "ग्राप सत्य को जानेंगे ग्रीर सत्य ग्रापको मुक्त कर देगा।" -श्रीर 'भैंने इसलिए जन्म लिया श्रीर इस कारण संसार में श्राया कि भैं सत्य का साद्धी वन्ं।" 'जॉन', ८१२, १८।३७।

२ 'त्रात्म-शुद्धि', पृठ २।

३ 'दिचिण त्रिफिका का सत्याग्रह', उत्तरार्द्धं, पृ० १३७।

श्रसम्भव है।...चर्ण-भंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साचात्कार होना सम्भव नहीं।<sup>779</sup>

शुद्ध, निरपेल सत्य की श्रनुमृति का साधन क्या है? गांधीजी का मत है कि शुद्ध सत्य की श्रीर श्रग्रसर होने के लिए यह श्रावश्यक है कि मनुष्य उसकी श्रन्तरात्मा जिसे सत्य समकती है उसी श्रापेत्तिक सत्य के श्रनुसृति का यही मार्ग है कि हम सत्य को परिस्थिति विशेष में जैसा जान सकें उसी के श्रनुसार चलें, उसका जो प्रकाश हमें दिखाई दे उसीको दीप-स्तम्भ सममें। इस प्रकार हमारा जीवन शुद्ध होगा, मूलें सुधरंगी, सत्य को पहिचानने की शक्ति सुद्द श्रीर परिष्कृत होगी और हम पूर्ण शास्त्रत सत्य के निकट पहुंचेंगे। श्रापेत्तिक सत्य के सहारे चलने में जो मूलें होंगी उनके सुधरने का कारण यह है कि "सत्य की शोध के पीछे तपश्चर्या होती है, यानी स्वयं दुःख सहना पहता है, उसके लिए मरना भी पहता है, इसलिए उसमें स्वार्थ की तो गन्ध तक नहीं होती है। ऐसा निःस्वार्थ शोध करते हुए श्राज तक कोई ऐसा न हुआ जो शाख़ीर तक ग़जत रास्ते गया हो। रास्ता भूजते ही ठोकर लगती है श्रीर फिर वह सीधे रास्ते चलने लगता है।"3

गांधीजी के निकट सुत्य सर्वोद्य धर्म है। ह अपने जीवन के प्रति च्या वह जिसे सत्य समझते थे उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करते थे और सत्य की इस शोध में अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु का भी चलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। ह

सत्य के नियम का सम्बन्ध केवल सत्य-भाषण से नहीं, विकि कार्य श्रीर विचार की सत्यता से भी है। श्रीर न सत्य केवल सन्त महारमाणों तक सीमित श्रादर्श ही है। सत्य का सम्बन्ध जीवन के सब चेत्रों से है श्रीर इनमें राजनीति भी सम्मिलित है। सत्य की शोध का मार्ग है सब की सेवा, श्रीर उसका श्रार्थ है जीवन के प्रत्येक चेत्र में विकास के लिए निरन्तर प्रयत्न श्रीर जो हलचल, जो हित मनुष्य को सत्य मालूम पड़े उसकी सफलता के लिए सब-कुछ जोखिम में डाल देने के लिए तैयार रहना। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह सत्य के रास्ते से विमुख हो जाता है, स्वयं श्रपनी श्रात्मा

१ 'ग्रात्म-कथा', प्रस्तावना, 'ग्रात्म-ग्रुद्धि', पृ० ५।

२. 'ग्रात्म-कथा', प्रस्तावना, इ० २५-५-३५, पृ० ११४।

३. 'ग्रात्म-शुक्रि', पृ० ४ l

४. 'ऐथिकल रेलिजन', पृ० ५१।

५. 'त्र्रात्म-कथा', प्रस्तावना ।

से इन्कार कर देता है श्रीर नैतिक विनाश की श्रोर श्रग्रसर होता है। इस प्रकार सत्य के श्रर्थ में न्यायसंगत सामानिक सम्बंध—उदाहरण के लिए श्रपने देश की श्रीर दूसरे देशों की राजनैतिक स्वतन्त्रता—भी सम्मिलित हैं।

सत्य के पुजारी के लिए पचपात, टाल-मटूल, वास्तविकता को छिपाना, वढाना, दवाना, उसमें हेरफेर करके कहना, घोखा देना-इन सबके लिए कोई स्थान नहीं। सत्य के शोध के लिए यह भी श्रावश्यक है कि वह श्रपनी भूल सानने से या चले हुए ग़लत रास्ते से लौटने से न हरे। मनुष्य जिस संत्य को देख पाता है वह आंशिक और आपेचिक होता है। इसलिए सत्य का यह भी अर्थ है कि हम परस्पर सहिष्णु हों और कहता और कहरता से षर्चे। सत्य व्यक्तिगत त्राचार के लिए सचा पथ-प्रदर्शक है, लेकिन दूसरों को इस पात पर मजबूर करना कि वह इसी प्रकार श्राचरण करें, उनकी अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता के साथ असहा हस्तचेप है। १ इसके अलावा <sup>1</sup> कहता हमारी दृष्टि को धुन्धला कर देती है और उस हद तक हमको श्रांशिक सत्य देखने के भी श्रयोग्य बना देती है।" कडुता या कठोरता श्राध्यामिक एकता के दुनियादी सिद्धान्त के भी विरुद्ध है, वह पृथकता उत्पादक श्रीर विभाजक है श्रीर उसके कारण हम एकता को भुला बैठते हैं। इसलिए गांधीजी के श्रनुसार, ''यदि हम सत्य को विनम्रता से नहीं कह सकते तो उसे न कहना ही अच्छा''' अहिंसा के विना सत्य सत्य नहीं वरन् असत्य है।" वेकिन श्रहिंसात्मक सत्य या विमन्न भाषण का यह अर्थ नहीं कि कपटपूर्ण रीति से या घुमा फिराकर वात की जाय । "कठोर सत्य शिष्टता से और नम्रता से कहा जाय, लेकिन पढने में तो शब्द कठोर ही होंगे। सुत्यवादी होने के लिए श्रापको सूठे को सूठा कहना होगा-शायद शब्द कठोर हैं, लेकिन उनका प्रयोग श्रनिवार्य है। " के लेकिन कठोर सत्य कदुने वाले का इरादा विपत्ती को हानि पहंचाने का न होना चाहिए।

गांधीजी ने ब्यक्तिगत जीवन के श्रीर देश के जीवन के विविध चेत्रों में सत्य की शोध को श्रपना प्रमुख कार्य वना लिया था। उनकी श्रमुसन्धान पद्दित निरीचण, प्रतिमान-जन्य श्रीर बौद्धिक श्रम्युपगम सिद्धान्त (Hypothesis) श्रीर प्रयोग द्वारा परख की साधारण वैज्ञानिक पद्दित है। जब कभी उनको भूल मालूम पड़ती थी, वह उसे तुरन्त मान लेते थे श्रीर श्रपने

१. यं० इं०, भा० २, पृ० ११८२।

२. वही, पृ० १२८६।

३. वही, पृ० १२६५ ।

४, ह० ६-२-३७, पृ० ४१४।

प्रयोग में हेर-फेर कर देते थे जिसमें उस सामाजिक प्रश्न विशेष को हल करने का ठीक मार्ग मालूम हो जाय । जब उनको यह मार्ग मिल जाता था तो किसी दूसरे पर उसकी परीचा करने के पूर्व उसकी पहली परीचा ग्रपने ऊपर करते थे । रिचर्ड प्रोग के शब्दों में, "वह सामाजिक सत्य के चेत्र में महान् वैज्ञानिक हों । उनके महान् वैज्ञानिक होने के कारण हैं, समस्यात्रों का उनका खुनाव, उनको हल करने की उनकी पद्धित, उनके श्रम्वेषण की श्रटलता श्रीर ब्यापकता श्रीर मनुष्य स्वभाव का उनका गम्भीर ज्ञान ।"

### सत्य का ज्ञान

गांधीजी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए सत्य-निर्धारण का अधिकार और जमता प्राप्त है, और यही जमता वह आवश्यक गुण है जो मनुष्य को जानवरों से अलग करता है। निस्सन्देह उस मनुष्य के लिए, जो स्वतन्त्र रूप से, अपने निजी प्रयास से, सत्य का अनुसन्धान करना चाहता है, उच्च नैतिक और वौद्धिक योग्यता की आवश्यकता है। लेकिन यह वौद्धिक और नैतिक उच्चता उन दूसरे मनुष्यों के लिए आवश्यक नहीं जो महान् आत्माओं द्वारा विकसित सत्य को स्वीकार करते हैं, उसपर आवरण करते हैं और उसके लिए कप्ट-सहन करते हैं। भारतवर्ष के और बाहर के देशों के सत्याप्रह आन्दोजन इस सिद्धान्त की सत्यता सिद्ध करते हैं। दिल्या अफ्रीका के हिन्दोन्दानी और सीमाप्रान्त के पठान, जिन्होंने सत्याप्रह में कठोर मुसीवतें उठाई, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्ट से साधारण स्थित के मनुष्य थे। गांधीजी का विश्वास है कि साधारण जनता में सत्य के लिए कप्ट-सहन की जमता है, यद्यपि यह जमता परिस्थिति विशेष में सीमित हो सकती है।

जहां तक सत्य के स्वतन्त्र श्रनुसन्धान का सम्बन्ध है, यह याद रखना श्रावश्यक है कि सत्य की श्रनुसूति केवल नितान्त नैतिक जीवन द्वारा हो सकती है। गांधीजी के मत से सत्य की श्रनुसूति के लिए निरन्तर श्रम्यास, वैराग्य श्रर्थात् इन्द्रिय-वासनाशों के प्रति विरक्तता श्रीर सत्य, श्रिहिंसा, श्रहांचर्ये, श्रस्तेय, श्रपरिग्रह के ब्रत श्रावश्यक हैं। सत्य के संबन्ध में श्रंतरात्मा की श्रावाज सुनने का उचित दावा केवल वही कर सकता है जिसने इस नैतिक श्रनुशासन का पालन किया हो। गांधीजी के श्रनुसार यह सय यमनियम सत्य के निष्कर्ष हैं श्रीर सत्य का विकास ही उनका प्रयोजन है।

१. राधाकृष्णन्, 'महात्मा गाधी', पृ० ८० ।

२. यं० इ०, भा० १, पृ० ३४-६।

## सत्य और अहिंसा

सत्य की अनुभूति अहिंसा के द्वारा ही सम्भव है। हिंसा की जड़ क्रोध स्वार्थपरता, वासना इत्यादि विभाजक, पृथककारी प्रवृत्तियों में है, इसलिए हिंसा के द्वारा हम सत्य-प्राप्ति के लच्य तक नहीं पहुँच सकते। हिंसा असत्य है और असत्य का अर्थ है 'वह जिसका अस्तित्व नहीं'। यदि असत्य ही स्थायी होता और यदि कोई भी वस्तु अपने प्रति और दूसरों के प्रति सत्य न होती, यदि जीवन और प्रकृति के सब नियम अनिश्चित होते और हम उनपर निभर न रह सकते तो यह विश्व विच्छुद्भुल और अन्यवस्थित हो जाता।

लेकिन हिंसा असत्य क्यों है ? एक कारण तो यह है कि मनुष्य-ज्ञात सत्य सदा आंशिक, आपेलिक होता है, वह पूर्ण शुद्ध और निरंपेच नहीं होता। मनुष्य एक ही वस्तु की ओर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। सब की अन्तरात्मा की आवाज़ एक ही नहीं होती। कोई मनुष्य इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसकी ही बात निरंपेच सत्य है। इसिलिए सत्य के शोध में इस बात की गुआइश नहीं कि विरोधी के साथ बल-प्रयोग किया जाय; विरोधी की भूल-सुधार का साधन सब और सहानुभूति है, उसको कष्ट म देकर सब्यं कष्ट सहना है। क्योंकि यदि सुधारक, जो कष्ट-सहन द्वारा अन्याय या भूल दूर करने का प्रयत्न कर रहा है, स्त्रयं ग़लती पर है तो सुधारक के अतिरिक्त किसी दूसरे को कष्ट नहीं मिलेगा।

इसके अतिरिक्त हिंसा केवल पाप, अशुभ या अन्याय पर ही आक्रमण नहीं करती, बल्कि अपराधी और अन्यायी पर भी आक्रमण करती है। इस प्रकार हिंसा सर्वश्रेष्ठ सत्य, सब जीवधारियों की एकता और पवित्रता के विरुद्ध अपराध है। सत्य-शोध का अर्थ है सब के प्रति प्रेम और उनकी सेवा, अर्थात् सब के लिए कप्ट-सहन के द्वारा इस आध्यात्मक एकता की अनुभूति। हिंसा, हिंसक मनुष्य और पीडित दोनों को इस एकता की अनुभूति से रोकती है, क्योंकि उनकी क्रोध; डर, धृणा आदि भावनाओं को उकसाती है।

फिर, सत्य जो हमारे अनुसन्धान का विषय है हमारे बाहर नहीं हमारे अन्दर ही है। जितना अधिक हम कठिनाइयां उत्पन्न करने वालों के साथ-हिंसात्मक बर्ताव करते हैं, उतना ही अधिक हम सत्य से दूर होते जाते हैं। बाहर के कार्त्पनिक शत्रु से जड़ने में, हम आन्तरिक शत्रु की उपेचा करते हैं।

१. यं. इं., मा. १, पृ. ३६; यं. इं., मा. २, पृ. ११८२; 'स्पीचेज़', पृ. ५०१ हि. स्व., पृ. १४५-४६।

२. 'फ्राम यखदा मंदिर', पृ. १०।

इस प्रकार श्राहिंसा श्राष्यात्मिक एकता के, या रिचर्ड में ग के शब्दों में, सब जानदारों के श्राध्यात्मिक जनतन्त्र के, महान सत्य का व्यावहारिक प्रयोग है। गांधीजी के शब्दों में, "वह बुनियादी मिद्धान्त, जो कि श्रिह्मा के व्यवहार का श्राधार है, यह है कि जो श्रपने बारे में लागू है वही समस्त विश्व के बारे में भी उसी प्रकार लागू है।"

गांधीजी के अनुसार अहिंसा सम्पूर्ण घर्म की जान है। साध्य श्रीर साधन एक हैं, इसिलए अहिंसा स्वयं सत्य है, उसकी आसा है, उसका मौदतम फल है। ''अहिंसा और सत्य इतने ही श्रोत-प्रोत हैं, जितने कि सिक्के के दोनों बाजू या चिकनी चकरी के दोनों पहलू।'' उनको श्रलग-श्रलग करना श्रीर यह कहना कि कौन उलटा श्रीर कीन सीधा है बड़ा कठिन है।3

तुव भी श्रहिंसा साधन है, श्रीर स्त्य साध्य । इसीलिए गांधीजी श्रहिंसा की श्रपेका सत्य के श्रधिक पुनारी है । वह सत्य के लिए श्रहिंसा का विलदान कर सकते हैं, लेकिन सत्य का त्याग किसी भी वस्तु के लिए नहीं कर सकते । वह लिखते हैं, "सत्य के मूनन श्रीर खोज में ही श्रहिंसा के रत्न का श्रमुसन्धान हुआ था।" उनका श्रमुस्य उनको बतलाता है कि यदि सत्य उनके हाथ से जाता रहे तो वह श्रहिंसा की गुर्थी को कभी सुलमा न सकेंगे। उनके श्रमुसार सत्य सर्वश्रेष्ठ धर्म है श्रीर श्रहिंसा परम कर्तव्य है।

गांधीजी के श्राहिंसा की श्रपेचा सत्य पर श्रधिक ज़ोर देने का एक कारण यह है कि उनका विश्वास है कि सत्य का श्रस्तित्व देश-काल से परे है, जबिक श्रहिंसा के श्रस्तित्व का संबंध केवल ससीम जीववारियों के पारस्परिक बर्ताव से हैं। दिस्य को त्याग कर श्राहिसा नैतिक विकास का नहीं श्रधःपतन का साधन बन जाती है। गांधीजी के शब्दों में, "विना सत्य के (शुद्ध) प्रेम नहीं होता; विना सत्य के वह ऐसा देश-प्रेम हो सकता है जिससे दूसरों को

१. इ., १२-११-३८, पृ. ३२६।

२. य. इं., भा. २, पृ. ३६६, यं. इं., भा. ३, पृ. १५४।

३. 'श्रात्म-शुद्धि', पृ. ५-६।

४. इ०, २८-३-३६, पृ० ४६।

५. ग्राचार्य कृपलानी, 'दि गाधियन वे', गांधीजी भी भूमिका ।

६. 'श्रात्म-कथा', मा, ५, श्र. २६।

७. ह., २८-३-३६, पृ. ४६ ।

द. रिचर्ड ग्रेग से गाधीजी की एक वातचीत, देखिये 'पावर श्राफ नानवायलेन्स',
 प्र. २७६ ।

हानि पहुंचे, या एक युवक का एक लड़की के लिए वासनामय श्रनुराग हो सकता है; या ('सत्य के विना ) श्रयौक्तिक श्रन्ध-प्रेम हो सकता है, जैसे श्रज्ञानी माता-पिता का श्रपने बच्चे के लिए होता है।"

### अहिंसा

सत्य की तरह-अहिंसा भी सर्वशक्तिमान श्रीर श्रसीम है श्रीर ईश्वर का समानार्थक है। श्रीहंसा हमारे श्रन्दर श्रात्म-शक्ति या ईश्वरीय शक्ति है-। जिस प्रकार श्रात्म-शक्ति का श्रीस्तत्व विना भौतिक-शरीर के हो सकता है, उसी प्रकार श्रहिंसा भी देश-काल का श्रीतक्रमण करती है श्रीर विना भौतिक साधनों की सहायता के भी कारगर होती है। वह संसार की सबसे वड़ी श्रीर सबसे श्रधिक क्रियात्मक शक्ति है, वह विद्युत् से भी श्रधिक भावात्मक है, श्राकाशतत्व (ether) से श्रधिक बलवान है, दूसरी सब शक्तियों के योग से भी श्रधिक शक्तिशाली है, जीवन की एकमात्र शक्ति हैं। 3

सत्य की तरह ही श्रिहिंसा भी श्रद्धा श्रीर श्रतुभूति का विषय है श्रीर एक सीमा के बाहर कोरी बौद्धिकता का विषय नहीं है। गांधीजी के शब्दों में, 'श्रिहिंसा इतना मानसिक श्रीर वौद्धिक रुख़ नहीं है जितना हृदय श्रीर श्रास्मा का गुगा है।" श्रेममय ईश्वर में श्रीर भौतिक शरीर से श्रत्मा श्रास्मा के श्रिन्तत्व में जीवित विश्वास श्रिहंसा के सफल प्रयोग के लिए श्रनिवार्य है।

ण्लैटो की तरह गांधीजी का भी मत है कि विश्व का संचालन श्राहिंसा या प्रेम द्वारा होता है, क्योंकि विनाश के मध्य में जीवन का श्रस्तित्व हैं। वह लिखते हैं, "यद्यपि प्रकृति में काफी श्रुपकर्षण है, तब भी वह श्राकर्षण के सहारे ही जीवित रहती है। श्राह्म-प्रंम श्रोरों के प्रति श्रादर का भाव उत्पन्न करता है।"" "हम सब प्रेम के वन्धन से बंधे हैं। प्रत्येक वस्तु में केन्द्राभिमुखी शक्ति है जिसके विना किसी भी वस्तु का श्रस्तित्व नहीं रह सकता जिस प्रकार नेत्रहीन भौतिक तत्वों में श्राकर्षण शक्ति है, उसी प्रकार जीवधारियों में भी श्रवश्य होगी श्रीर जीवधारियों की इस शक्ति का नाम है प्रेम। जहां प्रेम है वहां जीवन है, घुणा का परिणाम है विनाश।"

१, 'स्पीचेज', पृ. ५०३।

२. इ०, १-५-३७, पृ० ८६।

३. ह०, १४-३-३६, पृ० ३६।

४. य० इं०, भा० २, पृ० १११३।

५. यं० इं०, मा० १, पृ० २८४।

६. यं० इं०, भा० १, पृ० ७३४।

प्रकट है कि गांधीजी डारविन साहव के मत के समर्थक जीवशास्त्र के उन विद्वानों से सहमत नहीं जिनका मत है कि जीवधारियों के विकास, श्रौर

इस प्रकार श्रहिंसा सर्वकालीन, सर्वव्यापक नियस है जिसका जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में विना किसी अपवाद के प्रयोग हो सकता है। इसीलिए गांघीजी अनुरोधपूर्वक कहते हैं कि अहिंसा की पूर्ण सफलता की शर्त यह है "जय हम श्राहिंसा को श्रपना जीवन-सिद्धान्त बना लें. तो वह हमारे सम्पूर्ण जीवन में ब्यास होनी चाहिए। यों कभी-कभी उसे पकढ़ने श्रीर छोडने से लाभ नहीं हो सकता।" वालस्टाय की तरह गांधीनी का भी विश्वास है कि यदि हम एक वार भी ग्रहिंसा में हिंसा का समावेश करते हैं तो हम मान लेते हैं कि श्रहिंसा श्रपर्याप्त है श्रीर इस प्रकार उसको नैतिक जीवन का नियम मानने से इन्कार कर देते हैं। गांधीजी के श्रनुसार केवल श्रहिंसा ही वह शक्ति है जो महत्त्वपूर्ण है। वह ईश्वरीय राज्य है श्रीर यदि हम उसे प्राप्त कर लें तो दूसरी सब वस्तुएं अपने आप हमें मिल जायंगी। वह लिखते हैं. ''मेरे लिए अहिंसा स्वराज्य से पहले थाती है' … जब तक श्रहिंसा स्वीकार की जाती है, उसको सबसे अथम स्थान देना चाहिए। तभी वह श्रजेय होती है। " अदिसा गांधीजी की सव हलचलों की जब है।

लेकिन ऋहिंसा है क्या ?

### निपेधातमक ऋहिंसा

श्रहिंसा गटट निषेधात्मक मालूम होता है। गांधीजी के श्रनुसार इस सर्वोच धर्म की निषेधारमक परिभाषा का कारण यह है कि हिंसा शारीरिक जीवन की श्रपरिहार्य श्रावश्यकता है; जीव हिंसा के विना जीवन ही श्रसम्भव है, इसिलए अहिंसा का अर्थ है जीवन के लिए आवश्यक हिंसा के परित्याग का प्रयत्न । श्रेशिहिंसा का अर्थ है शरीर के बन्धन से मनुष्य की मुक्ति और

रक्ता का साधन पारस्परिक सघर्त है जिससे ग्रयोग्य जीवो का विनाश ग्रीर योग्य का रक्षण होता है। लेकिन वहुत से विख्यात त्राधिनिक वैजानिको का मत है कि किसी विशेष प्रकार के जीवा की रत्ता के लिए यह आवश्यक है कि उनमें पारस्परिक सघर्ष की श्रपेचा पारस्परिक सहयोग की मात्रा अधिक हो । पारस्परिक सहयोग की अपेन्ना संघर्ग की अधिकता सदा विनाशक होती है । सहयोग की महत्ता पर जोर देने वाले इन वैजानिको मे प्रो॰ ए॰ एन॰ ह्वाइटहेड ग्रौर प्रिस कोपाटिकन के नाम विशेप रुप से उल्लेखनीय है।

१. ह०, ५-६-३६, पृ० २३७ ।

२. ह०, १४-३-३६, पृ० ३७।

३. ह०, २४-६-३६, पृ० १७४।

४. ह०, १-६-४०, पृ० २७१ ।

उस स्थिति की प्राप्ति जिसमें नथर शरीर—जिसकी रचा के लिए जीव-हिंसा श्रनिवार्य है – के बिना जीवन सम्भव है।

गांधीजी के श्रतुसार निषेघात्मक श्राहिंसा का श्रर्थ है किसी जीवधारी को दुर्भावना से—क्रोध, स्वार्थवश या चोट पहुंचाने के इरादे से—दुःख न देना, श्रीर उसकी जान न लेना । ("श्रहिंसा का श्रर्थ है पृथ्वी के किसी जीवधारी को विचार, शब्द या कार्य में दुःख देने से वचना।" )

निषेधारमक श्राहिंसा का श्रर्थ केवल जान न लेना ही नहीं है। गांधीजी के श्रनुसार हिंसा के दूसरे श्रीर श्रिधक दोषपूर्ण प्रकार हैं दुःख देने के लिए प्रयुक्त कठोर शब्द श्रीर कठोरतापूर्ण निर्णय, दुर्भावना, क्रोध, निर्दयता, घृणा, मनुष्यों श्रीर जानवरों को यंत्रणा देना, दुर्वल पर श्रत्याचार श्रीर उसका श्रपसान, उनके श्रात्मसम्मान का विनाश इत्यादि। निषेधात्मक रूप से श्रहिंसक रहने के लिए यह श्रावश्यक है कि हमारे विचार उस मनुष्य के वारे में भी श्रनुदार न हों जो श्रपने को हमारा शत्रु सममता है।

श्रहिंसा सम्बन्धी श्रपने विचारों में गांधीजी श्रहिंसा के शाब्दिक श्रथे से वंध कर नहीं चलते | उनके श्रनुसार हिंसा का सार है किसी विचार, शब्द या कार्य के पीछे हिंसामय श्रथीत् हानि पहुंचाने का इरादा । यदि किसी जानदार की जान उसके लाभ के लिए ली जाय तो जान लेना हिंसा नहीं है । ऐसे जीवधारियों को मार देना, जो धीमी किन्तु निश्चित् मृत्यु की यंत्रणा भोग रहे हैं, श्रहिंसा है । गांधीजी लिखते हैं, "यदि मेरा बच्चा पागल कुत्ते के काट लेने से बीमार पढ़ जाय श्रीर उसकी यन्त्रणा कम करने का कोई श्राशाजनक उपाय न हो तो मैं उसकी जान लेना श्रपना कर्तंच्य मानू गा। 1913 जैसा कि पाठकों को मालूम होगा, गांधीजी ने एक बार श्रपने श्राशम के एक बहुदे को जहर दिलवा दिया था क्योंकि उसकी श्रसहा यंत्रणा

१. ह०, ७-६-३५, पृ० २३४।

२. यं० इं०, मा० ३, पृ० ८६०; 'स्पीचेज़', पृ० ३२०। रिचर्ड ग्रेग हिंसा की परिभाषा इन शब्दों में करते हैं, "हिंसा कोई कार्य, हेत, विचार, कियात्मक मावना या वाह्य परिचालित रुख है जो स्वभावतः या परिणाम से विभाजक है.... हष्टात के लिए हिंसा में अभिमान, घृणा, अवज्ञा, क्रोध, वेस्त्री, वेजा शिकायत, द्वेष ग्रीर मारना, जख्मी करना, डराना, शोपण करना, घोखा देना, जहर देना, बुराई के लिए लालच देना, चापलूसी करना,जान कर चरित्र को दुवल करना ग्रीर ऐसे ही दूसरे श्रन्याय शामिल हैं।" 'दि पावर श्रॉफ नानवायोलेन्स', पृ० २८२।

३. ह०, १६-१२-३६, पृ० ३६२; यं० इं०, मा० २, पृ० ६७१, ६७८।

लाइलाज थी। इस प्रकार श्राम की श्रोर दौडते हुए बच्चे को वलपूर्वक रोक लेना श्रोर उस यच्चे को जिसे सांप ने काट लिया हो जागते रखने के लिए पीटना श्राहिंसा के दृष्टान्त हैं वशर्ते कि प्रेरक हेतु क्रोध न हो, विक वच्चे को हानि से बचाने की इच्छा हो। जान लेने की एक दूसरी मिसाल गांधीजी इन शब्दों में देते हैं, "ज़रा देर के लिए मान लीजिये कि मेरी लडकी की—जिसकी इच्छा जानने का उस समय मेरे पास कोई साधन नहीं है—बेइउ़ज़त किये जाने का भय है श्रोर कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे में उसे बचा सक्, तब मेरे लिए उसकी जान लेना श्रोर श्रपने श्रापको उस क्रोधित गुण्डे के प्रचण्ड क्रोध को समर्पण कर देना पवित्रतम प्रकार की श्रहिंसा होगी। 177 व

गांधीजी के श्रनुसार इन चार शर्तों के पूरा होने पर श्रहिंसा के श्रनुसार किसी बीमार व्यक्ति की जान लेना उचित हो सकता है—

- (१) वीमारी लाइलाज हो।
- -(२) सभी सम्बन्धित स्यक्तियों ने वीमार के जीवन की श्राशा छोट दी हो।
  - (३) वीमारी ऐसी हो कि कुछ सेवा या सहायता न पहुंच सकती हो।
  - (४) वीमार के लिए यह असम्भव हो कि वह अपनी राय प्रकट करे। 3 विधायक अहिंसा

अस से श्राहिसा श्रवसर केवल निपेधात्मक सान ली जाती है। इप्रांत के तौर पर वर्नार्ड शा साहब की यही राय है। याधीजी के श्रनुसार श्राहिसा श्रावश्यक रूप से विधायक श्रीर गत्यात्मक शक्ति है। विधायक श्रीर क्रिया-स्मक रूप में श्राहिसा का श्रार्थ है प्रेम, केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, विलक सव जीवधारियों के लिए फूल पौधों श्रीर हानिकर कीडे-मकोडों श्रीर जानवरों के लिए भी—प्रेम। "इसलिए क्रियात्मक रूप में श्रहिसा सब जीवों के प्रति सद्भावना है। "हिंसा से बचना श्रहिसा का श्राकार मात्र है, प्रेम उसका प्राया है। लेकिन गांधीजी श्रहिंसा को प्रेम के साथ इसलिए समोकृत नहीं करते जिसमें इस श्राध्यात्मिक शक्ति में श्रीर प्रेम के वासनामय श्रशुद्ध रूप में श्रन्तर मालूम हो सके। श्रहिंसा का प्रेम हानि-लाभ के हिसाब किताब का वह

१. ह०, ६-२-३७, पृ० ४१४ 'हिंदस्वराज्य', १३८-३६।

२. यं० इं०, मा० ३, पृ० ८५६।

३. यं० इं०, भा० ३, ए० ८६७।

४. देखिए ग्रार॰ एफ॰ मिलर, 'गाघी, दि होली मैन', ए॰ १६०-६२।

५. यं० इ'०, भा० २, पृ० रेप्दि।

सौदा नहीं जिसका श्राधार हो उस व्यक्ति की श्रच्छाई जो प्रेम का लच्य है। श्रिहिसा का प्रेस वह सच्चा शुद्ध प्रेम है जो बदला नहीं मांगता श्रीर श्रपना बिलदान कर देने को तैयार रहता है।

शेर, सांप और दूसरे ज़हरीले जानवर और रेंगने वाले जानवर हमारे सजातीय हैं; और हमारी ही तरह ईश्वर की सृष्टि होने के नाते, उनका भी जीवित रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। यह सच है कि हम नहीं जानते कि बहुत से तथाकथित हानिकर जीवों की प्रकृति की योजना में क्या स्थान है और उनके जीवन का क्या प्रयोजन है। लेकिन यदि ईश्वर की बुद्धिमत्ता और अच्छाई में, उसके प्रेममय और दयालु होने में हमारा विश्वास है, तो हमें मानना होगा कि ईश्वर ने इन जन्तुओं को मनुष्य के विनाश के लिए नहीं रचा है। गांधीजी का विश्वास है कि साधारण कारणों से भी मनुष्य-हिंसा करने की आदत ने हमारी बुद्धि को कलुपित कर दिया है। हम अभी तक यह नहीं सीख पाये कि इन साथी जीवों—विषेले जानवरों सांपों, इत्यादि—के साथ शान्तिपूर्वक कैसे रहें हैं हम उनसे ढरते हैं और उनका विनाश करते हैं। लेकिन जिस जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकते, उसके विनाश का हमको कोई अधिकार नहीं, और पूर्ण विकास के लिए वह अधिक से अधिक ब्यापक प्रेम आवश्यक है जो सब प्रकार से निभय हो और जिसकी पहुंच इन जीवों तक भी हो। 2

इस प्रकार श्राहिंसा का अर्थ है अधिक-से-श्रधिक ब्यापक प्रेम—श्रन्यायी के भी प्रति प्रेम। किन्तु श्रन्यायी के प्रति निविरोध श्रात्म-समर्पण श्राहिंसा का अर्थ नहीं। इसके विपरीत श्राहिंसा का अर्थ है श्रन्यायी का जान लड़ाकर विरोध। लेकिन गांधीजी की राय है कि श्रश्चम या दुराई को इम दुराई, हिंसा श्रीर प्रतिधात से नहीं जीत सकते। श्रन्यायी के प्रति हिंसा का प्रयोग करना उसके साथ श्रपनी श्राध्यात्मिक एकता को सुला देना है श्रीर श्रन्यायी की भूल को दोहराना है। हिंसात्मक विरोध करके हम श्रपने को श्रन्यायी के तल पर गिरा देते हैं, श्रश्चम के प्रचार मे उसके साथ सहयोग करते हैं श्रीर इस प्रकार हिंसा श्रीर श्रन्याय की जह मज़बूत करते हैं।

१. यं० इं०, मा० २, पृ० ५५१।

२. ह०, ६-१-३७, पृ० २८२; यं० इं०, भा० २, पृ० ७५७-८४। गांधीजी के अनुसार पशु-पित्तयों के प्रति अहिंसक होने का यह अर्थ नहीं कि हम मानव जीवन की उपेत्ता करके भी उनके प्रति दयालु हों। देखिए ह०६-६-४६, पृ० १७२।

इसके विपरीत श्रिहंसा श्रश्चम को श्रम से जीतने का प्रयास है। श्रिहंसा श्रमेतिकता का विरोध नैतिकता से श्रीर शरीर-बल का प्रतिवाद श्राध्यात्मिक-श्राक्ति से करती है। श्रिहंसा श्रम्याय के प्रश्न की जह तक पहुंचती है। उसका विश्वास है कि मनुष्य स्वमावत: श्रम्का है, इसलिए वह जिस तरह श्रम्यायों ने श्रम्याय श्रीर हिंसा करके श्रपना मृत्यांकन किया है उसे श्रम्वीकार करती है। श्रिहंसक मनुष्य इस बात का प्रयत्न करता है कि कष्ट-सहन से श्रीर प्रेम की शक्ति से श्रम्यायों को पिघला दे, उसके विवेक को जगा दे, उसका हृदय-परिवर्तन करदे जिससे उसको दूसरों के साथ—जिनके साथ वह श्रम्याय कर रहा है उनके साथ भी—श्रपनी श्राध्यात्मिक एकता का बोध हो जाय। श्राहंसक मनुष्य तब तक प्रेम श्रीर धैर्य्य से कष्ट उठाता है जब तक श्रम्यायों श्रपने श्रम्याय के लिए पश्चात्ताप नहीं करने लगता।

' इस प्रकार विधायक अहिंसा का यह अर्थ है कि आत्मपाती दृष्टिकीण से अहिंसावादी को क्रोध और प्रतिधात की भावना पर विजय पाकर आंतरिक शक्ति का विकास करना चाहिये। यह आंतरिक शक्ति, जिसकी अभिन्यक्ति आत्म-संयम और चमा की सुबुद्धि में होती है, शारीरिक नहीं वरन् मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है, और दुर्वंत से दुर्वंत शरीर वाला व्यक्ति भी इस शक्ति का विकास कर सकता है। वस्तुपाती दृष्टिकीण से इस आत्म-विजय के बाद शहिंसावादी के लिए अन्याय के नैतिक और आध्यात्मिक प्रतिरोध और 'अन्यायी के सुधार की बात आती है।

संचेप में, ''अपने श्राप श्रधिकतम श्रसुविधा उठाकर दूसरों को श्रधिकतम सुविधा देना श्रहिंसा है।" श्रीर ''किसी जीवधारी को कप्ट पहुंचाने का प्रत्येक कार्य, श्रीर जब कभी सम्भव हो, ऐसे कार्य को रोकने के लिए श्रहिंसा- समक प्रयस्त से श्रलग रहना, श्रहिंसा की श्रवहेला है।"

## निरपेन्न अहिंसा और अनिवार्य हिंसा

पूर्ण शहिंसा का अर्थ है हिंसा से पूर्ण सुक्ति, अर्थात् दुर्भावना, क्रोध श्रीर घृणा से छुटकारा श्रीर सबके प्रति प्रेम का बाहुल्य। पूर्ण श्रहिंसा के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रकार की हिंसा त्याज्य है। लेकिन इस प्रकार की श्रहिंसा श्रादर्श स्थित है श्रीर तभी प्राप्त हो सकती है जब मन, वचन श्रीर कर्म में पूर्ण सहयोग हो। अर्हिंसा शक्ति है, श्रीर निरपेच श्रहिंसा श्रसीम शक्ति है।

१. य० इ ०, भा० २, पृ० ६८४ । २, य० इ ०, भा० ३, पृ० ८१२ । ३,६य० इ ०, १-१०-३१ ।

लेकिन इस प्रकार की शुद्ध, पूर्ण, श्रसीम, निरपेच श्रहिंसा केवल ईश्वर का गुगा है। श्रपूर्ण सनुष्य जिस प्रकार निरपेच सत्य को नहीं जान सकता उसी प्रकार वह श्रहिंसा का पूर्ण अर्थ नहीं जान सकता श्रीर न उसे पूरी तरह व्यवहार में उतार सकता है।

समाज में जो हिंसा होती है उसके उत्तरदायित्व में समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भाग है। गांधीजी लिखते हैं, ''क्योंकि श्रहिंसा के श्रन्तर्गत सब जीवन की एकता है, एक की भूल का सब पर प्रभाव पडता है श्रीर इसलिए मनुष्य हिंसा से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकता। जब तक वह सामाजिक प्राणी है उसको उस हिंसा में भाग लेना ही पढ़ेगा जो समाज के श्रस्तित्व के कारण ही होती है।"

इसके अतिरिक्त, जीवन विनाश की शृद्धला में वंधा है और हिंसा शारीरिक जीवन की अनिवार्थ आवश्यकता है। इसिलए इस अस्थि-चाम के शारीर वाले किसी भी मनुष्य के लिए हिंसा से पूरी तरह झुटकारा असम्भव है। इस प्रकार मनुष्य के रहने, खाने, पीने और इघर-उघर वूमने-फिरने में आवश्यक रूप से जीवों का विनाश होता है—वह जीव चाहे जितने छोटे क्यों न हों। कुछ जीव-हिंसा मनुष्य को अपने शारीर के भरण-पोषण के लिए ही नहीं वरन् अपने आशितों की रक्ता के लिए भी करना पढ़ता है। यह अनिवार्य हिंसा है, और समाज ने इसको वैध माना है।

खाने, पीने इत्यादि में होने वाली हिंसा के श्रतिरिक्त गांधीजी ने श्रपने लेखों में कुछ ऐसे भी उदाहरण दिये हैं जिनमें हिंसा से बचाव नहीं हो सकता। इनमें से कुछ हैं पागल कुत्तों को और इधर-उधर धूमने वाले कुत्तों को, जो समाज के लिए ख़तरनाक हो जांय, मार देना; इसी प्रकार संकटमय स्थित में सांपों, शेरों श्रादि को मारना; उन चूहों, पिस्सुश्रों श्रीर मच्छरों श्रादि का विनाश जिनमें प्लेग के कीटाणु हों; फसल बचाने के लिए बंदरों को डराना श्रीर हिंसापूर्ण उपायों से भगाना; ऐसे मनुष्य को मार देना जो श्रपने श्राक्षित की हत्या करने को हो श्रीर जिसको किसी दूसरे प्रकार रोका नहीं जा सकता; पागल के साथ बल-प्रयोग; इत्यादि। लेकिन यह श्रापद्-धर्म के दृशन्त हैं श्रीर उनका स्रोत है मनुष्य की श्रप्र्णंता। यह जीवन के सर्वोच्च नियम के रूप में श्रिहंसा की मान्यता को श्रप्रमाणित करने चाले श्रपनाद नहीं हैं। जितना ही मनुष्य का नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक विकास

१. 'ग्रात्म-कथा' (ग्रं), मा० २, पृ० २२६ । २. 'ग्रात्म-कथा' (ग्रं), मा० २, पृ० २२६; यं० इं०, मा० २, पृ० ६६० । ३. यं० इं०, मा० २, पृ० ६७१ ।

होगा उत्तना ही इन संकटपूर्ण स्थितियों में श्राहिसक ब्यवहार-पद्धति का उसका ज्ञान बढ़ेगा श्रीर हिंसात्मक युक्तियों के प्रयोग की श्रावश्यकता घटेगी ।

यदि मनुष्य को मचा श्रहिंसावादी वने रहना है नो यह श्रात्रश्यक है कि जो श्रनिवार्य हिसा उसे करना पड़े वह स्टामाविक हो, शौर कर-मे-उन हो, उसकी जह दया में हो श्रीर उमके पीछे समझदारी, हकावट श्रीर श्रना-सिक्त हो। श्रहिंसावादी को श्रनिवार्य हिंसा तभी करना चाहिये जय उससे

यचने का रास्ता न हो ।

गांधीजी के अनुसार कष्ट देना या जान लेना :

(१) श्रहिंसा है जब वह शानितपूर्वक संाच-विचार कर की गई हो श्रीर उसका प्रयोजन जिसे कष्ट दिया जा रहा है उसे लाभ पहुँचाने का श्रीर उसकी यंत्रणा कम करने का हो।

(२) वैध हिंसा है जब वढ शरीर के भरण-पोषण के लिये या श्राधितों की रचा के लिये की गई हो।

(१) हिंसा है जब वह क्रोध से, स्तार्थवरा, या दुर्भावना से की गई हो। हस निर्णय के जिये कि किसी विशेष कार्य को करना या न करना आहिंसा है या नहीं, हरादे और कार्य दोनों पर विचार करना आवश्यक है। हरादा संवन्धित कार्य-समूह से जाना जा सकता है। लेकिन यद्यपि हरादा

श्राहिंसा की निश्रयात्मक परख है, वह केवलमात्र परख नहीं है। "िक्सी जीवधारी को उसके ही हित के श्रितिरिक्त मारना हिसा है, (मारने वाले का) हेतु दूसरे दृष्टिकीण से चाहे जितना उच्च क्यों न हो। श्रीर वह मनुष्य भी हिंसा का श्रपराधी है जो हृद्य में दूसरे के प्रति दुर्भावना को स्थान देता है, यद्यपि समाज के डर के कारण या श्रवसर की कमी के कारण वह श्रपनी

दुर्भावना को कार्य में परिखत नहीं कर पाता।"2

श्रहिसा में निम्न कोटि के जीवों, पश्च-पित्तयों श्रादि के प्रति निष्प्रयोजन हिंसा - शिकार, शरीर की बनावट के ज्ञान के लिए जानपरी की चीर-फाट,

१. यं॰ इं॰, भा॰ २, पृ॰ ६७१ और ६८३। इसी प्रकार जी॰ एच॰ सी॰ मैक्ग्रेगर 'दि न्यू टेस्टामेट वेसिस ग्राफ

पैसिफिल्म' मे दो प्रकार की शक्तियों में भेद करते हैं :—(१) वह शक्ति जिसका प्रयोग नैतिक उद्देश्य के लिए होता है, जैसे कि डाक्टर का नश्तर, श्रीर (२) वह शक्ति जिसके प्रथोग के पीछे कोई नैतिक उद्देश्य नहीं हैं, जैसे युद्ध में प्रयुक्त शक्ति।

२. यं० इं०, भा० ३, १० ८८३।

मांस-भोजन, श्रादि—के लिए स्थान नहीं। गांधीजी निरामिय-भोजन को हिन्दू-धर्म की श्रमूल्य देन बताते हैं श्रीर श्रपने स्वास्थ्य को ख़तरे में डाल कर भी इस सिद्धान्त को मानते रहे हैं। उनकी राय है कि मांस-भोजन श्राहम-संयम में बाधक है श्रीर मनुष्य के नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक विकास को रोकता है। लेकिन वह भोजन को श्रमावश्यक महत्त्व नहीं देते श्रीर उस संकुचित दृष्टिकीय के विरुद्ध हैं जो धर्म श्रीर नैतिकता की परिभाषा भोजन के शब्दों में करता है। वह लिखते हैं, "श्रहिंसा केवल भोजनशास्त्र की बात न होकर उसका श्रातिक्रमण करती है। मनुष्य क्या खाता-पीता है यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। जो महत्त्वपूर्ण है वह यह है कि उसके (खाने-पीने के) पीछे कितना श्रात्मत्याग श्रीर श्रात्मानुशासन है।" इस प्रकार श्रहिंसा का प्रयोग श्रीर विकास केवल शाकाहारियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि श्रहिंसा बाह्य श्राचार की श्रपेचा भावना का विषय श्रधिक है।

इसी प्रकार श्राहंसा के विकास के लिए श्रावश्यक है कि साधक वही धंधा करें जिसमें कम-से-कम हिंसा होती है। श्राहंसक ब्यक्ति के ब्यवसाय को बुनियादी रीति से हिंसा से मुक्त होना चाहिए श्रीर उसमें दूसरों का शोषण न होना चाहिए। उन पेशों श्रीर उद्योगों में जिनका श्राधार शरीर-श्रम है कम-से-कम शोषण होता है श्रीर वही सत्याप्रही के लिए उपयुक्त हैं। प्रकट है कि कसाई का पेशा, शिकार, युद्ध श्रीर युद्ध की तैयारी से सम्बन्धित कार्य श्राहंसा से मेल नहीं खाते।

संचेप में, जितना श्रधिक मनुष्य समया-वृक्ष कर हिंसा से दूर रहेगा, उतना ही वह पूर्ण श्रहिंसा के, श्रयीत निरपेच सत्य के या ईम्बर के पास होगा।

लेकिन यह प्रश्न हो सकता है कि इससे क्या लाभ कि पहिले तो श्राप श्राहेंसा को शाश्वत सिद्धान्त की उचता पर श्रासीन करें श्रीर तब यह स्वीकार करें कि मनुष्य के लिए उसका पूरी तरह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में प्रयोग श्रसम्भव है ? क्या पश्चिम के युद्ध-विरोधियों की भांति यह मानना ज़्यादा श्रन्छा न होगा कि कुछ परिधिवर्ती कठिन मामलों में श्रहिंसा श्रनुपयुक्त है श्रीर हिंसा श्रविक कारगर होती है ?

इस श्रालोचना का गांधीजी यह उत्तर देते हैं कि जो झादश पूरी तरह

१. यं० इं०, भा० २, पृ० ११८४–८५ ।

२. यं० इं०, मा० ३, पृ० ८२१।

३. इ०, ८-६-४०, ए० २७२।

जीवन में सिद्ध किया जा सकता है वह अंचा श्रादर्श नहीं हो मकता, क्योंकि उसमें श्रान्वरत प्रयास, निरन्तर खोज की—जो सब श्राष्ट्रासिए प्रगित जा श्राधार है—गुआह्म नहीं रहती। दिस्तिए मनुष्य के लिए श्रपनी श्राप्र्यता श्रीर दुर्वलता के कारण श्रादर्श को व्यावहारिकता के निचले स्तर पर ले श्राना नैतिक संकट है। गांधीजी श्रनुरोधपूर्वक कहते हैं, "एक शाक्षत सिद्धान्त में श्रपवाद मानने की श्रपेचा मेरे-लिये यह कहना श्रधिक श्रव्ला है कि सुममें काफी श्रहिंसा नहीं है। फिर, मेरा श्रपवादों को न मानना सुमे श्रहिंसा की कला में श्रपने को पूर्ण बनाने को श्रोस्साहित करता है।"

## तीन प्रकार की अहिंसा

यदि पूर्ण श्राहंसा की सिद्धि अपूर्ण मनुष्य के यस की वात नहीं ग्रीर यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए यह निश्चय करने को स्वतन्त्र है कि वह किस सीमा तक श्राहेंसा का प्रयोग करेगा, तो प्रश्न उठता है कि श्राहेंसा श्रीर हिंसा की भेद-रेखा कहां खींची जाय ? क्या उरपोक की श्राहेंसा भी हिंसा की श्रपेचा श्रीक नीति-संगत है ?

इन प्रश्नों का गांधीजी जो उत्तर देते हैं उसे बताने से पहिले इस यात का उल्लेख आवश्यक है कि उनके अनुसार नैतिक दृष्टिकीण से अहिंसा तीन प्रकार की हो सकती है:—

इनमें से उच्चतम है समम-नूम कर साधन्युक्त व्यक्ति हारा स्तीकार की हुई वीरों की श्राहिसा। इस श्रहिसा को मनुष्य संकट में श्रावश्यकता से लाचार होकर नहीं, वरन नैतिक विवेचना पर श्राधारित श्रान्तरिक विश्वास के कारण प्रहण करता है। मनुष्य वीरता की श्रहिसा को इसिलिए नहीं स्तीकार करता कि उससे तात्कालिक मतलव यन जायगा, वरन इसिलिए कि वह विकास के उस स्तर पर पहुँच गया है जहाँ हिंसा श्रसरा है। यह श्रहिसा केवल राजनैतिक नहीं होती, बिल्क जीवन के प्रत्येक चेत्र में व्यापक, जीवन का नियम-स्वरूप होती है। यह बिना मानसिक श्रपवादों की श्रहिसा है— ऐसी श्रहिसा जो स्वार्थयुक्त हानि-लाम के हिसाय-किताब पर निर्भर नहीं होती। ऐसी श्रहिसा को प्रहण करने वाला उसनो छोड़ देने के स्थान में श्रपना सव-कुछ बिलदान करने को तैयार रहता है। इस प्रकार की श्रहिसा पहाड़ को भी हटा देती है, जीवन से कायापलट कर देती है और श्रपनी श्रटल श्रास्था से किसो भी परिस्थित में सुँह नहीं मोदती।

१. यं॰ इं॰, मा॰ ३, पृ॰ ६४०।

२. इ०, ६-३-४०, पु० ३१।

ें इससे नीचे के तुल पर है कामचलाऊ, व्यावंहारिक श्रहिंसा जो जीवन कें किसी विशेष चेत्र में उचित नीति की तरह स्वीकार की गई हो। गांधीजी इसको दुर्बल की अहिंसा या निष्क्रिय प्रतिरोध (पैसिन रेज़िस्टेन्स) कहते हैं-दुर्वल की श्रहिंसा, क्योंकि इसमें हिंसा के व्याग का कारण, नैतिक विश्वास नहीं, दुर्वेलुता है। यदि इस प्रकार की श्रहिंसा का प्रयोग कायरता के श्रावरण की तरह नहीं, विलक ईमानदारी से श्रीर जब तक वह श्राह्य है वास्तविक साहस के साथ होता है तो युद्ध हद तक उसका परिग्राम श्रच्छा ही होता है। वेकिन यह इतनी कारगर नहीं होती जितनी कि पूर्ण जीवन में ब्यापक वीरता की श्राहिंसा । दुर्वलता की श्रहिंसा का श्राधार है ब्यावहा-रिकता, न कि छोटे-बडे सब मनुप्यों की नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक समता श्रीर एकता मे विश्वास । इसलिए जब श्रावश्यकता होती है तब दुर्वलता की श्रहिंसा हिंसा के प्रयोग की, प्रथात मनुष्यों को केवलमात्र साधन समझ कर बर्नाव करने की भी आज्ञा दे सकती है।

पहिले प्रकार की श्रहिंसा का समूहों द्वार। विकास कठिन है; क्योंकि समूहों के लिए नैतिक विकास का वह ऊँचा तुल, जो जीवन-नियम की तरह श्रहिंसा के प्रयोग के लिए श्रावश्यक है, कठिन है। मारववर्ष में कांग्रेस की श्रहिंसा पहिले सत्याग्रह श्रान्दोलन के समय से ही ब्यावहारिक प्रकार की रही है। गांघीजी ने समय-समय पर, विशेषकर सन् १६३४ के वाद, कांग्रेस को वीरता की ष्रहिंसा के रास्ते पर ले चलने का भरसक प्रयत्न किया; किन्तु वह श्रपने प्रयास में सफल नहीं हुए।

श्राघात करने की चमतां, इच्छा नहीं, श्रहिंसा की पूर्वमान्यता है। गांधीजी तो इसको स्वयंसिद्ध सिद्धान्त मानते हैं कि "मनुष्य मनुष्य की तुर्लना करने में श्रिहिंसात्मक मनुष्य की श्रिहिंसा की शक्ति उसकी हिंसा करने की शक्ति के - इश्का के नहीं - ठीक अनुपात में होगी।" वैकिन इस चमता के पीछे जो वास्तविक शक्ति है उसका स्रोत शरीर-शक्ति नहीं, वरन् निर्भयता और श्रजेय इच्छा-शक्ति है। इस प्रकार श्रहिसा वलवान श्रीर वीर का गुण है श्रीर निर्भयता के बिना श्रसम्भव है।

१. यं० इं०, मा० १, पृ० २६५।

२. ह०, ११-१०-३५, पृ० २७६।

३, 'स्पीचेज़', पृ० ७६०; यं० इं०, मा॰ १; पृ० २६०; 'हिन्द स्वराज्य', पु० ६१। 17 03 02-7-3 03 9

४, यं० इं०, भा० २, पृ० १११३।

तीसरे प्रकार की अहिंसा, जिसको इम अम से अहिंसा कहते हैं, कायर श्रीर नामदं का निष्क्रिय प्रतिरोध है। वास्तव में वह कायरता का श्रावरण है। प्रेम और भय परस्पर विरोधी शब्द हैं। श्रीर इसलिए 'कायरता श्रीर झहिला उसी प्रकार साथ-साथ नहीं रह सक्ते जिस प्रकार पानी और आगा।"" --कायरता मुसीवर्तों का सामना करने के बजाय उनसे भागती हैं श्रीर श्रस्वाभाविक, श्रमनुष्योचित श्रीर श्रपमानजनक है। कायर विपत्ती से घृणा करता है श्रौर उसको श्रधिक-से-श्रधिक हानि पहुँचाना चाहता है, लेक्निन उसमें न मरने की शक्ति है, न मारने की । नामदी की चुका ऐसी सूद्म हिंसा है जिस पर क़ाबू पाना साधारण हिंसा की अपेचा कहीं श्रधिक वितन है। कायर न तो ईश्वर में विश्वास करता है, न श्रपने श्राप में, इसलिए कायरता सब प्रकार की शक्ति का श्रभाव है। वह बुरी से बुरी बुराई है। श्रीर वह श्रसत्य का मार्ग है, क्योंकि वह सब से बडे सत्य, मनुष्यों की श्राध्यात्मिक पुकता श्रीर समानता, को सुला देती है। कायर में उच्चतम प्रेम के प्रदर्शन की चमता नहीं होती। उसका श्रहिंसा का डोंग हिसा का निष्क्रिय खरूप है श्रीर सत्य के प्रति श्रपंराघ है। हिसक में मर्दानगी है, शक्ति है श्रीर लाहस है। उसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि वह श्रपनी भावनाश्रों के प्रति सचा है। इसीलिए गांधीजी के शब्दों में, "हिंसक मनुत्य के किसी दिन श्रहिंमक हो जाने की श्राशा है, लेकिन कायर के लिए कोई श्राशा नहीं। इसलिए मैने अनेक बार कहा है कि यदि हम अपने आपको, अपनी खियों को और अपने पूजा के स्थानों को कप्ट-सहन की शक्ति से, अर्थात् अहिंसा से, बचाना नहीं जानते, तो इसको, यदि इस मनुष्य हैं, कम-से-कम लड़कर इनकी रचा के थीग्य बनना होगा।" इस प्रकार जब कायरता और हिंसा में चुनाव हो तो गांधीजी की राय हिंसा के पत्त में है। उनके निकट बद्ला निध्किय, नामदीनगी श्रीर लाचारी के श्रात्मसमर्पण से कहीं श्रधिक श्रच्झा है। "युदि हमारे हृदय में हिंसा है तो नामदीनगी पर श्रहिंसा का शावरण रखने की श्रपेचा हिंसा श्रधिक श्रच्छी है।""

श्रात्म-वल होने के कारण श्रहिंसा के भौतिक वल से श्रिसीम गुनी शक्ति-शालिनी है श्रीर हिंसा की श्रोपेका श्रहिंसा के लिए वहुत उच्च-कीटि के साहस की—विना मारे मरने के साहस की—श्रावश्यकता है। जिस

१. ह०, ४-११-३६, पृ० ३३१।

२. य० इं०, भा० ३, पृ० २८२-८३।

३. ह०, २१-१०-३६, पृ० ३१० ।

सनुष्य में यह उछ-कोटिका साहस नहीं उसको भी गांधीजी श्रहिंसा के नाम पर निर्लंबनता के साथ ख़तरे से भागने की श्रपेचा मारने श्रीर मरने की राय देते हैं।

ग्रहिंसा और हिंसा

संसार प्रायः अस से हिंसा की वास्तविक शक्ति मान लेता है और उसे अन्याय, शोषण और दूसरी बुराइयों को दूर करने के लिए आवश्यक समम्तता है। कुछ अश तक इसका कारण यह है कि स्वामाविक होने के कारण श्रहिसा की और ध्यान आकृष्ट नहीं होता; लेकिन साधारण क्रम में बाधक होने के कारण हिंसा ध्यान आकृष्ट करती है। प्रेम के असर से करोड़ों कुडुम्बों के खड़ाई-मगड़े मिट जाते हैं, लेकिन इतिहास इसका उल्लेख नहीं करता। यदि दो माहयों में हथियारों से या अदालती—गांधीजी के अनुसार अदालत में भी एक प्रकार का हथियार या पश्चवत्त ही हैं —लड़ाई हो तो उनका नाम अख़बारों में छपे, पास-पढ़ोस वाले उन्हों की चर्चा करें और शायद इतिहास में भी उनका उल्लेख हो जाय।

इसके अतिरिक्त, अहिंसक मनुष्य का आश्रय होता है आत्मबत और उसके पास कोई दरय हथियार नहीं होते। उसकी वार्ते ही नहीं, उसके कार्य भी प्रभावहीन मालूम होते हैं। इसके प्रतिकृत्त हिंसा के दरय हथियार और स्पष्ट प्रभाव हैं। संसार आभास से घोखे में आ जाता है और उसके उपर हिंसा का जादू है।

वास्तव में श्रहिंसा संसार में सब से श्रधिक क्रियासक शक्ति है, वह श्रपने श्राप कार्य कर सकती है श्रीर उसके प्रचार के लिए शारीरिक शक्ति की श्रावश्यकता नहीं। उसकी तुलना में शारीरिक शक्ति कुछ भी नहीं। गांधी-जी दोनों शक्तियों की कार्य-विधि की तुलना इन शब्दों में करते हैं, "जो मनुष्य घातक हथियारों का प्रयोग करता है श्रीर जिनको श्रपना शत्र समकता है उनके विनाश पर तुला हुश्रा है, उसे प्रति २४ घएटे में कम-से-कम कुछ श्राराम की श्रावश्यकता होती है श्रीर थोड़ी देर के लिये हथियार रख देना पड़ता है...सध्य श्रीर श्रहिंसा के पुजारी के लिए यह बात नहीं श्रीर उसका यह सीघा सा कारण है कि वह बाह्य हथियार नहीं। उनका स्थान मनुष्य के हृदय में है श्रीर श्राप सोते हों या जागने हों, वह सिक्रय रूप से कार्य करते रहते हैं...श्रहिंसा श्रीर सत्य का योद्या सदा श्रीर श्रनवरत रूप से सिक्रय रहता है।"

१. हि॰ ख॰, पृ॰ १४२-४३।

२. यं० इं०, २१-१२-१६३१।

फिर, आत्म-शक्ति का प्रभाव विरोधी पर उसके अनजान में पटता हैं और ऐसा प्रभाव उस प्रभाव से कहीं अधिक होता है जिसके बारे में विरोधी सचेत होता है। गांधीजी के शब्दों में, "वह (अहिंसा) सीधी, अदिरज, किंतु तीन-चौथाई अहरव और केवल एक-चौथाई हरय है। अपनी हरयता में वह व्यर्थ मालूम पड़ती है...लेकिन वह उम्र रूप से सिक्तय है और अपने अनितम परिणाम में अधिक-से-अधिक प्रभावीत्पादक है.. हिंमक मनुष्य का कार्य, जब तक वह चलता रहता है, अधिक-से-अधिक अहरय और अधिक-से-अधिक अहरय और अधिक-से-अधिक अहरय और अधिक-से-अधिक प्रभावीत्पादक है। किंन वह सदा अस्थायी होता है...अहिंसा अधिक-से-अधिक अहरय और अधिक-से-अधिक प्रभावीत्पादक है। किंग

प्रेम की शक्ति, जिसका विकास दुर्वं ता शरीर वाले के लिये भी सम्भव है, इतनी चलवती होती है कि वह बिना सहायता के पूरे हथियारवन्द संसार का बिरोध कर सकती है। इसी शक्ति हारा कमज़ोर माता, भूल श्रीर श्रवज्ञा करने वाले मज़बूत शरीर वाले मगडालू पुत्र को सीधा कर लेती है। यह प्रेम-शक्ति प्रयोग में सार्वभीम है। वास्तव में प्रेम जानवरों के साथ भी कारगढ होता है। ऐसे मनुष्यों के उदाहरशों का उल्लेख मिलता है जिनका निर्भय प्रेम मनुष्यों तक ही मर्यादित न था श्रीर जो बिना किसी प्रकार की हानि उठाये मित्रों की भांति शेरों, सिंहों श्रीर सांपों के पास पहुँचते थे।

इस प्रकार श्रिहिंसा मनुष्य के पास श्रिधकतम बलशाली शक्ति है— मनुष्य की चतुरता से विनिर्मित विनाशकता के श्रिधक-से-प्रधिक शक्तिशाली हथियार से भी श्रिधिक शक्तिशाली।

श्राहिसा में श्रासफलता को उसी प्रकार गु'ज़ाहश नहीं जिस प्रकार हिंस में सफलता की; क्योंकि, "धूणा मारती है जबकि प्रेम जिलाता है... जो प्रेम से प्राप्त होता है, उसका लाम सदा के लिये हैं। जो धूणा से प्राप्त होता है वह वास्तव में वोक्त हो जाता है, क्योंकि वह घूणा को बढ़ाता है। इसके श्रांतिरक्त, "सत्याग्रही के लिये कोई समय की सीमा नहीं, श्रोर न उसके कप्ट-सहन की चमता की सीमा है..जिसे पराजय कहते हैं वद विजय क

जपा हो सकती है। वह जन्म के पूर्व की पीडा हो सकती है।...कोधरिह श्रीर दुर्भावनारिहत कष्ट-सहन के चडते हुए सूर्व के सामने कठोरतम हट श्रीर गुरुतम श्रज्ञान श्रद्धश्य हो जाते हैं। "" श्रिट्सा की कोई सीमा नहीं

१. ह०, १०-३-३६, पृ० ४१-४२ ।

२. यं इं ०, मा० २, पृ० ८६८।

३. य० इ०, मा० २, पृ० ८४६।

यदि एक विशेष सात्रा काफ्री न सालूम हो तो मात्रा बढ़ा देना चाहिये। यह श्रचूक दवा है।

लेकिन श्रहिंसा श्राक्षाश-पुष्प या केवल संत-ऋषियों के ही व्यवहार की चीज़ नहीं। श्रात्म-शक्ति होने के कारण वह सब के लिए वरावर सहज है। बच्चे, श्रुवा श्रौर वयस्क, स्त्रियां श्रौर पुरुष, व्यक्ति श्रौर समुदाय, सभी उसका प्रयोग कर सकते हैं। श्रहिंसा मानव-जाति का नियम है, इसलिए जनता भी—विना श्रहिंसा के श्र्य के पूरे ज्ञान के—उसका प्रयोग कर सकती हैं। जैसा कि गांधीजी ने सन् १६४० में मालिकान्दा में 'गांधी सेवा संघ' के वार्षिक सम्मेलन के श्रवसर पर कहा था, "श्रहिंसा सब के लिये, सब जगहों के लिये, हर समय के लिये है।" उनकी राय है कि व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक जीवन के सभी चेत्रों में श्रौर सभी व्यवहारों में श्रहिंसा की श्रभिव्यक्ति हो सकती है श्रौर होना चाहिए।

सत्य श्रीर श्रहिंसा नए श्रादर्श नहीं हैं। वह जीवन के शाश्वत नियम हैं श्रीर हज़ारों वर्षों से संसार के प्रमुख निचारक श्रीर धर्म संस्थापक उनकी शिचा देते रहे हैं; लेकिन इन श्रादर्शों में गांधीजी के पहिले श्राज की सी सिक्रयता श्रीर गतिशीजता, श्रर्थ की परिपूर्णता श्रीर प्रयोग की व्यापकता न थी। यह श्रादर्श या तो कंवल सन्त-महात्माश्रों के प्रयोग के लिए थे या हुवंलों श्रीर कायरों की कमज़ोरी के श्रावरण-रूप। यह मान लिया गया था कि वह ठीक श्रादर्श हैं; लेकिन यह भी विश्वास था कि श्रपूर्णता, हुवंलता श्रीर श्रन्याय के इस संसार में वह वस्तुतः श्रव्यवहार्य हैं। साधारण तरह से यह कहा जाता था कि उद्योग-धन्धों में श्रीर व्यवसाय में श्रीर इनसे भी श्रिष्क न्यायालयों में श्रीर राजनीति में विना घोखाधड़ी के सस्य नहीं चल सकता। इसी प्रकार गीतमनुद्ध श्रीर ईसा की धर्म-शिचा के वाद भी श्रहिंसा प्रायः सव प्रकार के कगड़ों के निपटाने का, समाज के संगठन का श्रीर वैयक्तिक श्रीर सामृहिक सम्बन्धों की सुन्यवस्था का पर्याप्त साधन नहीं माना जाता था। गांधीजी से पहिले श्रहिंसा का प्रयोग श्रिषकतर धार्मिक मनुप्यों श्रीर छोटे-छोटे समुहों तक सीमित था श्रीर व्यापक प्रयोजनों के लिए न होता था।

गांधीजो ने इन बुनियादी नियमों की आधुनिक जीवन की पृष्ठभूमि में नवन्याख्या की है। संसार के इतिहास में सब से पहिले उन्होंने अहिंसा का प्रयोग इतने न्यापक पैमाने पर न्यक्तिगत और सामृहिक जीवन के सब प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए किया है। इस ब्यापक प्रयोग के लिये उन्होंने उपयुक्त संस्थाएं गढ़ी हैं और विशेषज्ञों को तैयार किया है। उन्होंने अपने

१. ह०, २०-८-३८, पृ० २२६।

प्रयोगों द्वारा शिक्षा दी है और प्रदर्शित किया है कि यह आदर्श समय मानव-जाति के ज्यवहार के लिए,—सब जगहों के लिए, हर समय के लिए, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति के लिए—हैं। संशयवादी संसार की उन्होंने दिखाया है कि सत्य और श्रहिसा मनुष्य के हाथ में सर्वश्रेष्ठ श्रमोध हथियार हैं। इस प्रकार उन्होंने इन श्रादशों के श्रर्थ को ज्यापक और विशद बनाया है, उनको नए जीवन की स्फूर्ति दी है और गत्यात्मक बनाया है।

# नैतिक सिद्धान्त ( चाल् )

: 8:

## सत्याग्रही नेता का अनुशासन

## व्रह्मचर्य

सत्य साध्य है श्रौर श्रहिंसा साधन है।

श्रहिंसा स्वार्थ-रहित, कप्ट-सहन करने वाला प्रेम है जो शरीर श्रीर मन की श्रुद्धि के बिना श्रसम्भव है। इसलिये सत्याप्रही के लिये यह श्रावश्यक है कि वह श्रहिंसा के प्रयोग की जमता के विकाम के लिये श्रात्मश्रुद्धि के श्राधारभूत नैतिक श्रनुशासन को स्वीकार करे। जिन वर्तों को गांधीजी श्रहिंसा के विकास के लिये श्रावश्यक मानते हैं उनमें ब्रह्मचर्य सबसे श्रिधक महत्वपूर्ण है। वह इस बत को इतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना सत्य को श्रीर उनका विश्वास है कि सत्याप्रही नेता को ब्रह्मचर्य को पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए श्रीर इस बत को, न्यावहारिक प्रयोजन के लिये, सिद्ध ही कर लेना चाहिए। १

सार्वजिनक और चालू बोली में ब्रह्मचर्य का अर्थ है कामलिप्सा का संयम या जननेन्द्रिय-विकार का निरोध । लेकिन गांधीजी इस अर्थ को अधूरा, खोटा और संकुचित सममते हैं । वह ब्रह्मचर्य का बहुत विस्तृत अर्थ करते हैं । उनके अनुसार ब्रह्मचर्य ईश्वर या ब्रह्म का नियम है जिसका पालन करके हम ईश्वर को पा सकते हैं । ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ है ब्रह्म के - सत्य के—शोधसम्बन्धी आचार अर्थात् सर्वेन्द्रियसंयम । "ब्रह्मचर्य का ठीक और पूरा अर्थ है ब्रह्म की खोज ।...सारी इन्द्रियों के पूर्ण संयम विना साचात्कार असंभव है । इसिलए ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है मन, वचन और कर्म से हर समय और हर स्थान में, सम्पूर्ण इन्द्रियों का संयम ।" इस प्रकार अपवित्र विचार या क्रोध भी ब्रह्मचर्य की अवहेताना है । "जब तक अपने विचार न आने पावे तय तक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं ।" गांधीजी का मत है कि विस्तृत अर्थ

१. ह०, २३-७-३८, पृ० १६२, 'सर्वोदय', श्रक्तूबर १६३८, पृ० ३५ गांधीजी का पत्र।

को सुवाकर लंकुचित शर्य में प्रशास्य मित्र के पालन का प्रगतन निष्कल है... और इन्द्रियों को इघर-उघर भटकने देकर जननेन्द्रिय-निरोध का प्रयत्न सदा श्रसफल होगा। इसलिए जो संकुचित शर्थ में बक्षचर्य पालन का प्रयत्न करे उसे पहिले से ही प्रत्येक इन्द्रिय को उसके विकार से रोकने का निश्य कर लेना चाहिए।

सच पृष्ठिए तो ब्रह्मचर्य के वत के श्रनुसार विवाह की गुक्षाहरा नहीं, क्योंकि निवाह श्रात्म-दर्शन के लिये श्रावश्यक नहीं। "विवाह उसी प्रकार ( उच्चतम श्राध्यात्मिक स्थिति से ) पतन है जिस प्रकार जन्म।"

गांघीजी जानते हैं कि पूर्ण ब्रह्मचर्य श्रादर्श स्थित है श्रीर श्रपूर्ण मनुष्य इस वत को पूरी वरह सिद्ध नहीं कर सकता। मगर तन भी हतें चाहिए कि इस उसी प्रकार ठीक खादर्श अपने सामने रखें और उस तक पहुँचने की शक्ति भर चेष्टा करें जिस प्रकार जब वर्ष्यों की वाराखडी जिखना सिखाया जाता है तो उन्हें अत्तर का अच्छे-से-अच्छा नमूना दिलाया जाता है श्रीर वे यथाशक्ति उसकी हूनहू नकल करने की चेष्टा करते हैं। अ लेकिन , गांघीजी ज्यावहारिक आदर्शवादी हैं और वह एक और आसमसंयम और प्रवृत्तियों को ऊद्विंगामी बनाने के प्रयश्न के और दूसरी श्रीर केवल ज़यरदस्ती इन्द्रियों को दवाने के बीच सीमारेखा खींचते हैं; श्रीर यद्यपि वह आटमें को नीचा नहीं करते, वह निज्ञ-निज्ञ नैिवक तलों के व्यक्तियों के लिये कम से बढ़ता हुन्ना त्रात्मसंयम ठीक समकते हैं। उदाहरण के जिथे, यहि संतान की इच्छा है या स्नी-पुरुष में धनिष्ट मित्रता श्रीर पवित्र साहचर्य का प्रयोजन है-भीर गांधीजी इन इच्छाश्रों को प्राकृतिक मानते हैं —तो विवाह श्रावस्यक है; किन्तु यदि श्रावश्यक हो भी तो यथासंभव विवाह देर से किया जाय श्रीर विवाह श्रनुशासन का श्रीर ऊद्व्वंगामी दनने की प्रक्रिया का, न कि काम बिप्सा का, साधन होना चाहिए। वैवाहिक स्थित का मूलभूत नियम यह है कि स्नी-पुरुष-संयोग केवल तभी न्यायोचित है जब उरम्का एकमात्र हेतु हो संतानोत्पत्ति । विना प्रजोत्पादन के हेतु के दिपयेच्छा निम्न-छोटि का अष्टाचार है, परमेश्वर श्रीर मानवता के प्रति पाप है, श्रीर इस्जिए वह ठीक ही निन्ध माना गया है। अमर्यादित रूप में (केवल प्रजनन के लिये) विपय-

१. देखिए 'त्रात्म-शुद्धि', त्रा० ३, 'ब्रह्मचर्य पर म० गांधी के ऋनुभव', 'त्रानीति की राह पर', 'त्रात्मकथा', भा० ३, त्रा० ७—६।

२. स्पीचेज़, ए० ८२६।

३. 'ब्रह्मचर्य पर म० गांधी के विचार', पृ० २८।

४. ह० २३-७-३८, ए० १६२।

संयोग सुन्दर श्रौर श्रेष्ठ वस्तु है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं हैं। गांधीजी हिन्दू स्मृतियों के इस मत का समर्थन करते हैं कि उन विवाहित जोगों को, जो इस सूलभृत नियम के श्रनुसार श्राचरण करते हैं, ब्रह्मचारी मानना चाहिए। वह इसे वैवाहिक ब्रह्मचर्य का श्रादर्श कहते हैं श्रीर मनुस्मृति की तरह एक बच्चे को धर्मज श्रीर दूसरों को कामज समकते हैं।

वह युवा खी-पुरुषों की कठिनाइयों श्रीर दुर्वलताश्रों को जानते हैं श्रीर पाखंड श्रीर केवलमात्र बाह्य दमन के विरुद्ध हमें चेतावनी देते हैं। सन् १६३७ ई० में दो विवाहित दम्पितयों को श्राशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा था, "पाखंडी मत बनो। जो तुम्हारे लिये श्रसंभव हो उसे सिद्ध करने के निष्फल प्रयत्न में श्रपने स्वास्थ्य को मत खो बैठो। मैंने तुम्हारे सामने ठीक श्रादर्श, समकोण रक्खा है। जहां तक हो सके उस समकोण तक पहुँचने की चेष्टा करो। "" वह लिखते हैं, "जब किसी को यह ज्ञात हो कि वह श्रपने दैनिक विचारों में श्रपनी इच्छा के प्रतिकृत्व भी वैवाहिक जीवन ब्यतीत कर रहा है, तब विवाह ही श्रधिकतम प्राकृतिक श्रीर वांछ्नीय स्थिति है। "" उनका विश्वास है कि "मन को विकारपूर्ण रहने देकर शरीर को दवाने की कोशिश करना हानिकर है।"" वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक स्थिति है। उन विवाहित स्त्री-पुरुषों के लिये, जो संतान नहीं चाहते, काम-लिप्सा को जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में श्रसफल हैं, गांधीजी 'सुरचित-काल' के तरीक़े को श्रनुचित नहीं बताते, क्योंकि उसमें श्रात्म-संयम का एक तस्व है। "

१. ह०, २८-६-३६, पृ० ५६ श्रीर २५-४-३६, पृ० ८४।

२. इ०, १४-३-३६, पृ० ३६।

३. ह०, २४-४-३७, पृ० ८२।

४. यं० इं०, भा० २, पृ० १२३४।

५, 'त्रात्म-शुद्धि', पृ० १३।

६. देखिए गांधीजी श्रोर श्रीमती मार्ग रेट सैंगर की वातचीत, श्री महादेव देसाई 'लिखित विवरण, ह० २५-१-३६, ए० ३६३—६। प्रजोत्पत्ति की रोकथाम के पत्त में होते हुए भी गांधीजी श्राधुनिक कृत्रिम निग्रहों के विरोधी है श्रीर श्रात्मसंयम के जीवन को ठीक साधन मानते हैं। कृत्रिम उपाय मनुष्य को उसके कर्म के फल से बचाने का प्रयत्न करते है श्रीर निःसत्वकारी, कामोत्तेजनावर्द्ध क, उच्छुद्धलताजनक है श्रीर नैतिक श्रीर शारीरिक सर्वनाश का निश्चित साधन हैं।

गोंघीजी ने भ्रपने लेखीं में इस बात के कारण बताए हैं कि क्यों सरवाप्रही नेता को प्रह्मचर्य या वैवाहिक प्रह्मचर्य के आदर्श को ब्यावहारिक प्रयोजनों के लिये सिद्ध कर लेना चाहिए। यदि नेता लगसग पूर्ण ब्रह्मचारी है तो ज्यावहारिक दृष्टिकीया से उसके लिये कुछ भी ग्रसंभव न होगा । यदि जनन-शक्ति का दुरुपयोग करने के बजाय उसकी रचा होती हैं, तो वह उच्चतम् स्जनात्मक शक्ति में परिग्रत हो जाती है। कामवासना पर श्रुत्शासन व्यक्ति की ग्रारीरिक, मानसिक श्रीर श्राध्यात्मिक शक्ति वदाता है। पूर्ण महाचर्य का ग्रार्थ है विचारों पर पूर्ण निगंत्रण । विचार हो हमारे वचन श्रीर कर्म की जह है। हमारे वचन श्रीर कर्म उसी नैतिक तल पर होते हैं जिस पर हमारा विचार। "इसिलए पूर्णरूप से नियंत्रित विचार सर्वश्रेष्ठ शक्ति है थ्रीर वह स्वय ( विना किसी बाह्य सहायता के ) कार्य कर सकता है।" (भिचार-नियंत्रण का शर्थ है कम-से-कम शक्ति द्वारा श्रधिक-से-श्रधिक कार्थं।" इसके अतिरिक्त सत्य और ग्रहिंसा की सिद्धि—जिसका ग्रर्थं है मतुष्य-जाति की सेवा द्वारा सार्वभीम प्रेम की सिद्धि—केवलमात्र वहाचारी के लिये संभव है। मनुष्यं जीवन का ध्येय या तो आतम-सुख हो सकता है या विषय-रासनामय शरीर की कामनापूर्ति । वासनामय जीवन शरीर के बंधन को दृढ करता है श्रीर श्रात्म-संयम, स्वार्थराहित्य श्रीर श्रनासिक का-जिनके विना मनुष्य सत्याप्रही नहीं हो सकता—विरोधी है। ग्रह्मचर्य या वैघाहिक महाचर्य सार्वजनिक सेवा में लगे हुए सत्याग्रही को निजी कुटुम्ब के कंकरों से बचाता है।3

१. ह०, २३-७-३८, पृ० १६२ २. ह०, १०-६-३६, पृ० १६०।

श्री रामकृष्ण परमहंस के ग्रानुसार यदि कोई मनुष्य १२ वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहे तो उसे श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है। उसके अन्दर एक नवीन जान-नाडी का विकास होता है, वह सब कुछ बाद रख सकता है ग्रौर सब कुछ जान सकता है। देखिए रोमा रोला कृत 'लाइफ ग्राफ रामकृष्ण', पृ० १७७ । इसी पुस्तक मे रोम रोलां कां कहना है कि सभी महान् रहस्यवादियां ग्रीर ग्राधिकतर ग्राच्यात्मवादियो का स्पष्ट ग्रानुभव है कि विपयवासना के शारीरिक ग्रौर मानसिक त्याग से उच्चकोटिकी ग्राध्यात्मिक शक्ति ग्रौर रंचित मुजनात्मक शक्ति प्राप्त होती है ।

बाइविल का निम्न उद्धरण गांधीजी के मत से मिलता-जुलता है:— "वह जो श्राविवाहित है ईश्वरीय वातों की श्रोर ईश्वर को प्रसन्न करने की

गांधीजी के ष्रन्य सिद्धान्तों की थ्रपेचा ब्रह्मचर्य सम्बन्धी उनके सिद्धान्तों के बारे में बहुत श्रधिक गलतफ़हमी श्रीर श्रालीचना हुई है। उनके मित्रों श्रीर श्रालीचकों ने कहा है कि श्राधुनिक मनोविज्ञान श्रीर चिकित्साशास्त्र के श्रनुसन्धानों के विरुद्ध गांधीजी प्रवृत्तियों के ज़बरद़स्ती द्वाने पर ज़ोर देते हैं; संन्यास श्रीर त्याग के जीवन में विश्वास के कारण उनके ब्रह्मचर्य सम्बन्धी विचार वास्तविकता से दूर जा पढ़े हैं; विपयेच्छा केवलसात्र शारीरिक कार्य न होकर जीवन-प्रजनन या जीवन-विस्तार का साधन है; श्रीर यदि सब बातों को ध्यान में रखें तो उनका यह सिद्धांत दुर्बल है।

लेकिन गांधीजी पर बलपूर्वंक प्रवृत्तियों को दवाने का दोषारोपण प्रमुचित है। उनके लेखों में ऐसे वाक्यों की बहुतायत है जो यह सिद्ध करते हैं कि गांधीजी प्राष्ट्रिनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा-शास्त्र की इस शिचा के अति उदासीन नहीं हैं कि कार्य करने की प्रवृत्तियों को केवल द्याना संकृटमय और रोगकारी, है। इसी प्रध्याय में ऊपर दिये गए तीन उद्धरण इस बात का प्रमाण हैं। विस्तार के भय से श्रधिक उद्धरण देना श्रनावश्यक है।

जैसा कि उपर सत्य के सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों की विवेचना करने में बताया गया है, वह उन लोगों में जो स्वतन्त्र रीति से, स्वयं श्रपने ही प्रयास से, सत्य का निर्धारण करते हैं और उनमें जो दूसरों द्वारा विकिसत सत्य को स्वीकार करते हैं और उसपर श्राचरण करते हैं—नैतिक पूर्णता के लिए कियात्मक साधना करने वाले नेताओं श्रीर साधारण स्थिति के श्रनुगामियों में—फर्क करते हैं। सत्याग्रही नेताओं से ही व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए ब्रह्मचर्य के श्रादर्श की सिद्धि की गांधीजी की मांग है।

चिन्ता करता है; किन्तु वह जो विवाहित है, सासारिक वातों की छौर स्त्रपनी स्त्री को प्रसन्न करने की चिन्ता करता है।" 'कोरिंथियन्स', ७।३२-३३।

राधाकृष्ण्न्, 'महात्मा गांधी, पृ० १८, ४८, १०५, १६१; 'श्रार्यन पाथ', सितम्बर १६३८, पृ० ४५२; सी० एफ० एन्ड्रयूज, 'महात्मा गांधीज़ श्राइडियाज', पृ० १०१; 'सीचेज', श्री एन्ड्रयूज की प्रस्तावना, 'इिएडयन रिन्यू', जुलाई १६३८, स्प्रैट का 'गांधीजी ऐज़ ए साइकालो-जिस्ट' शीर्षक लेख।

२. देखिए ए० ७६।

अहां तक साधारण मनुष्यों का सम्यन्ध है, गांधीजी उनके सामने भी ठीक आदर्श रखते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि साधारण अनुष्य यथारा कि उत आदर्श तक पहुँचने का प्रयास करें। उनके लिए गांथीजी 'सुरिचत-काल' के तरीके की भी अनुमित देते हैं। लेकिन प्रजनन के हेतु के यिना विषयेच्छा को वह संयमहीनता समक्षते हैं और उसके विरुद्ध एक ज़ोरदार दलील रसते हैं। वह कहते हैं, "किसी आदर्श के व्यवहार की कोई सीमा नहीं हो सक्ती। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानगा कि अमर्यादित विषयेच्छा का एकमाश्र परिखाम व्यक्ति और मजुष्य-जाति का निश्चित विनाग ही हो सकता है।"

लेकिन गांधीजी ब्रह्मचर्य को घसम्भव घाटर्छ नहीं मानते । वह भारमा की विकास जमता को सीमाबद्ध करने से इन्कार करते हैं । उनका विश्वास है कि सब की घाटमा एक है थौर सफल घाटम-नियन्त्रण...एक भी उटाहरण... का स्पष्ट विश्वसनीय प्रमाण निश्चयात्मक है । उटाहरण के लिए यटि ब्रह्मचर्य गांधीजी के लिए सम्भव है तो किसी भी मनुष्य के लिए, जो भावश्यक प्रयत्न करता है, सम्भव है । उनका कहना है कि सभी देशों के वृद्ध गहान् व्यक्तियों ने इस उच्च थाटर्श पर श्राचरण किया है ।

आधुनिक मनोविज्ञान का भी यही निष्कर्ष है कि मानुषी प्रवृत्तियों में यह हैर-फेर हुए हैं, उनमें उद्धंगामी होने की येहद चमता है और इसी चमता का उपयोग व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का मार्ग है। यह निष्कर्ष गांधी-जी के मत का पोषक हैं। स्वर्गीय डा॰ जे॰ डी॰ धनविन के धनुसन्धानों का भी निष्कर्ष है कि समाज का सांस्कृतिक विकास ठीक उसी धनुपात से होता है जिससे वह विवाह के पहिले और बाद में विषयेच्छा के धवसरों को मर्यादित करता है। उ लेकिन जैसा कि आल्डुस हक्सले का कहना है, दवाज पर आधारित विषयेच्छा-नियंत्रण के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न सामाजिक शक्ति से सांस्कृतिक विकास की आशा की जा सकती है, पर यह धावरयक नहीं कि उससे नैतिक विकास भी हो। उ लेकिन गांधीजी का धादर्श केवल यंत्रवत विषयेच्छा-नियंत्रण की अपेचा कहीं अधिक उस है और इसलिए हक्सले की आलोचना उसको लागू नहीं हो सकती।

१. ह०, २०-३-३७, पृ० ४४ ।

२. ह०, ३०-५-३८, पृ० १२५।

३, जे॰ डी॰ ग्रानविन, सिक्स ऐएड कल्चर'।

४, इक्सले, 'एन्ड्स ऐगड मीन्स', पृ० ११८।

्रशाल जब श्रनवरत वासना-पूर्ति का जीवन श्रात्म-दृश्नंन श्रीर श्रात्मा-मिन्यक्ति के साथ समीकृत किया जाता है, जब स्वतन्त्र प्रेम, श्राज्ञमाइशी विवाह श्रीर सुगम तलाक़ का फैशन है, संसार की गांधीजी के से नेवाश्रों की श्रावश्यकता है जो हमे सममा सर्के कि विपयेच्छा मनुष्य की एकमात्र वास्त-विकता नहीं है श्रीर पाशवी इच्छाश्रों के नियंत्रण श्रीर पुनर्शिचण के विना श्रात्मानुभूति श्रसम्भव है।

#### अस्वाद

बहाचर्य के साधनों में से गांधीजी ने श्रस्वाद को स्वतन्त्र बत का स्थान दिया है। इस बत का श्रथं है कि हमारा खाना सादा होना चाहिए श्रीर हमको सस के लिए नहीं, श्रीर को क्रायम रखने के लिए ही भोजन करना चाहिए। रिवाद-वृत्ति से छुटकारा पाने के लिए गांधीजी उपवास श्रीर भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध की, विशेषकर वासनोत्तेजक भोजन से बचने की, सिफारिश करते हैं। लेकिन यह श्रतुशासन तभी उपयोगी होता है जब मन भी देह-दमन में साथ देता है श्रर्थात् जब मन मे विषय-भोग के प्रति वैराग्य हो जाता है। गांधीजी का मत है कि प्रार्थना के रूप में निरन्तर प्रयास भी श्रावश्यक है, क्योंकि पूर्णता श्रीर भूतों से मुक्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है।

#### अभय

सत्य श्रीर श्रहिंसा के विकास के लिए श्रमय श्रावश्यक है। श्र श्रसत्य श्रीर हिंसा की जब भय ही है। भय ही कायरता का स्रोत है। गांघीजी के

- १. ब्रह्मचर्य के अन्य मुख्य साधन हैं—ब्रह्मचर्य की आवश्यक्ता का अनुभव, पवित्र साथी और पवित्र पुस्तके रखना, प्रार्थना और सत्य, अहिंसा आदि १० वत ।
- २. 'त्रात्मकथा', भा० ४, ऋ० २७।
- २. वही, भा० २, ग्र० ८।
- ४. त्राधुनिक चिकित्साशास्त्र, जीवशास्त्र, शरीरशास्त्र ग्रौर मनोविज्ञान के अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप इस वात का पर्याप्त प्रमाण प्राप्त है कि विभाजक मावनाएं, जिनमें से मुख्य क्रोध ग्रौर डर हैं, सामाजिक विकास के कारण त्र्यव त्रमावश्यक ग्रौर हानिकर हो गई हैं । प्राचीन काल में वह मनुष्यजाति की जीवनरत्ता में सहायक ग्री, क्योंकि वह खतरे के वक्त शरीर को उत्तेजित कर देती ग्रीं । उस उत्तेजित अवस्था में मनुष्य, यदि खतरेका कारण वलवान हुन्ना तो भाग कर ग्रौर यदि कमज़ोर हुन्ना तो उस पर हमला करके त्रपनी रत्ता करता- था । सामाजिक विकास के कारण

शन्दों में "सम्भवतः कायरता वडी-से-बडी हिंसा है। वह निश्चय ही ख्रेज़ी श्रीर ऐसी ही दूसरी वार्तों की श्रपेचा निन्हें हिंसा का नाम दिया जाता है, श्रधिक वडी (हिंमा ) है, क्योंकि वह ईश्वर में श्रद्धा की कसी और उसके गुणों के प्रज्ञान से उत्पन्न होती है।" सत्य श्रीर श्रहिंसा का विकास नेवल वलवान ही कर सकते हैं, लेकिन वल निर्भवता में है, शरीर के मांस वढ जाने में नहीं। वितंकुश शासन शातंक के श्राधार पर ही पनपता है। गांधीजी निर्भयता पर बहुत ज़ोर देते हैं, उसे आत्म शुद्धि का लच्च मानते हैं और स्वराज्य की भय-स्याग के शब्दों में परिभाषा करते हैं।

गांधीजी की हलचलों का एक उद्देश्य यह रहा है कि वह श्रापने देश-वासियों के श्रात्म-विश्वास को दढ करें और उनकी डर श्रीर श्रधीनता की भावना को दूर कर दें। निस्संदेह वह भारतवासियों की निर्भयता के गुगा का विकास करने श्रीर उसकी व्यवहार में लाने की शिचा देने में बहुत कुछ सफल हुए हैं। वाईकाउंट सैमुअल लिखते हैं, 'उन्होंने हिन्दोस्तानी को अपनी पीठ सीधी करने, अपनी आंखें उठाने और परिस्थिति का निश्चल इप्टि से सामना करने की शिचा दी।" गांधीजी अभय का अर्थ इन शब्दों में करते हैं:-- "समस्त बाह्य भयों से मुक्ति-मौत का भय, धन माल लुटने का भय, इटुम्ब-परिवार सम्बन्धी भय, रोग का भय, श्राहार का भय, श्रावरू-इज़्ज़त का भय, किसीको बुरा लगने का भय — यों भय की वंशावली जितना वढ़ावें बढ़ाई जा सकती है।" लेकिन निर्भयता आवे कैसे ? ' अयमात्र देह

श्राज खतरे का रूप वदल गया है, श्री भागकर या हमला करके या दूसरी शारीरिक क्रियात्रों से उनसे रज्ञा नहीं हो सकती। रज्ञा के लिए जिटल मानसिक ग्रीर नैतिक कियाग्रों की ग्रावश्यकता होती है। विभाजक भावनात्रों द्वारा उत्पन्न उत्तेजना, जो पहले शारीरिक क्रियात्रों द्वारा दूर हो जाती थी, श्रव इन कियात्रों के रत्ता के लिए श्रनावश्यक हो जाने के कारण तेजावियत पैदा कर देती है ग्रीर स्वास्थ्य के लिए हानिकर ग्रीर रोगोत्मादक है। देखिये, श्रार० वी० ग्रेग, 'टी पावर श्रॉव नानवायोर्लेस' ग्र० ४ ग्रीर ११, डब्ल्यू॰ वी॰ कैनन 'वाडीली चेंजेज़ इन पेन, हंगर, फियर एएड रेज'।

१. यं० इ'०, भा० ३, पृ० ६७६। २. 'हिन्द स्वराज्य', पृ० ६१।

३, 'स्पीचेज़', पृ० ८२४, यं० इं०, ७-१-३२।

४, राधाकुल्यन् , 'महात्मा गाधी', पृ० २६५ ।

५, 'त्रात्मशुद्धि', ए० ३३।

के कारण हैं, देह-सम्बन्धी रोग—श्रासिक दूर हो तो श्रभय सहज ही
प्राप्त हो।" श्रनासिक के विकास के लिए हमको श्रपनी वासनाओं को, उन
श्रांतरिक शत्रुश्रों को, जीतना होगा जिनसे सबको डरना चाहिए। गांधीजी
का मत है कि श्रात्मसंयम द्वारा हमको मानसिक समता प्राप्त करना चाहिए।
उस स्थित-प्रज्ञ के लिए, जिसने श्रपने श्रापको जीत लिया है, वाह्य भय श्रपने
श्राप छूट जाते हैं, लेकिन इस दशा की सिद्धि उसीके लिए सम्भव है, जिसको
शरीर का श्रतिक्रमण करने वाली श्रात्मा की मलक दिखाई दे। ऐसे व्यक्ति में
ऊँचे सें-ऊँचे बलिदान की चमवा होती है। इसीलिए गांधीजी का विश्वास है
कि, "सचमुच वह महान् राष्ट्र है जहांके लोग मौत के तिकये पर श्रपना
सिर देकते हैं। जिसने मौत का डर तोड़ दिया है उसे फिर कोई डर नहीं
रहता है।" गांधीजी प्रार्थना की श्रीर विना हिचिकचाहट के श्रन्तरात्मा
की श्राज्ञा मानने की श्रावश्यकता पर ज़ोर देते हैं। श्रंतरात्मा की श्रावा
ईश्वर की इच्छा है, श्रीर प्रत्येक विचार श्रीर कार्य का श्रन्तिम विचारक है। व

## श्रस्तेय

सत्य श्रीर श्रहिंसा में श्रस्तेय श्रीर श्रपरिग्रह, जो श्रस्तेय का निष्कर्ष है, का भी समावेश है। श्रस्तेय, श्रपरिग्रह, शारीरिक श्रम श्रीर स्वदेशी यही वत गांधीजी के तत्वदर्शन के श्राथिक पहलू को निधारित करते हैं।

प्रकट है कि सत्य श्रीर सार्वभीम प्रेम के साघक को चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधीजी श्रस्तेय का प्रयोग साधारण चालू श्रर्थ की श्रपेत्ता कहीं श्रधिक विस्तृत श्रर्थ में करते हैं। दूसरे की वस्तु का उसकी श्रनुमति के

१, 'त्रात्मशुद्धि', पृ० ३४ ।

२. 'हिंद स्वराज्य', पृ० १५५।

३. य० ई॰, १-७-३२; 'एथिकल रेलिजन', पृ० ४१।

४. 'त्रात्म-शुद्धि', पृ० ३४१। त्रार० वी० ग्रेग निर्भयता के विकास के लिए इन साधनों के उपयोग का परामर्श देते हैं:—प्रतिदिन मनुष्य-जाति की एकता और शाश्वत आदशों के बारे में नियमित रूप से ध्यान; वचों को निर्भयता की उचित शिचा; घोड़े पर चढ़ने, नाव चलाने आदि ऐसे खेलों की शिचा जिनसे खतरों का चतुरतापूर्ण कियाओं से सामना करने की मनोवृत्ति का विकास होता है और इस प्रकार बहुत कुछ डर वैज्ञानिक दिलचस्पी में बदल जाता हैं। देखिए ग्रेग, 'दि पावर आव नानवायोलेन्स', पृ० २६०-६२।

विना लेना, या किसी वस्तु को इस विश्वास से अपने पास रख लेना कि वह किसीकी भी नहीं है—चोरी के यह केवलमात्र दृष्टान्त नहीं। किसी भी वस्तु को, जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है, लेना, पिता का अपने वालकों के जाने विना उन्हें मालूम न होने देने की इच्छा से जुपचाप किसी चीज़ का खाना; आवश्यकनाओं को उचित से अधिक बढ़ाना; किसीकी चीज़ को देख कर ललचाना; भविष्य में किसी वस्तु को शाप्त करने के बारे में चितित होना; विचारों की चोरी—ये सब अस्तेय के बत के विरुद्ध मानसिक या शारीरिक अपराधों के दृष्टान्त हैं।

### अपरिग्रह

अपरिश्रह अस्तेय के अर्थ का उन वस्तुओं के अधिकार में रखने तक विस्तार है जिनकी हमको निकट वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। पूर्ण अपरिश्रह पूर्ण प्रेम का परिणाम है, और इसका अर्थ है पूर्ण त्याग। उसके अनुसार न तो मनुष्य के मकान होने चाहिए और न कल के लिए खाने और कपड़े का संग्रह। मनुष्य को अपने नित्य के खाने के लिए ईश्वर के सहारे रहना चाहिए। शरीर भी एक प्रकार की सम्पत्ति है और मनुष्य को चाहिए कि जब तक शरीर रहे वह उसका उपयोग सेवा के लिए करना सीखे। इस प्रकार रोटी नहीं, सेवा ही उसकी सची ख्राक वन जाना चाहिए। विचारों के सम्बन्ध में अपरिग्रह का अर्थ है कि तथाकथित ज्ञान, जो हमें आंतरिक जीवन के मूल्यों से और मनुष्य-जाति की सेवा से हटाता है, सीधा-सादा अज्ञान है, और हमको उससे बचना चाहिए। इस प्रकार अपरिग्रह का अर्थ है जह पदार्थों पर आश्रित न होना। उसका यह भी निष्कर्ष है कि किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति न होनी चाहिए। निजी संपत्ति को हटाने के बारे में गांधीजी के विचार कम्यूनिस्टों से भी आगे बढ़े हुए हैं।

लेकिन पूर्ण अपरिग्रह एक कार्त्पानक धारणा है और कोई उसके अनुसार पूरी तरह व्यवहार नहीं कर सकता। गांधीजी के राव्हों में, ''आरं में किसी चीज पर अधिकार न रखना अपने शरीर पर से अपने कपवे उतार देने की तरह नहीं; बल्कि अपनी हिंहुयों पर से अपना मांस उतार देने की तरह है।" ''लेकिन यदि हम इस (बत की सिद्धि) के लिए प्रयत्नशील

१. 'श्रात्मशुद्धि', पृ० ३३-३५।

२. वही, पृ० २६-३०।

३. वही, पृ० ३०-३१।

४. राधाकुष्णन्, 'महात्मा गांधी', पृ० ५६।

हों तो हम संसार में समता की दशा की स्थापना में किसी भी दूसरी पद्धति की श्रपेत्ता श्रधिक सफल हो सकते हैं"।

गांधीजी यह मानते हैं कि सत्याग्रही की नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक उन्नति के लिये शारीरिक श्रीर सांस्कृतिक सहू लियतों की एक हद तक श्रावश्यकता है। लेकिन इन श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति एक तल से उपर न जाना चाहिए; क्योंकि यदि ऐसा न होगा श्रीर सत्याग्रही की श्रावश्यकताश्रों की वृद्धि होती रहेगी, तो उसकी वासना-प्रियता बढ़ेगी, उसके श्राध्यात्मिक विकास में रुकावट पढ़ेंगी, उसका शारीरिक श्रीर मानसिक श्रधःपतन होगा श्रीर वह मनुष्य-जातिकी सेवा के उच्च ध्येय से दूर होता जायगा।

२. सीधी-सादी संस्कृति के मनुष्यों में व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रायः ग्रामाव है। उदाहरण के लिए एस्किमो श्रीर श्रापेश जातियो मे लगभग सभी सम्पत्ति सार्वजनिक होती है। कहा जाता है कि एस्किमो लोग सम्पत्ति के प्रति इतने उदासीन हैं कि वह उससे घृणा-सी करते हैं। जैसा कि जिलेस्पी साहव ने लिखा है, जिन संस्कृतियों में सञ्चय-वृत्ति पर जोर दिया जाता है उनमें वह ( सञ्चय-वृत्ति ) शक्ति ग्रौर सुरत्ता के साथ सम्वन्धित रहती है। जिलेस्पी का सुक्ताव है कि सामाजिक सुरज्ञा का उचित प्रवन्ध करने से, शक्ति-वृत्ति को निरुत्साहित करने से और श्रात्मसम्मान का श्राधार-शक्ति श्रीर वाह्य सम्पत्ति के स्थान पर समाज में सहयोग की भावना को बनाने से मनुष्य-स्वभाव की किसी दृढ, ग्रान्तरिक ग्रावश्यकता की उपेचा न होगी, वरन् समाज द्वारा विरचित व्यक्तिगत सम्पत्ति की त्र्यावश्यकता दूर हो जायगी श्रीर युवा व्यक्तियो की चिन्तायुक्त प्रतिक्रियात्रों का श्रीर वयस्क मनुष्यों की विपादयुक्त प्रतिक्रियात्रों का एक कारण दूर हो सकेगा। जिस प्रकार का चरित्र सन्तोषप्रद नवसमाज के विकास के लिए ग्रावश्यक है उसके 5 श्राधारभृत गुण जिलेंस्पी साहव के श्रनुसार हैं—समाज के श्रन्दर श्रज्ञात-नाम रहने नी (प्रसिद्धि से वचने ) नी इच्छा; योग्यता का विकास ऋौर कुशलता प्राप्ति, न कि वाह्य सम्पत्ति का सञ्चय; सहयोग, न कि प्रतियोगिता की भावना; स्वतन्त्रता के आधार को यथार्थवादी दृष्टिको स्वे स्वीकार करना श्रर्थात् स्वतन्त्रता के लिए ख़तरे उठाना श्रीर यदि श्रावश्यवता हो तो प्रत्येक प्रकार के विलदान को, मृत्यु को भी स्वीकार करना ।--- 'साइकोला-जिकल एफेक्ट्स स्रॉव वॉर स्रॉन सिटिज़न ऐएड सोल्जर, स्र० ३ स्रोर ७, विशेषकर पृ० १०० और २४०।

१. 'मार्डन रिन्यू' (त्र्यक्तूवर १६३५) मे एन० के० वसु का लेख, 'ऐन इंटरन्यू विद महारमा गाधी' ।

## द्रस्टी

यदि सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व सच्चे ग्रौर श्रहिंसक साघनों से दूर हो सके तो गांधीजी उसके हटा देने के पत्त में हैं।

जवतक मनुष्य श्रपनी तात्कालिक श्रावश्यकताओं के श्रतिरिक्त श्रन्य सम्पत्ति के स्थाग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें सम्पत्ति की श्रोर श्रपना रुख़ बदल देना चाहिए श्रीर सम्पत्ति के स्वामी की तरह नहीं, उसके संरचक ( द्रस्टी ) की तरह श्राचरण करना चाहिए श्रीर सम्पत्ति का उपयोग समाज के हित के लिए करना चाहिए।

यदि सब अपरिग्रह, शारीरिक श्रम श्रीर सम्पत्ति का इस्टी की तरह उपयोग करने के आदर्शों के अनुसार चलें तो समाज में श्राधिक समता स्थापित हो जाय। यदि उन श्रादशों पर सब श्रांशिकरूप से व्यवहार करें तो भी परिणाम-स्वरूप वितरण न्यायोचित होगा। इसीलिए गांधीजी कहते हैं, "मेरा आदर्श है सम-वितरण, लेकिन जहां तक मै देख सकता हूं उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए मैं न्यायोचित वितरण के लिए कार्य कर रहा हूँ।"

गांधीजी सबसे ट्रस्टी की भांति उनकी सम्पत्ति का उपयोग कराने के लिए सममाने-बुमाने च्रोर म्राहिसक श्रसहयोग के साधनों का त्राश्रय लेंगे। उ यदि त्रावश्यक हो तो वह इसके लिए भी तैयार है कि राज्य कम-से-कम बल-प्रयोग द्वारा भ्रार्थिक श्रवस्था का समीकरण करे। लेकिन वह राज्य को श्रविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि राज्य हिंसा पर श्राधारित है, श्रौर स्वेच्छा से किये गए श्रहिंसक कार्य को श्रपेचाकृत श्रधक श्रव्हा समसते हैं। भ

भारतवर्ष के समाजवादी प्रायः गांघीजी की ट्रस्टी की घारणा की श्रालोचना करते हैं। वे कहते हैं कि पूंजीपित मज़दूरों के साथ श्रापने वर्ताव में गांधीजी के इन विचारों से श्रजुचित लाम उठाते हैं; किन्तु गांधीजी के श्रजुसार ट्रस्टी का सिद्धान्त श्राहिंसा का श्रावश्यक परिणाम है। वह कोई चिण्कसाधन या घोखादेही की बात नहीं है। "मुक्ते विश्वास है कि वह मेरे श्रन्य सिद्धान्तों के बाद भी जीवित रहेगा। उसके पीछे दशैन श्रीर धर्म की स्वीकृति है। यह बात कि सम्पत्तिवानों ने उस सिद्धान्त के श्रजुसार

१. 'त्रात्म-शुद्धि', पृ० ३४–३५ ।

२. यं० इं०, भा० ३, पृ० १२४ ।

३ यं० इं०, २६-११-३१।

४. ऊपर उद्युत एन० के० वसु का लेख ।

श्राचरण नहीं किया, सिद्धान्त की श्रसत्यता नहीं, धनवानों की कमज़ोरी सावित करती है। कोई दूसरा सिद्धान्त श्रहिंसा से मेल नहीं खाता।""

सार्मिवादी श्रीर गांधीजी दोनों इस यात के विरुद्ध हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का दुरुपयोग हो, उसको शोषण का साधन वनाया जाय या उसके उपयोग में जनहित की उपेचा हो। लेकिन गांधीजी राज्य के विरोधी हैं श्रीर उसकी शिक्त को नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि राज्य सदा निर्धनों का शोषक रहा है। सार्क्सवादियों के प्रतिकृत वह पूंजीपितयों श्रीर दूसरे सम्पत्तिवानों को—जिनके हाथ में श्राज उत्पादन के साधन हैं—सुधार का एक श्रीर श्रवसर देना चाहते हैं। इसिलिए वह इस बात के पच में हैं कि पूंजीपित श्रीर सम्पत्तिवान, जनमत के दवाव से, श्रपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध श्रीर उपयोग राष्ट्रहित के लिए करें श्रीर उनको इस सेवा के बदले लाभ का राष्ट्र हारा निर्धारित श्रंश उनके मिली व्यय के लिए मिल जाय। उनके वाद उनके बच्चे, यदि वे योग्य हों, संरच्चक वने रहें। लेकिन इस ट्रस्टी-प्रथा के विकास के लिए जागरूक जनमत श्रावश्यक है। व

मानसँवाद के सामाजिक श्रादर्श के श्रनुसार भी ट्रस्टी की घारणा श्रावश्यक है। वर्गहीन समाज मे, जिसमें हिंसा श्रोर मुनाफे का ठद्देश्य दूर हो चुकेंगे, वह मनुष्य जिनके सुपुर्द उत्पादन-सम्बन्धी तथा श्रन्य कार्य होंगे, वेतन पाने वाले राज्य-कर्मचारी न होंगे, क्योंकि वर्गहीन समाज राज्यहीन भी होगा। इन मनुष्यों को श्रपने निर्वाह के जिए धन या उसके समतुल्य वस्तुश्रों की श्रावश्यकता होगी श्रोर यदि वह उनके सुपुर्द किये गए कार्यों के प्रवन्व में, स्वार्थरहित सेवा के श्रादर्श से प्रेरित होकर ट्रस्टी की भांति ब्यवहार न करेंगे तो वर्गहीन श्रीर राज्यहीन समाज का श्रस्तित्व ही ख़तरे में पढ़ जायगा।

## निर्धनता

गांघीजी के श्रालोचकों को निर्घनता के श्रादर्श पर भी श्रापित है। लेकिन याद रखना चाहिए कि श्रपरिग्रह का व्रत स्वेच्छा से स्वीकृत निर्धनता का श्रादर्श है। वह देवी नम्रता की निर्धनता है जिससे मनुष्य का नैतिक श्रोर श्राध्यात्मिक विकास होता है। वह निराशा श्रोर श्रालस्य पर श्राधारित दरिद्रता की श्रोर जबरदस्ती की निर्धनता नहीं, जो व्यक्ति का श्रधःपतन करती

१. ह०, १६-१२-३६, पृ० ३७६ ।

२. ह०, ३१-३-४६, पृ० ७६३।

२. काका कालेलकर, 'गांधीवाद: समाजवाद', पृ० ५८-६० ]

है। ज़बरदस्ती की निर्धनता की मुसीबत में पढ़े मनुष्यों को गांधीजी स्वेच्छा से स्वीकार की हुई निर्धनता की शिचा नहीं देते। वह जानते हैं कि छाधिक दृष्टि से भारत की जनता की दशा बहुत ही असन्तोपप्रद है। भारत संसार के सबसे अधिक निर्धन देशों में से हैं। ठीक प्रकार के नैतिक और नागरिक जीवन के लिए जितनी आय की आवश्यकता होती है, भारत के अधिकतर निवासियों की आय उससे भी बहुत कम है। "उन्होंने कभी बाहुच्य का दुःख नहीं जाना जिससे वे स्वेच्छा से स्वीकार किये हुए क्ष्ट-सहन, भूख या दूसरी शारीरिक असुविधा के सुख की कड़ कर सकें।"" गांधीजी द्वारा अंग्रेजी सरकार के दर विरोध का एक कारण भारत का आर्थिक विनाश और शोषण था। ग्रामोद्योगसंब और चर्छाकंव का कार्य भारत के ग्राम्य जीवन के आर्थिक नव-निर्माण की और निर्धनता-पीढ़ित जनता की दशा सुधारने की गांधीजी की तीब इच्छा की मूर्तिमान अभिव्यक्ति हैं।

सार्वजिनिक सेवा को समर्पित गांधीजी का लम्बा जीवन श्रपरिग्रह का नम्ना है। श्रपरिग्रह के तात्विक श्रौर शाब्दिक श्रर्थ मे उन्होंने तत्परता के साथ इस व्रत पर श्राचरण किया, कठोर त्यागपूर्ण श्रजुशासन स्वीकार किया श्रौर श्रपनी शारीरिक श्रावश्यकताश्रों को घटा-घटा कर कम-से-कम कर दिया।

## अपरिग्रह का श्रौचित्य

गांधीजी सद्धय-प्रवृति के नियन्त्रण को सस्याग्रही के लिए श्रावश्यक श्र जुशासन क्यों मानते हैं १ इसका कारण गांधीजी के मूलभूत सिद्धान्त भी है श्रोर कुछ व्यावहारिक वार्ते भी । श्रपरिग्रह का सिद्धान्त श्रात्मशक्ति में गांधीजी के विश्वास का परिणाम है । श्रात्मशक्ति सब जह साधनों का श्रतिक्रमण करती है श्रोर श्राध्यात्मिक उन्नति, श्रयांत् श्राध्यात्मिक एकता की श्रनुभूति के लिए यह नितांत श्रावश्यक है कि हम शरीर को कर्से श्रोर श्रपनी श्रावश्य-कतार्यों को कम करें । प्रकृति उतना ही उत्पन्न करती है जितना कि तात्का-लिक श्रावश्यकतार्यों के लिए पर्याप्त है श्रोर उससे श्रधिक नहीं । श्राध्या-तिक एकता के मिद्धान्त की यह मांग है कि हम दिग्रता श्रोर श्राधिक श्रासमता श्रोर इनकी बुराह्यां दूर करने का प्रयत्न करें श्रोर इसके लिए

१. म॰ गांधी, 'दि ह्वील ग्राव फारचून' (१६२२), पृ० ७५-६ ।

२. 'ग्रास्म-शुद्धि', पृ० २७--२८; 'स्पीचेज', पृ० ३२४; ह०, १०--१२-१६३८, पृ० ३७३ ।

श्रावश्यक है कि हम कल की बात भुलाकर केवल उतना भर रक्लें जो हमारी वर्तमान श्रावश्यकताओं के लिए काफ़ी है।

गांधीजी इस श्रादर्श की श्रपने धार्मिक विश्वासों के शब्दों में भी व्याख्या करते हैं। जिसे हम श्रज्ञानवश श्रपनी सम्पत्ति कहते हैं उस सबका एकमात्र स्वामी सप्टा है। मनुष्य इतना तुच्छ श्रण्ण है कि उसका सम्पत्ति-श्रिधकार का विचार हास्यास्पद मालूम होता है श्रीर ईश्वर के सर्वाधिकार के विरुद्ध श्रपराध है। ईश्वर-सृजित होने के नाते उसे चाहिए कि वह सब-छुछ त्याग दे श्रोर उसे सप्टा के चरणों पर श्रपण कर दे। सब जीवों की सेवा में जीवन व्यतीत करने के दद निश्चय का सूचक यह समर्पण इस जीवन के लिए श्रावश्यक वस्तुश्रों के उपयोग के श्रोचित्य का कारण श्रीर उसकी शर्त है। उन सन्तों श्रीर पैनम्बरों का श्रनुभव, जिन्होंने स्वेच्छा से निर्धनता का जीवन व्यतीत किया श्रोर जिनकी श्राध्यात्मिक देन इतिहास में महत्त्वपूर्ण है, हमको विश्वास दिलाता है कि ईश्वर को पूर्ण समर्पण श्रीर यह श्रद्धिग शास्था कि हमारी श्रावश्यकता श्रवश्य पूरी होंगी कभी निष्कल नहीं जाते। ऐसी वस्तुश्रों को श्रपने पास रखना जिनकी हमें इस समय श्रावश्यकता नहीं है, ईश्वर में हमारी दृढ़ श्रद्धा की कमी की सूचक है।

मनुष्य की धन-प्रियता के हानिकर मानितक और नैतिक प्रभाव का गांधीजी का तजुर्वा भी उनके इस विश्वास को दृढ करता है। उनका विचार है कि धन के यारे में ईसा की सुविख्यात कठोर शिक्ता हमारे लिए जीवन का शाश्वत नियम है। ईसा की भांति गांधीजी का भी विश्वास है कि कोई भी ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। उनका अनुभव है कि सम्पत्ति दृढ आसक्ति उत्पन्न करती है; उसका मनुष्य के विचार और कार्य पर एकाधिकार होने लगता है, मनुष्य आत्मा की नितांत उपेक्ता करने लगता है और आध्यात्मिक अवनित होने लगती है। संसार में बहुत-सी हिंसा का कारण सम्पत्ति-सम्बन्धी मगड़े हैं।

१. 'स्पीचेज़', पृ० २८७, ३२४; 'त्रात्म-शुद्धि', पृ० २८।

२. ह०, ३०-१-३७ मे प्रकाशित गाधीजी के व्याख्यान ।

३. "एक ग्रमीर त्रादमी के ईश्वरीय राज्य मे जाने की अपेद्धा ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना ज्यादा आसान है।" 'मैथ्यू', १६, २४। "न तो यात्रा का थेला रक्खों, न थेली में सोना, चादी या पीतल, न दो कोट, न जूते, न छुड़ियां; क्योंकि मज़दूर खाना पाने का अधिकारी है।" 'मैथ्यू', १०, ६–१०।

गांधीजी ने सन् १६३६ ई० में श्रमेरिकन धर्मशिक्त डा० मॉट से कहा था, "यह मेरा श्रनुभव पर श्रावारित दृढ विश्वास है कि श्राध्यासिक मामलों में धन का महत्त्व कम-से-कम है। " डा० मॉट के साथ एक दूसरी वातचीठ में सत्याग्रही के जीवन में धन के स्थान के बारे में श्रपने विचारों को सार-रूप में रखते हुए उन्होंने वहा था, "मैंने सदा श्रनुभव किया है कि जब एक धार्मिक संस्था के पास प्रावश्यकता से श्रधिक धन होता है, उसके लिए ईश्वर में श्रद्धा खो देने का श्रीर धन में श्रद्धा रखने का ख़तरा होता है " श्रापको धन के श्राश्रय पर रहना छोड देना होगा। बात यह है कि जैसे ही धन-सम्बन्धी सुरचितता निश्चित हो जाती है, श्राध्यात्मक दिवालियापन भी निश्चित हो जाता है"। "

यि हम गांधीजी की आधारभूत धारणाओं—यात्म-शक्ति में विश्वास, सर्वभूतिहत का ध्येय और नैतिक साम्रनों की आवश्यकता—के शौचित्य को मान जों तो उनके निष्कर्ष को मानना ही पढ़ेगा। जान-वृक्तकर, स्वेच्छा से स्वीकार की हुई निर्धनता आध्यात्मिक एकता की अनुभूति में सहायक होगी। वह हमें निर्भय बनावेगी और जीवन की सादगी के कारण हमें सत्य की साधना के लिए काफ़ी समय मिलेगा। वह समाज के श्रार्थिक संगठन श्रीर आर्थिक सम्बन्धों में क्रान्ति उपस्थित कर देगी और प्रतिद्वन्द्विता श्रीर शोपण, युद्ध और साम्राज्यवाद और जनसाधारण के विकास के दूसरे प्रतिवन्ध दूर हो जायेंगे। सत्याप्रही नेताओं और कुछ हद तक साधारण सत्याप्रहियों के लिए भी अपरिग्रह आवश्यक है, क्योंकि वह उनको जेल के कठोर जीवन श्रीर सरकार हारा सम्पत्ति के ज़ब्त किये जाने के लिए तैयार करता है।

यदि हमारा श्रादशें है नैतिक नव-निर्माण, न कि इन्द्रिय-तृप्ति, तो हमें ऐसे समाज का विकास करना होगा जिसके नेता इच्छापूर्वक स्वीकृत निर्धनता

१. ह० २६-१२-३६, पृ० ३६८ ।

२. ह० १०-१२-३८, पृ० ३७१। श्री महादेव देसाई ने ग्रपरिग्रह पर गांघीजी के विचारों का सार इन शब्दों में दिया है:---

<sup>&</sup>quot;हो सकता है कि आपको जडपदायों के प्रयोग का या उनके स्वामित्व का अवसर हो, लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि उसका अभाव आपको न अखरे। यदि आप किसी उद्देश्य के लिए जीवन समर्पण करने को तेयार हैं तो उसके लिए धन भी आजायेगा, लेकिन यदि धन नहीं है तो उनका अभाव आपको अखरेगा नहीं और आपका उद्दिए कार्य चलता रहेगा, शायद धन के अभाव मे और भी अच्छी तरह चलता रहेगा।"

के श्रादर्श से श्रनुप्राणित हों श्रीर जिसमें जनसाधारण में, विजासिता श्रीर श्रधःपतन करने वाली दरिद्रता की चरमसीमाश्रों से बचकर, जीवन की श्रावश्यक सहुलियतों का न्यायोचित वितरण हो।

#### शरीर-श्रम

इन्हीं वर्तों से सम्बन्धित शारीरिक श्रम का वर्त है। यूरोप में पहले-पहल रूसी विचारक बान्डारिफ ने इस श्रादर्श पर बहुत जोर दिया था। किन्तु इस श्रादर्श के बास्तविक प्रचारक टाल्स्टाय श्रीर रिक्तिन थे। गांघीं जी इस सिद्धान्त के लिए टाल्स्टाय श्रीर रिक्तिन के प्रति बहुत ऋणी हैं। यह व्रत श्रस्तेय के सिद्धांत का निष्कर्ष है श्रीर श्रपरिग्रह की सिद्धि का साधन है।

शारीरिक श्रम के नियम का श्रथं है कि मनुष्य को हाथ-पैर की मेहनत से, अपना पसीना बहाकर, रोटो कमाना चाहिए। रोटी जीवन की श्रनिवार्य पाथिमक श्रावश्यकताश्रों का प्रतीक है। इन श्रावश्यकताश्रों के लिए उत्पादक श्रम की श्रावश्यकता पड़ती है श्रीर जो इन श्रावश्यक वस्तुश्रों का उपभोग विना इस श्रम में ठीक तरह हिस्सा लिये करता है वह चोर है। तथाकथित सम्य पर वास्तव में श्रष्ट मनुष्य, जो श्रपनी श्रावश्यकताएँ यहाते हैं श्रीर शारीरिक श्रम नहीं करते, ग़रीबों का शोषण करते हैं श्रीर उनका श्रपनी सन्तुष्टि के साधनमात्र की तरह उपयोग करते हैं।

इन प्राथमिक श्रावश्यकताश्रों में भोजन का स्थान पहला है, इसलिए शारीरिक श्रम के श्रादर्श-स्वरूप को खेती से सम्वन्धित होना चाहिए। यदि यह सम्भव हो तो शारीरिक श्रम प्राथमिक श्रावश्यकता से सम्बन्धित किसी दूसरे उत्पादक-श्रम के रूप में होना चाहिए। इसके उदाहरण हैं कताई, बनई, बर्व्ह या लोहार का काम, इत्यादि। चर्ले के प्रति गांधीजी का प्रेम इस कारण है कि कताई, श्रपेचाकृत खेती से भी श्रधिक, शारीरिक श्रम का सार्वभीम रूप बनने के योग्य है। वह लिखते हैं, "सत्याग्रही उत्पादक कार्य में लगता है और लाखों मनुष्यों के लिए कताई से श्रधिक सरल और श्रधिक उत्पादक कोई और कार्य नहीं।" इसके श्रितिक, "किसी दूसरे ग्रामोद्योग में ग्रामवासियों की श्रधिकतम संख्या के हाथों में, श्रव्यतम प्रंजी और संगठन संबन्धी प्रयास से, इतना श्रधिक रूपया रखने की चमता नहीं है जितनी कताई श्रीर उसकी सहायक प्रक्रियाओं में है।" सत्याग्रह श्रान्दोलन के साथ सम्बन्धित होने के कारण चर्ला भारत की जनता के श्रहिंसा को विकसित

१. ह०, २-१२-३६, पृ० ३६०।

२. इ०, १६-१२-३६, पृ० ३७६।

करने के प्रयास का प्रतीक भी हो गया है।

किन्तुं शारीरिक अस में गांधीजी वौद्धिक अस को नहीं सिम्मिलित करते।
क्योंकि, "शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति शरीर द्वारा ही होना चाहिए,
केवल मानसिक या वौद्धिक अस आत्मा के लिए है। वह अपनी स्वयं तृष्टि
है। उसके लिए कभी मेहनताना नहीं मांगना चाहिए।" वौद्धिक कार्य और
रोटी कमाने के अतिरिक्त अन्य शारीरिक अस प्रेम का अस होना चाहिये और
उसे केवल समाज के हित के लिए करना चाहिये। इस आदर्श के व्यवहार
का परिखास होगा अपरिश्रह और उससे केन्द्रीय उत्पादन का मूलोच्छ्रेद हो
जायगा।

लेकिन यह आवश्यक हैं कि शारीरिक अम, जिसकी गांधीजी सर्वोत्कृष्ट समाज-सेवा समक्षते हैं दवाव से या ज़बरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से स्वीकार किया गया हो। निःसदेह आज करोड़ों भारतवासी आधे वर्ष शारीरिक अम करते हैं। लेकिन यदि सम्भव होता तो वह इस नियम को टाल देते। उनका नियम-पालन ज़बरदस्ती का है और वह उनकी छुद भावनाओं को हुर्बल और निर्जीव बना देता है और दरिद्रता, रोग और असन्तोष को जन्म देता है।

इस आदर्श पर पूरी तरह व्यवहार करना किटन है; किन्तु यदि पूरे नियम का पालन न करके भी मनुष्य अपने दैनिक भोजन के लिए पर्याप्त शारीरिक श्रम करें तो समाज इस आदर्श की और यहुत वहेगा। अधिक आवश्यकता से श्रिषक पैदा करने वालों को श्रपनी (श्रावश्यकता से) श्रिषक श्रामद्नी के ज़्यादातर हिस्से का उपयोग समाज के हित के लिए करना होगा। दूसरे शब्दों में आवश्यकता से श्रिषक सम्पत्ति पर स्वागित्व और दूस्टीपन साथ-साथ चलेंगे। अजैसा कि उपर यताया जा खुका है, हो मकता है कि दूस्टीपन के श्रादर्श के श्रनुसार पूरी तरह व्यवहार न हो सके, लेकिन इन श्रादर्शों पर चलने के प्रयत्न से कम-से-कम, धन का न्यायोचित वितरण हो जायगा।

यदि मनुष्य स्वेन्छा से शारीरिक श्रम के श्रादर्श को श्रपनाय तो निस्सन्देह संसार श्रानसे कहीं श्रधिक सुखी, शान्तिपूर्ण श्रीर स्वस्प हो नायगा। इस नियम का हमारे वातावरण पर क्रान्तिकारी प्रभाव होगा।

१. ह०, २१-६-३५, ए० १५६ ।

२. ह०, १-६-३५, पृ० १२५; २६-६-३५, पृ० १५६ ।

३, यं० इं०, २६-११-१६३१।

नैतिक दृष्टिकीण से जीवन में सादगी आयगी, श्राहंसात्मक सिद्धांतों के श्रमुसार जीवन को गढना श्रासान हो जायगा और अन्तर्द प्रिका शारीरिक श्रम के साय सामञ्जस्य होगा। शारीरिक दृष्टिकोण से वीमारियां बहुत घटेंगी श्रोर शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ होगा। बौद्धिक दृष्टिकोण से मनोविज्ञान के पंडित श्रोर शिचाविशेषज्ञ बहुत दिनों से यह मानते आये हैं कि हाथों से कार्य करने से मानसिक विकास में बहुत सहायता मिलती है। आर्थिक दृष्टि से यह नियम श्राधुनिक संसार के बहुत से रोगों की श्रमूक द्वा है। वह गांवों श्रीर देश को स्वावलम्बी बना देगा।। वह गरीवी श्रीर श्रमीरी दोनों को कम करेगा, गरीवों का शोषण रोकेगा श्रीर घनिकों की श्रेष्ठता की धारणा को दूर करेगा। हरएक मनुष्य श्रपना स्वयं स्वामी बन जायगा श्रीर वर्गमेद मिट जायंगे।

#### स्वदेशी

स्वदेशी का व्रत गांधीजी के तत्त्व-दर्शन में वहा महत्वपूर्ण है। स्वदेशी का अर्थ है वह जो अपने देश का हो या अपने देश में वना हो। गांधीजी के अनुसार स्वदेशी "धार्मिक अनुशासन है जिसका पालन व्यक्ति को उससे होने वाले शारीरिक कप्ट की विल्कुल उपेत्ता करके करना चाहिये।" वह इसे जीवन का पवित्र नियम वताते हैं और उनका विचार है कि यह नियम वताते मनुष्य-स्वभाव में सिक्षहित है। 3

स्वदेशी का उद्देश्य राजनैतिक नहीं, श्राध्यात्मिक है। उद्देश्य यह है कि मनुष्य को सब जानदारों के छाथ श्राध्यात्मिक एकता की श्रनुभूति हो सके। शरीर उस एकता की पूर्ण श्रनुभूति में रुकावट डालता है श्रीर श्रात्मा का स्थायी या स्वामाविक निवास-स्थान नहीं है, इसलिए श्राध्यात्मिक श्रीर चरम श्रर्थ में स्वदेशी श्रात्मा की सांसारिक वंघन से मुक्ति का सूचक है। जब तक श्रात्मा मुक्त न हो जाय, श्राध्यात्मिक एकता की श्रनुभूति का एकमात्र मार्ग है जानदारों की सेवा। स्वदेशी का नियम सेवा के एकमात्र ठीक मार्ग का निर्देशक है। गांधीजी इस नियम की

१. ऋहिंसात्मक ग्रादशों से, विशेषरूप से, शारीरिक श्रम ग्रीर श्रपरिग्रह से, केन्द्रित उत्पादन ग्रीर मुनाफे का उद्देश्य मेल नई। खाते । विस्तृत विवेचन के लिए ग्र० ⊏ ग्रीर ११ देखिये ।

२. 'स्पीचेज़', पृ० २८० ।

३. वही, पृ० ३२५।

४. 'यखदा मंदिर', पृ० ८६।

परिभापा इन शब्दों में करते हैं :—"स्वदेशी हमारे श्रन्दर वह भावना है जो हम पर यह प्रतिवन्ध लगाती है कि हम श्रपेचाकृत श्रधिक दूर के वातावरण को छोड़कर पास के वातावरण का उपयोग करें श्रीर उसकी मेदा करें।"" "सुके श्रपने निकटतम पड़ोसी को सुलाकर दूर के पड़ोसी की सेवा न करनी चाहिये।"2

स्वदेशी उचकोटि की याज्यात्मक देश-भक्ति है। उसका छर्थ है कि हमको दूसरे देशों की अपेचा अपने देश की सेवा करना चाहिये थ्रोर प्रपने देश के अन्दर दूर के स्थानों की अपेचा अपने निकटवर्ती पढ़ोस की सेवा में लगना चाहिये। इस आदर्श की यह भी मांग है कि हम अपने देश के आदर्शों थ्रोर संस्थाओं को अपनाएं। इसका अर्थ है कि सुपरिचित संस्थाओं के प्रति विचाररहित अन्य आमक्ति नहीं, वित्क ऐसा प्रेम होना चाहिये जो अच्छाई-दुराई को परख सकता है, जब आवश्यकता हो तो उनका सुधार थ्रोर विकास कर सकता है थ्रोर दूसरों की स्वस्थ और हितकारी विशेषताओं को अपना सकता है। स्पष्ट है कि वर्तमान समाज के स्वस्थ श्रंशों के प्रति यही उचित रुख़ है। इस नियम की उपेचा का अर्थ है पूर्व परम्परा के मृत्यवान अंशों का अनावश्यक विरोध, असन्तोप को उचितित करना थ्रोर जनता को कष्ट देना।

गांधीनी इस बात पर ज़ीर देते हैं कि पढ़ीस श्रीर देश का हमारी सेवा पर पहला श्रिधकार है, पर उनके इस श्रनुरोध की उस संकीण श्राक्रमणकारी जातीयतावाद के साथ समीकृत करना, जो दूसरों के विमाश पर पनपता है, नितान्त श्रमपूर्ण हं। सेवा की श्रद्धता स्वदेशी का जीवन-प्राण है। साधनों की श्रश्चद्धता स्वदेशी के श्राध्यात्मिक उद्देश्य को निष्फल कर देगी। इस प्रकार स्वदेशी का श्रादर्श समुदायों के संकीण, स्वार्थपूर्ण हिंचों को श्रीर देश के या मनुष्य-जाति के हित की उपेत्वा को कभी प्रोत्साहन नहीं देता। स्वदेशी की केवल यह मांग है कि हम श्रवने पढ़ोसियों के प्रति श्रपं उत्तित कर्तं व्यों का पालन करें और उनको इस बात के लिए तैयार करें कि, श्रावश्यकता पढ़ने पर, वह श्रपने श्रापको देश श्रीर विश्व के हित के लिए

१. 'स्पीचेज', पृ० २७५।

२. मालूम होता है कि यही नियम ईसा के वार-वार यह कहने का कारण था कि उनका जीवनोह श्य यहूदियों से सम्वन्धित था ग्रीर इसी कारण उन्होंने ग्रापने शिष्यों को यहूदी लोगों के ग्रातिरिक्त दूसरों के पास जाने से रोका ग्रीर उनको धर्म-पथ-भ्रष्ट यहूदियों के पास मेजा।

विल्दान कर दें। गांधीजी के शब्दों में, "मेरा देश-प्रेम निराकरणशील (परिमित) और (दूसरों को) सम्मिलित करने वाला (व्यापक) दोनों है। वहं निराकरणशील इस अर्थ में है कि मै नज़ता के साथ अपना ध्यान अपनी जन्मभूमि तक परिमित रखता हूं, लेकिन वह व्यापक इस अर्थ में है कि मेरी सेवा प्रतिद्वनिद्वतापूर्ण नहीं है।" "में हिन्दुस्तान की उन्नति इसलिए चाहता हूं जिसमें समस्त विश्व का बल्याण हो। में नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान दूसरी जातियों के विनाश (के आधार) पर उन्नति करे।"

गांधीजी ने स्वदेशी को विश्व-सेवा की पराकाष्ठा वतलाया है, 3 श्रीर उन्होंने इस बात का विवेचन किया है कि नयों श्रपेलाकृत निकटतम की सेवा बांछनीय है। वह कहते हैं कि हमारी सेवा की समता जिस संसार में हम रहते हैं उसके ज्ञान से परिमित है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तन्य यह है कि हम श्रपने श्रापको श्रपने उन पढ़ोसियों की सेवा को समर्पण कर दें जो हमारे निकटतम हैं श्रीर जिनको हम सबसे श्रधिक श्रन्छी तरह जानते हैं। 4 पढ़ोसियों की श्रद्ध सेवा से उन लोगों की जो हम से दूर रहते हैं कभी हानि नहीं हो सकती। इसके विपरीत जो मनुष्य दूर के निवासियों की सेवा करने जाता है वह दोहरा श्रपराधी है। वह श्रपने पढ़ोसियों की—जिनको उसकी सेवा पर श्रधिकार है—दोष-पूर्ण उपेना का श्रपराधी है। उसका प्रयास दूर के निवासियों के प्रति श्रनिन्छत बुराई होगी, क्योंकि श्रपने श्रज्ञान के कारण सम्भवतः वह नए स्थान के वातावरण को विश्वच्छ कर देगा। इसके श्रतिरिक्त जय मनुष्य श्रपने निकटवर्ती पढ़ोसियों की भी ठीक से सेवा करने योग्य नहीं, तब दूर के स्थानों की सेवा की वात सोचना दंभ है।

गांघीजी का विश्वास है कि गीता की शिचा—श्र<u>पने कर्तव्य (स्त-धर्म)</u> पालन में मृत्यु भी श्रेयस्<u>कर है, दूसरे का कर्त्तव्य (पर-धर्म) भयपूर्ण</u> है— स्वदेशी के कर्त्तव्य की भी लागू है, क्योंकि श्रपने निकटवर्ती वातावरण के सम्बन्ध में स्वदेशी ही स्वधर्म है। "

<sup>्</sup>१. 'स्पीचेज़', पृ० २८१ ।

२. यं० इं०, भा० २, पृ० ६६४।

३, 'यरवदा मन्दिर', पृ० ६३।

४. ह०, २८-८-३६, पृ० २२७।

<sup>&#</sup>x27;पू, 'यरवदा मंदिर', 'षृ० ८६-६१।

६. 'स्पीर्चेज़', पृ॰ २८१।

७, 'यरवदा मंदिर', पृ०' ६१।

गांधीजी का पूरा तत्त्वदर्शन स्वदेशी के सिद्धान्त से श्रमुप्राणित है। उनकी संस्कृति सम्बन्धी धारणाओं पर, श्राध्यात्मिक विश्वासों श्रीर नेतिक सिद्धान्तों पर, सामाजिक, राजनैतिक, श्राधिक श्रीर शिक्षा-सम्बन्धी विचारि पर इस श्रादर्श की गहरी छाप पडी है।

'n

1

in in

[3]

7

Ŧ

उनके संस्कृति सम्बन्धी विचारों में स्वदेशी की धारणा की श्रभिव्यक्ति भारतवर्ष की यामीण सभ्यता के प्रति उनके प्रेम में हैं श्रीर इस प्रेम का कारण है इस संस्कृति के आध्यात्मिक और अहिंसात्मक मुख्य । गांधीजी विना सोचे-समसे पश्चिम की प्रत्येक वात से घृणा नहीं करते । लेकिन निःमंदेह वह श्राधनिक सभ्यता की हिंसा श्रीर जडवाद की निन्दा करते हैं। यह आधनिक सम्पता की अविश्वास की दृष्टि से देशते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वासनावियता श्रीर शक्ति-पूजा की धुन में यह सभ्यता श्रारमा श्रीर उसके विकास की उपेचा करती है। विनाशकता की कला का भयपद विकास श्रीर श्रीद्योगीकरण के दोष-होड, शोषण, घनश्रियता, युद्ध श्रीर साम्राज्यवाद-इन सब का परिगाम है श्राध्यात्मिक श्रीर नैतिक श्रधःपतन । जो आत्मा की प्राथमिकता में विश्वास करते हैं उनको गांधीजी के इस निष्कर्प पर कोई आपत्ति न होगी कि आधुनिक सभ्यता चणिक है और केवल नाम-भात्र की सम्यता है। <sup>5</sup> उनके आध्यात्मिक और नैतिक विचारों का श्राधार भारत की दार्शनिक परम्परा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय श्रादरों की नव-ज्याख्या की है और उनका आधुनिक जीवन की परिस्थित में उपयोग किया है।

स्वदेशी का सिद्धान्त धर्म की श्रोर उनके रुख को भी स्पष्ट करता है। ''जहाँ तक धर्म का सिद्धांत है.. मुक्ते चाहिये कि मै श्रपने आपको श्रपने पूर्वजों के धर्म तक सीमित रक्ख्ं, श्रथांत् श्रपने निकटवर्ती धार्मिक वातावरण का उपयोग करूं। यदि मुक्ते वह दोपपूर्ण मालूम हो तो मुक्ते चाहिए मै उसे दोपों से मुक्त करके उसकी सेवा करूं।""

१. "मुभ्तमे यह मानने को काफी नम्रता है कि पश्चिम मे ऐसा वहुत छुछ है जिसे अपनाना हमारे लिए लाभदायक होगा। बुद्धिमत्ता किसी एक महाद्वीप या जाति का एकाधिकार नहीं है। पश्चिम की सभ्यता के प्रति मेरा विरोध वास्तव में उसके विना सोचे-समभे नकल करने का विरोध है।" य० इं०, मा०, ३, पृ० २८६।

२. 'हिन्द स्वराज', ग्र॰ ६ ग्रौर १३।

३. 'स्पीचेज़ ', पृ० २७३-७४ ।

सामाजिक और राजनैतिक चेत्र में भी वह देशी संस्थाओं के उपयोग भीर उनको दोप-सुक्त करने में विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए उनके श्रिधकतर सत्याग्रही शस्त्र, श्रसहयोग, सिवनय श्राज्ञाभंग, उपवास, घरना इत्यादि प्राचीन भारत के राजनैतिक श्रीर सामाजिक प्रतिरोध-विधिय़ों के श्राधुनिक संस्कृत स्वरूप हैं। सामाजिक चेत्र में वह वर्णाश्रम-धर्म के समर्थक हैं, यद्यपि श्राजकल की जाति-पांति की प्रथा के विरोधी हैं।

शिचा के चेत्र में दिच्या श्रफ्रीका के दिनों से ही वह श्राप्रह-पूर्वक यह कहते रहे हैं कि शिचा-प्रणाली को राष्ट्रीय परम्परा से मेल खाना चाहिए श्रीर उसका माध्यम मातृभाषा होना चाहिये।

श्राधिक चेत्र में वह देश के श्रीर गांवों के भी स्वावलम्बन के पत्त में हैं। हां, वह यह श्रवश्य मानते हैं कि वाहर से ऐसी चीज़ों के मंगाने में कोई हानि नहीं जो उन्नति के लिए श्रावश्यक हैं। उनके श्रनुसार स्वदेशी का श्र्य है "विदेशी वस्तुश्रों का निराकरण करके देश में बनी वस्तुश्रों का प्रयोग, जहां तक यह प्रयोग घरेलू धन्धों की रचा के लिए श्रावश्यक है—विशेषकर उन धन्धों की रचा के लिए जिनके बिना भारत कंगाल हो जायगा। "विदेशों में बनी वस्तुश्रों को केवल इस कारण श्रस्वीकार करना कि वह विदेशों में बनी वस्तुश्रों को केवल इस कारण श्रस्वीकार करना कि वह विदेशों हैं श्रीर राष्ट्रीय समय श्रीर धन को श्रपने देश में उन वस्तुश्रों के उत्पादन की उन्नति में ब्यय करना जिनके लिए देश श्रनुपयुक्त है, श्रपराधपूर्ण मूर्जंवा है श्रीर स्वदेशी की भावना का निवेध है। ""

स्पष्ट है कि गांधीजी सब प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विरोधी नहीं

१. स्वदेशी के इस रूप के वारे में गाधीजी के विचारों का विकास हुआ है।

मिशनरी कान्क्रेन्स, मद्रास (१६१६), में दिये हुए उनके 'स्वदेशी' शीर्षक माष्या से पता चलता है कि तव वह देश के पूर्ण स्वावलम्बन के और शेष संसार से आर्थिक पृथक्त के पत्त में थे। मारत के दूसरे देशों के साथ व्यापार के वारे में उन्होंने कहा, "यदि मारत के वाहर से व्यापार की एक वस्तु भी न आई होती तो आज यह देश दूध और शहद से भरापृरा होता...यह देश अपने आप (विना दूसरे देशों की सहायता के) रह सकता है यदि केवल वह अपनी सीमा के अन्दर अपनी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु उत्यन वर ले और उसको इस प्रकार के उत्पादन में सहायता मिले।" 'सीचेज़', पृ० २७८।

२. यं० इं०, मा० २, पृ० ७६७।

३. 'यरवदा मंदिर', पृ० ६६-६७ |

हैं, यद्यपि उनका मत है कि श्रायात केवल उन्हीं बस्तुर्थों तरु परिमित्त रहना चाहिए जो हमारे विकास के लिए श्रावश्यक हैं श्रीर जो यहाँ पेदा नहीं की जा सकतीं श्रीर निर्यात विदेशियों के वास्तविक लाभ की वस्तुर्थों तक।"

स्त्रदेशी के चादर्श के चातुसार सब तरह के तिदेशी कपढ़े का निराइरण आवरयक है। घंग्रे जों के याने के पहिले भारत अपनी आवरयकता का कपटा वना लेता था चौर वैसा ही याज भी कर सकता है। इसके छितिरक्त भारत के से खेतिहर देश में खादी सार्वभौम सहायक घन्धा है जिसके लहारे श्रध-भूखे चौर आधे समय वैकार रहने वाले किसान अपनी अपर्यास आमदनी पढ़ा सकते हैं। इसीलिए गांधीजी खादी को स्वदेशी के सिद्धान्त का आवरयक घोर अधिकतम् महत्वपूर्ण निष्कर्ष चौर समाज के प्रति स्वदेशी के घार्यिक-का प्रावश्यक का परिला आवश्यक क्रदम समकते हैं। वे लेकिन खादी से स्वदेशी के घार्यिक-रूप का प्रारम्भ होता है, अनत में स्वदेशी का शर्य है विदेशी कपड़े का श्रीर उन वस्तुओं का, जो अपने देश में बनाई जा सकती हैं, पहिष्कार, यद्यपि सब विदेशी वस्तुओं का नहीं, चौर अपने देश में बनी वस्तुओं को ब्यापक रूप से अपेसाकृत अधिक बांकृतीय मानना और उनका प्रयोग करना।

खादी के द्वारा स्वदेशी को अपनाने का यह अर्थ नहीं कि भारत ह्रंगलैंड के और दूसरे देशों के मिल-मालिकों को नुक्रमान पहुंचाना चाहता है। हन मिल-मालिकों ने, भारत के मुख्य सहायक घन्धे का विनास करके उसके श्राधिक संगठन को विच्छृद्धल करके और उसको भूखों-कंगालों का देश धनाकर, महापाप किया है। यदि भारत स्वदेशी को अपनाए और यह विदेशी मिल-मालिक हस बुराई से वच जांय तो उनको मैतिक लाभ ही होगा।

सन् १६६१ ई० तक गांघीजी स्वदेशी के श्राधिक रूप में श्रीर विदेशी वस्तुश्रों के श्राधिक वहिष्कार में श्रन्तर देखते थे। स्वदेशी श्राध्यात्मिक श्रनुशासन है, वह विधायक कार्यक्रम है श्रीर शक्ति श्रीर शुद्धता यहाने वाली प्रक्रिया है। दूसरी श्रोर सन् १६६१ ई० तक वह विदेशी वस्तुश्रों के शाधिक वहिष्कार को तात्कालिक दंख-व्यवस्था श्रीर काम चलाक राजनैतिक शदा सानते थे जिसके प्रयोग से विरोधी पर श्रनुचित द्वाव पटता है। उनका मत था कि श्राधिक वहिष्कार का प्रयोग इसलिए होता है कि जानवूम कर हानि पहुंचा कर विरोधी देश को मजवूर किया जाय। दंढ देने की भावना दुर्यलता-सुचक है श्रीर एक प्रकार की हिंसा है।

१. यं० इं०, भा० २, पृ० ७६७।

२. यं० इ०, १८-६-३१।

२. यं० इं०, मा० १, ए० १४७ श्रीर ४८७-८।

लेकिन मन् १६३१-३३ ई० के सत्याग्रह-ग्रान्दोलन में वांग्रेस ने ज़ोरों से तिटिश माल का बहिप्कार किया शौर गाँधी ने इस पर एतराज़ नहीं किया। हिल वर्ष हुए एक चीन-निवासी से बातचीत करते हुए उन्होंने यह मत प्रकट विया था। कि वह फात्र मणकारी राष्ट्र के ग्राधिक बहिष्कार के पच्च में हैं। प्रकट है कि उनके मत में परिवर्तन हो गया है। मालूम होता है कि ग्रव उनवा विचार यह था कि श्राधिक बहिष्कार में हिसा श्रीर बदले की भावना का समावेश श्रावश्यक नहीं है श्रीर उसका प्रयोग श्राहसात्मक श्रसह-योग के साधन की तरह भी हो सकता है।

### ऋस्पृश्यता-निवारण

गांधीजी श्ररप्रश्यता-निवारण के वत को भी श्रावश्यक मानते हैं। यह वन श्राध्यात्मिक एकता के शिखान्त का निष्कर्ष है। हम सभी उसी एक श्राग्न को चिनगारियां, उसी ईश्वर के जीव है। इसलिए गांधीजी की शिका है कि हम मनुष्य-मनुष्य के बीच का भेद, कीवमात्र के साथ का भेद, मिटा दें और कीवमात्र की सेवा करें।

गांघीजी के सामाजिक संगठन संग्वन्धी विचारों का निर्धारण वर्णनियम द्वारा हुआ है । यह नियम जैसा कि हम पहिले अध्याय में बता आए हैं,
आहंसा पर आधारित है और गांधीजी इसको सचा समाजवाद कहते हैं ।
आज वर्णों का प्रारम्भिक रूप विगह गया है और वह वेग्रमार ऐसी जातियों
में बदल गये हैं जो ऊँच-नीच के भेद मानते हैं और वैवाहिक और सामाजिक
संबंधों पर कठोर प्रतिबंध लगाते हैं । लेकिन गांधीजी जाति-प्रथा और उसके
प्रतिबंधों के विरुद्ध हैं और वर्ण शब्द का प्रयोग इस विगड़े हुए चालू अर्थ में
नहीं करते । उनका विचार है कि वास्तिक अर्थ में वर्ण आज नष्ट हो चुके हैं ।
वर्ण का आदर्श-रूप हिन्दुओं के लिए ही नहीं सम्पूर्ण मानवता के लिए
आवश्यक हैं। गांधीजी वर्ण-नियम की परिभाषा इन शब्दों में करते हैं,
''वर्ण-नियम का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों का धंधा
धर्म-क्तंब्य-की भांति अपनाना चाहिये, यदि वह (धंधा) द्वित्याही नीति
से अनमेल न हो। उसी धंधे से वह (व्यक्ति) अपनी जीविका कमाए। वह
धन-सचय न करे, विन्तु वचत को जनहित में लगा दे।" वर्ण का जन्म से

१. देखिये ऋ० ६।

२. देखिये अ० ११।

३. देखिये ग्र॰ ६।

४. 'त्रात्म-शुद्धि', ऋ० ७।

५, ६०, २८-६-३४, पृ० २६०-६१॥

निकट का सम्बन्ध है, यद्यपि यह सम्बन्ध श्रद्धट नहीं है। वर्ण का निर्धारण जन्म से होता है, किन्तु टमनी रहा (वर्ण के) कर्तव्य-पालन से होती है। बाह्यण माता-पिता का पुत्र बाह्यण कहलावेगा, किन्तु वयस्क हो जाने पर यदि उसके जीवन में बाह्यण के गुणों की श्रीभव्यक्ति न होगी तो उस बाह्यण नहीं कहा जा सकता। उसका ब्रह्मणव्य से पतन हो चुकेगा। दूसरी श्रीर, वह व्यक्ति, जो जन्म से बाह्यण नहीं है किन्तु श्रपने श्राचरण में बाह्यण के गुणों की श्रीभव्यक्ति करता है, बाह्यण माना जायना, बद्यपि वह स्वय हम वर्ण को श्रीभव्यक्ति करता है, ब्राह्मण माना जायना, बद्यपि वह स्वय हम वर्ण को स्वीकार न करेगा। इस नियम का पालन स्वेच्छा से होना चाहिये श्रीर उसमें बार्म या प्रतिष्ठा का विचार न श्राना चाहिये। इस नियम का यह भी श्रूष्ट बर्म या प्रतिष्ठा का विचार न श्राना चाहिये। इस नियम का यह भी श्रूष्ट धंधों श्रीर पेशों में कोई कैंदा-नीचा नहीं, सब बरावर हैं श्रीर सम्पत्ति का उपयोग समाज के हित के लिए दूस्टी की भांति ही करना चाहये। श्रूर्थ्यता वर्ण-नियम के विपरीत हैं।

जय गांधीजी अस्प्रस्यता की निन्दा करते हैं तो उनके ध्यान में विशेष रूप से भारत में चालू अस्प्रस्यता होती है। किन्तु अस्प्रस्यता का नियम ध्यापक महत्ता का है, क्योंकि संलार भर में, अत्येक दंश में, हमारे देश की तरह, मनुष्य-मनुष्य के पीच भेद-भाव की टीवारें हैं। अमेरिका में नीमों जाति के प्रति, उपनिवेशों में वहां के रहने वालों के प्रति, अन्य देशों में आदिवासियों के प्रति और यहूदियों के प्रति दुर्ब्यवहार हसी रोग का ज्ञाण है और धर्म, जाति, धंधे हत्यादि के भेदों को मुलाकर सब मनुष्यों की समता के लिखान्त का निषेध है।

सर्व-धर्म-समभाव

गांधीजी केवल सनुष्यों की समता में ही नहीं, संसार के प्रमुख घर्मों की समता में भी विश्वास करते हैं। सर्वधर्मसमभाव इस बात का निष्कर्ष हैं कि सनुष्य को ज्ञात सत्य सदा श्रापेत्तिक होता है, निर्पेच कभी नहीं होता।

जिस प्रशार आत्मा अनेक शरीरों में प्रकट होती है, उथी प्रकार एक ही सचा और पूर्ण धर्म है, लेकिन मनुष्य द्वारा प्रचारित होने पर वह अनेक हो जाता है। मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सभी धर्म सत्य के अपूर्ण प्रकाशन हैं अर्थ उनमें भूल की संभावना है। इस प्रकार कोई भी धर्म निवान्त पूर्ण नहीं, सभी अपूर्ण हैं। धर्मों की तुलनात्मक श्रेष्ठता का प्रश्न ही नहीं उठता। सत्याग्रही को चाहिये कि प्रत्येक धर्म का आदर करे और उनके प्रति समता की भावना विकसित करे। उसे चाहिये कि वह अपने धर्म को जाने। लेकिन

१. ह०, २८-६-३४, पृ० २६०-६१।

२. ६०, ६-३-३७, ए० २४-६।

सभी धर्मों में दोष हैं, इसिलए उसे अपना धर्म न छोदना चाहिए। धर्म-परिवर्तन का यदि कोई उचित कारण हो सकता है तो वह है आध्यास्मिक आवश्वकता और आन्तरिक प्रेरणा। जीवन या सम्पत्ति की रचा के लिये या अन्य विसी सांसारिक प्रयोजन से धर्म परिवर्तन नितांत अनुचित और हानिकर हैं। लेकिन वद्यपि गांधी जी सत्याप्रही के धर्म-परिवर्तन के पच में नहीं है, वह धर्म-परिवर्तन के लिए किये गये प्रचार पर कानूनी रुकावरों के भी विर्धा हैं। सत्याप्रही का क्रवंच्य है कि वह दूसरे धर्मों का अध्ययन करे, उनमें जो दुछ आहा प्रतीत हो उसे अपने धर्म में सम्मिलित कर ले और अपने धर्म के दोषों को दूर करे। के किन सर्वधर्मसममाव का यह अर्थ नहीं कि हम अधर्म के प्रति सिहिप्स हों या दूसरे धर्मों के दोषों को न देखें। ध

#### नम्रता

सत्याग्रही या सत्य के शोधक को नम्न भी होना चाहिए। लेकिन नम्रता का कोई श्रलग बत नहीं श्रीर न उसका श्रम्यास हो सकता है। "नम्रता का श्रम्यास करना तो दम्भ सीखना हुश्रा।" यदि मनुष्य सत्य का भक्त है श्रीर उसका जीवन सेवापूर्ण है तो नम्रता श्रपने श्राप श्रापनी।

नम्रता नैतिक श्रीर श्राभ्यात्मिक श्रनुपात की वह भावना है जो सब मनुष्यों को श्रतीम शाश्वत ईश्वर से सम्बन्धित करती है श्रीर इस प्रकार उनकी ठीक श्रापेक्तिक स्थान देती है। वह सब मनुष्यों की, बास्तव में सब जानदारों की, श्राध्यात्मिक एकता श्रीर समता की चेतना है। वस्त्रता में शक्ति-प्रियता श्रीर पदलोलुपता के लिए कोई गुक्षाइश नहीं; नम्र मनुष्य यह श्रनुभव करता है कि उसका कुछ भी महत्त्व नहीं। गांधीजी लिखते हैं, 'मुक्ते श्रपने श्रापकी सून्य बना लेना चाहिए। जवतक मनुष्य श्रपनी गिनती पृथ्वी के सारे जीवों

१, इ०, ६-३-१६३७, पृ० २५-६।

२.. इ०, १२-१-४७, पृ० ४८८ ।

३. ह॰, १३-१-१६४०, पृ० ४१३।

४. 'ग्राहम-शुद्धि', ग्र० १०; ह०, २८-६-१६३५, पृ० २६०-१ ।

५, 'ग्रःस-शुद्धि', पृ० ५५-६ ।

६ न्नार० वी० ग्रंग का 'इण्डियन रिन्यू' (फरवरी १६३४) में 'दि परसनालिटी न्नाव महातमा गांधी' शीर्षक लेख, पृ० ८४ ।

७. त्रार० वी० रेग नम्रता को "एक प्रकार का ऋाष्यात्मिक समतावाद" कहते हैं। ('दि पावर ऋाँव नान्वायोलेन्स', पृ० २५८)।

के श्रन्त में नहीं करेगा उसे मोत्त नहीं मिलेगा। 179 नम्न मनुष्य को श्रपनी नम्नता की चेतना नहीं रहती। नम्नता श्रेष्ठता श्रीर श्रपकृष्टता की भावनाश्रों से श्रालग रहती है क्योंकि यह दोनों भावनाएँ एकता का नहीं पृथकृत्व का लच्च हैं। नम्नता का श्रर्थ श्रालस्य भी नहीं। "नम्नता का श्रर्थ तीव्रतम पुरुषार्थ है, पर यह सब परमार्थ के लिए होना चाहिए। 1772

मत्याग्रही के लिए नन्नता नितान्त श्रावश्यक है क्योंकि जो नन्न नहीं वह विश्वास्मा से पृथक् है श्रीर इस प्रकार दुर्वज है। इस प्रकार का मनुष्य श्राहिसा का श्रम्यास नहीं कर सकता। वह श्राहिसक नहीं है क्योंकि उममें सबके प्रति समभाव नहीं है। उसका श्रहंभाव सत्य का निपेध है क्योंकि सभी जीवधारी विश्व में श्रणु समान हैं। नन्नताहीन मनुष्य के लिये श्रपनी भूल स्वीकार करना श्रसंभव है। जो मनुष्य श्रपने को हुछ सममता है उसके लिए यह श्रसमव है कि वह ईश्वर को पूरी तरह श्रपना सहारा बनाए शौर यिना इसके वह सत्याग्रही नहीं वन सकता।

श्रहंता के बंधन को तोड देना, नम्र होना श्रीर विश्वास्मा के साथ एकता की श्रमुम्ति—शक्ति का यही महानतम खोत है। श्रहिंसक प्रतिरोध के श्रान्दोलन में सत्याप्रही नेता के लिए नम्रता श्रममोल सम्पत्ति है। वह लम्बी-चौडी बात नहीं बनाता, उसका कार्य ही उसका प्रचारक होता है, श्रीर उसकी खिकि की नैतिकता ही उसका शक्ति-स्रोत। उसका नम्रताप्र्ये क्त उसके श्रमुगामियों को संख्या बढ़ाता है, वटस्थों को भी उसकी श्रोर लाता है श्रीर विरोधियों का विरोध उँढा करता है। श्रहिंसात्मक श्रान्दोन्नन में नम्रता शीव्र सफलता मिलने की कुक्षो है।

इसी नैतिक श्रनुशासन को सत्याप्रही को स्त्रीकार करना होगा। इस श्रनुशासन में पृथकताशील भावनाश्रों श्रीर प्रवृत्तियों, विशेषरूप से प्रजनन, संचयशीलता, मगदालूपन, भय श्रीर घृणा का नियमन श्रीर उनको उद्धे-गामी बनाना श्रावश्यक है। मिस्टर ऐन्ड्यूज़ के शब्दों में यह श्रनुशासन

१. 'श्रातम-कथा' (ग्रं॰), भा॰ २, पृ० ५६३, मनोवैज्ञानिक ग्रौर ग्राटिम निवासियों की सस्कृति-सम्बन्धी प्रमाणों के ग्राधार पर ग्रार॰ डी॰ जिलेस्पी इस निष्कर्प पर पहुँचे हैं कि ऐसे समाज का विकास सम्भव ई जिसमें पर ग्रौर शिक्त प्रमुख मृल्य नहीं हैं ग्रौर शिक्त-प्रियता की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने से सम्पत्ति संचय की प्रवृत्ति भी दुर्बल हो जाती हैं। दि साइको-लाजिकल एफेक् स ग्रॉब वॉर ग्रान सिटिजन एएड सोल्जर', ग्र॰ ३।
२. 'ग्रात्म-ग्रुद्धि', पृ० ५८।

"निवेक दुद्धि के उन निर्मिन्नं श्रान्तिरिक कार्थ्यों का श्रनीखा सिमाश्रंण है किनकी प्रकाशन प्रतिपालन के वाद्य वार्थ्यों में होता है।" विभिन्न प्रतों की उद्ग्रेम-स्थान सत्य होने के फारण उनमें परस्पर निवट का सम्बन्ध है श्रीर यदि उनमें से किसी एक की भी उपेचा की जाय तो दूसरे वर्तों की भी उपेचा होती है। इस प्रकार यह श्रनुशासन सत्याप्रह का श्रविभाज्य श्रक्त है। श्रीरिसासक प्रतिरोध, जिसके साथ चालू भोषा में सत्यार्थह समीकृत किया जीता है, इन्हीं मूल्यों का, पिशेपकर सत्य श्रीर श्रिहिसा का, कगहों में प्रयोग है। यद्यपि प्रत्येक महुत्ये के श्रन्दर श्रात्मा की देनी शक्ति है और इस श्रनुशासन के श्रनुसार जीवन को गढ़ने की चमता है, पर गांधीजी इस परे श्रनुशासन को उन नेताश्रों के लिये ही श्रनिवार्य मादते हैं जो श्रपने ही प्रयंत्नों से सत्य का स्वतन्त्र श्रनुसंधान वरना चाहते हैं। साधारण स्वयंसेवक से भी वह श्रनुशासन की श्राशा रखते हैं, किन्तु नैतिक श्रद्धता के इस उच तल की नहीं जो नेता के लिए श्रावस्थक है। व

प्रारम्भिक प्रहिंसारंमक प्रान्दोवनों में, जहांतक सत्याप्रही प्रतुगामियों का सम्बन्ध था, गांधीजी का प्रमुरोध हेतु की अपेन्ना प्रतिपालन के बाह्य कार्यों पर प्रधिक था। उन्होंने सन् १६२१ ई० में लिखा था, "में मानता हूं कि सब असहयोगियों का हेतु प्रेम नहीं बल्कि अंहीन एगा है। मंतुष्य एगा से अपने को बतिदान नहीं करता "किस हेतु से मनुष्य ठीक काम करता है इससे क्या मतलब ?" वाद में भी वह बाह्य-प्रतिपालन पर बहुत ज़ोर देते थे, विशेषरूप से कताई पर जिसको वह श्रहिंसात्मक अनुशासन की कसौटी और निर्धनों के साथ समीकरण को प्रतीक मानते थे। लेकिन अब उनका मापदण्ड कठिन हो गया था। पिछले आन्दोवनों का हवाला देते हुए उन्होंने सन् १९६३६ ई० में लिखा था, "में ठब अपनी श्रती में इतना संख्त न था जितना अब हूँ।" अहिंसा के बारे में वह अब आप्रहपूर्वक कहते थे कि केवल बाह्य-प्रतिपालन काफी नहीं है श्रीर जनता को भी प्रतिपन्नों के प्रतिपन्नों के प्रतिपन्नों के हित के बारे में वह अब

१. सी० एफ ( एन्ड्र्यूज, 'महत्सा गांधीज़ 'त्र्याहडियाज़', पृ० १११।

२. ह०, ८-६-४७, पृ० १८० ।

३, यंव-इंव, माव-१, पृव ३४-६।

४. यं ० है ०, मार्व १, पृत्र २५३-४।

४. ४०, २-१२-३६, पृ० ३६१ I

चाहिए। वनका कहना है कि अगर जनता का अहिंसा में विश्वास विना पूरी जानकारी के भी हो तो कोई वात नहीं। नेताओं में उन्हें सबी अला होनी चाहिए। नेताओं का अहिंसा में विश्वास बुद्धियुक्त होना चाहिए और उन्हें चाहिए कि अपने जीवन को पूरी तरह अहिंसामय बनाने का प्रयस्त करें।

लेकिन क्या यह श्रनुशासन क्यवहार्य है ? क्या गांधीजी अपनी निचार-सरणी में मनुष्य-स्वभाव की सीमा को सुलाकर नहीं चलते ? इसके श्रविदिक्त, क्या उनका श्रादर्श ठीक है ? क्या उससे सर्थ-जनहित की सिद्धि हो सकती है ? श्रीर यदि श्रादर्श ठीक भी है तो इन कल्पित सिद्धान्तों का प्रयोग जीवन की वास्तिक परिस्थिति में कैसे होना चाहिये ? इन प्रश्नों का विवेदन हम श्रगते दो श्रध्यायों में करेंगे।

# मनोवैज्ञानिक मान्यताएँ और नैतिक आदर्श की व्यावहारिकता

राजनैतिक सिद्धान्तों का मनीवैज्ञानिक श्राघार होता है श्रीर गांघीजी के राजनैतिक तत्त्वदर्शन की प्रामाणिकता कुछ श्रंश में इस वात पर श्राश्रित है कि वह कहांतक मनुष्य के वास्तिवक स्वभाव की समक्षने में सफल हुए हैं।

उनके आलोचक प्रायः कहते हैं कि उनके तस्वदर्शन का मनोवैज्ञानिक आधार दुवँल है। वह मनुष्य-स्वभाव से श्रसम्भव की, देव-तुल्य ब्यवहार की, श्राशा करते हैं। वह मनुष्य-स्वभाव को वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न नहीं करते, मनुष्य की स्वामाविक शुद्धियों की उपेक्षा करते हैं श्रीर मनुष्य-स्वमाव श्रीर जीवन को शाखत श्रादशों के श्रनुसार बनाने की मानुषी चमता का श्रतिरक्षित चित्र खींचते हैं।

दूसरी श्रोर गांधीजी का कहना है कि वह स्वप्नदृष्टा नहीं व्यावहारिक श्रादर्शवादी हैं; उन्होंने "रंग-विरंगे मनुष्य-स्वमाव" को परला है; श्रोर वह मनुष्य-स्वमाव के सतर्क श्रध्येता हैं। सत्याप्रही नेता की हैसियत से उनका दीर्घकाजीन श्रनुभव, जनता के साथ उनका लगातार सम्पर्क, भारत के उनके दोरे, श्राधी सदी का उनके देश-विदेश के बहुत-से श्री-पुरुषों से पत्र- व्यवहार—निस्संदेह इन सब के कारण उनको मनुष्य-स्वभाव का गम्भीर श्रान है।

१. उदाहरण के लिए २८ अक्तूवर, १९३६ के हरिजन में गांधीजी का 'काजेज़' शीर्थक लेख देखिये।

२. राधाकुष्णन् , 'महात्मा गांधी', पृ० १६१; एम. रत्न स्वामी, 'दि पोलिटि-कल फिलासोफी ऋव मिस्टर गांधी', पृ० १६।

२. यं॰ इं॰, मा॰ १, पृ॰ ६०५, ह॰, २-२-३४, पृ॰ १६ श्रीर 'श्रात्म-कथा' पृ॰ ३१७ ।

#### मनुष्य-स्वभाव

मनुष्य-स्वभाव के घारे में गांघीजी के विचार उनके आध्यारिम़क विश्वासों और नैतिक सिद्धान्तों के साथ श्रविमाज्यरूप से सम्बन्धित हैं। वह केवल मनुष्य के शारीरिक, बाह्य श्राचार पर ही ध्यान नहीं देते, विक मनुष्य के वास्तिक स्वभाव, उसके सच्चे शाध्यात्मिक स्वरूप की भी जानते हैं। उनकी दृष्टि केवल मनुष्य-स्वभाव की वर्तमान श्रवस्था तक ही परिमित नहीं रहती, वह हमें बताते हैं कि मनुष्य किस प्रकार श्रपने स्वभाव की सुधारे शीर कसे जिसमें यथासंभव श्रात्माभिव्यक्ति हो सके।

गांधीजी का यह विश्वास नहीं कि मनुष्य में जीवन के प्रारम्भ में ही ध्रम्हाई ही प्रम्हाई होती है और वह एक फ़रिश्ता होता है। "हममें से प्रत्येक में अच्छाई और दुराई का सिम्मश्रण है। क्या हममें प्रसुर मात्रा में दुराई नहीं है शुम्ममें तो काफ़ी है… "और मैं सदा ईश्वर से मुक्ते उससे (दुराई से) शुद्ध करने की प्रार्थना करता हूं। मनुष्यों में भेट केवल (श्रम्बाई- दुराई के) परिमाण का है।"

वह यह मानते हैं कि मनुष्य के पूर्वज जानवर थे। "शायद हम सय प्रारम्भ में जानवर थे। मैं यह विश्वास करने को तैयार हूँ कि हम पशुर्थों से मनुष्य विकास की घीमी प्रक्रिया ले चने हैं।" "मनुष्य को दो मार्गों में से एक को चुनना होगा, ऊदर्वगामी या अधोगामी, जेकिन क्योंकि उसके अन्दर पशु है, वह ऊद्वंगामी की अपेचा अधोगामी को अधिक आसानी से चुनेगा, विशेषकर यदि अघोगामी मार्ग उसके सामने चुन्दर रूप में रक्षा जाय ..... अघोगामी प्रवृत्ति उनमें (मनुष्यों में) सिन्निहित है।" अ

उन्ने से उन्ने वृद्ध भी श्राकाश को नहीं छ पाते। गांधीजी का भी विश्वास है कि महानतम मनुष्य भी जब तक वह शरीर के यन्धन में हैं, दोषपूर्य होते हैं। "निर्दोष कोई (मनुष्य) नहीं, ईश्वरमक्त भी नहीं। घर ईश्वर के भक्त इस कारण नहीं कि वह निर्दोष हैं बिल्क इस कारण हैं कि वह अपने दोषों को जानते हैं और अपने श्रापको सुधारने के लिए सदा तैयार रहते हैं।" जहां तक गांधीजी का सम्बन्ध है वह श्रक्सर स्पष्ट शब्दों में उन कमज़ोरियों को स्वीकार करते थे जो कभी-कभी सूध्मरूप से उनको

१. ह०, १०-६-३६, पृ० १८४-६।

२. ह०, २-४-३८, पृ० ६५ ।

३. ह०, १-२-३५, पृ० ४१०।

४, ह०, २८-१-३६, पृ० ४४६।

विचुन्ध करती थीं। स्वाभाविक चज़ता के साथ वह लिखते हैं, "मैं उसी तरह दूषित हो जाने वाले शरीर का जामा पहिने हूं जैसा कि मेरे साथी मनुष्यों में दुर्वलतम पहिने हैं, धौर इसलिए इसी प्रकार भूलें कर सकता हूं जैसे कि कोई और।"

सामाजिक सनोविज्ञान के विद्यार्थी इस बात से परिवित हैं कि व्यक्तिगत वर्ताव की घपेचा ससुदायों के सदस्य की है शियत से मनुष्य का वर्ताव कम नीविसंगत होता है। समुदाय में साथियों की संख्या से उसकी शक्ति श्रीर सुरक्ता की भावना जागृत होती है, उत्तरदायित्य की भावना हुर्वल हो जाती है श्रीर वह समुदाय के उत्तेजक प्रभाव के प्रति श्रात्मसमर्पण कर देता है फ़ीर ऐसे कार्यों में हिस्सा लेता है जिनसे वह साधारण रीति से बलग रहता। गांधीजी को भी समुदायों की श्रपेचा न्यक्तियों पर श्रधिक मरोसा है। समुदाय की अपेचा व्यक्ति पर बुद्धि का और नैिक विवारों का श्रधिक प्रभाव पढ़ता है। सत्याप्रही समुदाय इतना श्रहिसात्मक श्रीर सचा नहीं हो सकता जितने कि व्यक्तिगत सत्याप्रही, क्यों कि प्रतिरोध के सामृहिक श्रांदी जन में ध्यान मान्तरिक शुद्धता से हटकर वासाचरणको म्रोर रहता है श्रीर म्रात्म-शक्ति पर इसका हानिकर प्रभाव पढ़ता है। इसी कारण सन् १६३३ ई० में जय गांधीजी ने सामूहिक सविनय श्राज्ञाभग् (mass civil disobedience) के प्रान्दोलन को स्थगित कर दिया, तब भी उन्होंने प्रान्दोजन के व्यक्तिगत रूरको चालू रक्ला। १६४०-४१ के सत्याग्रह को भी उन्होंने सामृदिक भ्राज्ञाभंग से श्रलग रक्खा श्रीर उसको बढ़े पैमाने पर वैयक्तिक श्राज्ञा मंग का श्रान्दोलन बनाया । गांबीनी ससुदायों को श्रविश्वास की दृष्टि से नहीं देखते, न यह यही मानते हैं कि उनमें सामूहिक सन्याग्रह के प्रयोग की समता नहीं है, लेकिन सामूहिक सरयाप्रह में वह श्राहिसा में श्रदा, पर्याप्त श्रनुशासन श्रीर सुयोग्य नेतृत्व की श्रावश्यकता पर ज़ौर देते हैं।

'यद्यपि वह वयक्तिनत श्रीर सामूहिक जीवन में मतुष्य स्वभाव की दुर्यलताश्रों से भली भांति पि चित हैं, किन्तु वह मनुष्य को स्वभाव से भ्रष्ट, केवलमात्र पश्च नहीं मानते। पाप श्रीर भूलें श्रीर इच्छास्वातन्त्र्य का दुरुपयोग मनुष्य का वास्तिविक रूप नहीं है। मनुष्य सब से पहिले श्रातमा है श्रीर हसी कारण गांधीजी को मनुष्य स्वभाव में श्रटल श्रद्धा है। श्रिषक से श्रिषक पश्च-तुष्य मनुष्य में भी श्राध्याक्षिक श्रंश, श्रर्थात् सुधार की समता

२. यं० इं०, मा० १, पृ० ६६६।

३, यं व इं ०, भा । १, ए० ६३५।

है, श्रीर वह इससे इन्कार मही कर सकता। मर्नुष्यों श्रीर पहालों में श्रन्तर है, मर्नुष्यों में देवत्वं के श्रेंनुभूति की स्वयं-चेत्न प्रवृत्ति है। गोंबीजी के शब्दों में, ''हम पाशवी धेल के साथ उत्पन्न हुए थे, लेकिन हम इसिक्षेये उत्पन्न हुए थे कि हम श्रपने श्रन्दर रहने वाले ईश्वर का शानात्कार कर सके। यही मनुष्य का विशेषाधिकार है श्रीर यही मनुष्य की पश्च-सृष्टि से पृथक् करता है।"

दूसरे अध्याय में गांधीजी के श्रातमा श्रीर मतुष्य के विकास की श्रमीम ज़मता-सम्बन्धी विचारों का वर्णन हो चुका है। मनुष्य-स्वभाव के वारे में गांधीजी के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इन्हीं विचारों पर श्राधारित हैं। वह मनुष्य के देवत्व में विश्वास करते हैं। देवत्व का श्रयं यह है कि मनुष्य के जिए दुरा होने की श्रपेचा श्रय्छा होना श्रधिक स्वामाधिक है, यद्यपि पतन सुधार की श्रपेचा श्रधिक श्रातान मालूम पहता है। उनदा हट विपास है कि मनुष्य स्वभाव से कह्वामा है। इं हिंसा के यीच जीवन का श्रस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि हिंसा, स्वार्थपरता इत्यादि की श्रपेचा प्रेम, सहयोग श्रादि गुण श्रधिक प्रमावशाली हैं।

गांधीजी का यह भी विषास है कि मनुष्य-स्वभाव में मूलभूत एउता श्रीर समानता है श्रीर प्रत्येक मनुष्य में उच्चतम विकास की जमता है। उनके 'शाव्दों में, ''सब में एक ही श्रारमा है। इसिलये उसकी विकास सम्भावमा सब में समान है। "' ''मेरे जीवन के नियामक श्रादर्श मेनुष्य जाति के प्रहण करने के लिए पेश किये जाते है। मैंने क्रिमक विकास द्वारा उनकी प्राप्त किया है। मुक्ते तिनक भी सन्देह नहीं, फोई भी मनुष्य या जी वही प्राप्त कर सकता है जो मेने किया है, यदि वह वैसा ही प्रयत्न करे श्रीर उसी श्राशा श्रीर श्रद्धा का श्रम्याय करे।" ''श्रीर मेरा दावा है कि जिस पर में ब्यवहार करता हैं, वह सभी के लिये व्यवहार्य है, क्योंकि में साधारण यनुष्य हैं श्रीर उन्हीं प्रलोभनों श्रीर दुर्वलताश्रों के खतरे में हैं जिनके (खतरे में) हम में से छोटे 'से छोटा मनुष्य हैं।" " ''मुके मेरे धंचपन से 'शिका मिली है श्रीर मैंने

१. ह०, २-४-३८, पृ० <sup>'</sup>६५।

२ ह०, २५-३-३६; पृ० ६४; १६-१-३६, पृ० १०६; ग्रीर ७-६-३५, पृ० ३३४।

३ ह०, १८-५-४०, पृ० २५४।

४. यं० इ ०, मा० २, पृ० २०४।

भ, यं र हं , भार रे, पूर ५१७।

इस सत्य की अनुभव से जांचा है कि मानवता के प्राथमिक गुणों का विकास मनुष्य-जाति में से निकृष्टतम के जिए संभव है। यही असन्दिग्ध सार्वभौम सस्भावना मनुष्य को ईश्वर के अन्य जीवों से पृथक् करती है।" गांघीजी के इस विश्वास का समर्थन आधुनिक मनोविज्ञान के पण्डितों के इस मत से होता है कि मनुष्य-स्वभाव में बढ़े सुधार और परिवर्तन हो चुके हैं और हो सकते हैं।

गांधीजी ने इस बात का विस्तृत विवेचन किया है कि मनुष्य को श्रपना रवभाव किस प्रकार का बनाना चाहिए, या दूसरे शब्दों में श्रात्म-दर्शन के लिये या श्रपने व्यक्तित्व के विकास के लिये किन प्रमुख गुणों का श्रभ्यास करना चाहिए। वर्तो पर श्राधारित इस नैतिक श्रनुशासन का विस्तृत वर्णन हम तीसरे श्रीर चौथे श्रध्यायों में कर चुके हैं। इस श्रनुशासन का श्रर्थ है पाशवी प्रवृत्तियों श्रीर भावनाश्रों का—प्रजनन, संचयशीलता, कगढ़ालूपन, क्रोध श्रीर प्रणा का—नियंत्रण । विधायक रूप से इस श्रनुशासन की मांग है कि हम सब के प्रति प्रेम, श्र्यात् सब की सेवा, द्वारा सत्य की खोज में खों। इस प्रकार जान-वृक्तकर श्रहिंसा का श्रभ्यास करना पूर्णता का पय है।

## अादश की व्यावहारिकता

लेकिन किसी श्रादर्श का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव होना एक बात है, व्यवहार्य होना दूसरी । यद्यपि गांधीकी का श्रादर्श मनोविज्ञान की दृष्टि से श्रसम्भव नहीं, क्या वह व्यवहार्य है ? क्या उच्चतम नैतिक श्राचरण की मांग से गांधीजी मनुष्य पर बहुत ज़्यादा द्याव नहीं ढालते ? क्या साधारण मनुष्य गांधीजी के श्रादर्श से प्रभावित होंगे ? इसके श्रतिरिक्त, क्या गांधीजी के श्रादर्श पर पूरी तरह व्यवहार हो सकता है ?

गांधीजी का श्रादर्श केवलमात्र तर्क-संगत काल्पनिक श्रादर्श या किताबी सिद्धांत नहीं है। वह कर्मयोगी हैं श्रीर सिद्धान्तों के बारे में व्यवहार के सिवा श्रन्य शब्दों में सोचने ही नहीं। न वह कभी किसी भी ऐसी बात की शिचा देते हैं जिस पर उन्होंने स्वयं पूरी तरह श्राचरण न किया हो। वह ज़ोर देकर कहते हैं कि उनको केवल स्वमदृष्टा समक्तना नितांत श्रमपूर्ण है। उनके श्रनुसार उनका श्रादर्श केवल थोड़े से चुने हुए मनुष्यों के लिए नहीं विरुक्त सम्पूर्ण मनुष्य जाति के दैनिक जीवन के प्रत्येक चेत्र में ब्यवहार के लिए है।

१. इ॰ १६-५-३६, पृ० १०६।

गांधीजी हस यात की आशा नहीं करते कि छहिसा के छादरों का पूर्ण घम्यास हो सकेगा। वह इस वात में विश्वास नहीं करते कि मनुष्य कभी निवींष, पूर्ण हो जायगा। लेकिन उनकी विश्वास है कि ननुष्य में पूर्णता नी छोर बढ़ने की, दोषों से इटकारा पाने वा प्रयत्न करने की, देहद चमता है। दूसरे शब्दों में, उनको मनुष्य की पूर्णता में नहीं पूर्णता की छोर बढ़ने की चमता में विश्वास है। जब तक मनुष्य इस शरीर के बंधन में है, वह प्रयत्न करने से आदर्श के निकट पहुँच सकता है लेकिन उसे पूरी तरह जीवन में कभी नहीं उतार सकता। वह लिखते हैं, "हमें आदर्श के घारे में निश्चित होना चाहिए। इम सदा उसकी पूर्ण अनुभूति में असफल रहेंगे लेकिन इसकी उसके लिए प्रयत्न करने से कभी न एकना चाहिए।" "आदर्श और व्यवहार में सदा अन्तर रहेगा। यदि आदर्श की (पूर्ण) अनुभूति संभव हो तो आदर्श आदर्श न रह जायगा।" दे

गांधीजी के अनुसार आदर्श स्थिति पूर्ण स्थिति है और शरीर के यंधन से मर्यादित होने के कारण हम केवल शरीर के विनाश के बाद ही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ''यदि पूर्णता की स्थिति शरीरधारी मनुष्य की पहुँच में होती तो आदर्श की उस अनवरत खोज, उसके लिए उस सतत प्रयास की—जो आध्यात्मिक विकास का आधार है—गुक्षाहश कहां होती ?" इस कारण गांधीजी साध्य की अपेचा साधन पर, सफलता की अपेचा प्रयास पर अधिक ज़ोर देते हैं। वह शाखत प्रयत्नशीलता में विश्यास करते हैं।

गांधीजी जानते हैं कि स्वभाव पर नियन्त्रण रखने में श्रीर उसकी सुधारने में, जीवन भर के जगभग श्रमिट संस्कारों को मिटाने में कितना कष्ट सहना पडता है श्रीर कितने संकटपूर्ण मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वह जिखते हैं, "पुरान संस्कारों को मिटाना सचके लिए श्रासान नहीं है, कम-से-कम मेरे लिए तो नहीं है"। वह जानते हैं कि स्वयं श्रपने जीवन में श्रश्चम को जीतना श्रीर सच्चे श्रीर श्रहिंसात्मक बनना कठिन प्रक्रिया है। सन् १६३६ ई० मे डा० थर्मन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था,

१. स्पीचेज, पृ० ३०१।

२ ह० १४-१०-३६, पृ० ३०३।

३. ह०, १७-४-३७, पृ० ८७।

४. यं० इं०, भा० ३, पृ० ६४०।

५. यं० इ०, मा० २, पृ० १२०४।

"स्वयं अपने जीवन में अहिंसा की अभिन्यक्ति की पूर्वमान्यता है गम्भीर अध्ययन, सहान् अध्ययसाय, श्रीर अपने श्रापको सय दोपों से पूरी तरह शुद्ध करना। यदि भौतिक विज्ञानों का पूर्यज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पूरा जीवन लगा देना पहता है तो सबसे महान आध्यात्मक शक्ति का—जिसको मनुष्य जान मकता है—पूरा ज्ञान प्राप्त वरने के लिए कितने जीवनों की श्रावश्यकता होगी— लेविन यदि कई जीवन भी लग जांय तो क्या चिन्ता ? क्योंकि यदि जीवन में एक यही स्थायी वस्तु है, यदि यही वेवलमात्र महत्त्वपूर्ण वस्तु है, तो आप उसका ज्ञान प्राप्त करने में जितना भी प्रयन्त करेंगे वह उचित ही होगा।"

जीवन की नैतिक पुनरंचना का कार्य शाज बहुत बिठन हो गया है, क्योंकि श्राधुनिक सभ्यता ने हानिकर मूल्यों पर—वासना-संतुष्टि, संचयित्रयता, प्रतिद्वन्द्वता श्रोर दूसरी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों पर—ज़ोर देकर हमारी नैतिक हिंदि को दुर्वल बना दिया है। गांधीकी श्रव्ही तरह जानते हैं कि उनका सत्याग्रही श्रनुशासन कंचा श्रादर्श है श्रीर श्रधिवतर मनुष्यों के लिए धनिक्सा श्रीर वासनाित्रयता के प्रकोभनों के कारण इस श्रनुशासन को स्वीकार करना वृद्धत किन होगा। इसिलए वह प्रत्येक से यह श्राशा नहीं करते कि बह तुरन्त इस श्रादर्श पर व्यवहार करने लगेगा। लेकिन वह निराशावादी भी नहीं है। उनका कहना है कि हमे न तो इस श्रादर्श से उरना चाहिए, न निराशा के कारण श्रादर्श पर चलने का प्रयत्न छोड़ देना चाहिए श्रीर न श्रादर्श को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि 'श्रपनो सुविधा के लिए श्रादर्श को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि 'श्रपनो सुविधा के लिए श्रादर्श को नीचे गिराने में श्रसत्य है, हमारा पतन है।"

गांधीली हमारे सामने बहुत भारी मांग भी नहीं रखते। वह जानते हैं
कि स्वभाव घीरे-घीरे, प्रयत्न घीर कप्ट-सहन की क्रिमिक प्रक्रिया द्वारा बदलता
है। उनकी मांग नेवल यह है कि हमारा घादर्श ठीक हो, हम घाषा घौर
श्रद्धा रक्लें, श्रपनी मर्यादा को सममें घौर यथाशक्ति घादर्श तक पहुंचने
का सचा प्रयत्न करें। उनका मत है कि श्रधिकतम सफलता का यही मार्ग है।
इस प्रकार वह उतावले नहीं हैं। वह घीमे लगातार विवास के लिए पर्याप्त
समय देते हैं। यदि समय लगता है तो वह समय काल-चक्र का श्र्युमात्र
है। 3 इसके श्रतिरिक्त पुनर्जन्म के सिद्धांत के श्रवसार प्रस जीवन की नितक

१. ह०, १४-३-१६३६, पृ० १६३।

२. 'श्रात्म-शुद्धि', पृ० १६।

<sup>3</sup> go. १4-6-34 To 83= 1

उद्यति भविष्य में हमें शास होगी। "सुके पुनर्जन्स में उदी प्रकार विद्याह है जिस प्रवार श्रपने वर्तमान शरीर के श्रस्तित्व में। इसिलए मैं जानता हूं कि शोहा भी प्रयत्न देकार न जायगा।" उनकी जनता पर नेताशों के दशान्त के प्रभाव का भी भरोसा है। वह हिन्दस्वराज्य में लिखते हैं, "जैसा बुछ हरें गे वैसा ही उनकी देखादेखी दूसरे भी करेंगे। ... पहले एक ही श्रादमी ऐसा करेगा, फिर दस, उसके बाद सौ, इस करह बढते ही जायगे, दशोंकि समाज के बढ़े श्रादमी, यानी नेता लोग जो करते हैं, उसी का फिर श्राम लोग भी श्रमुसरण करने लगते हैं।" इस प्रकार गांधीजी इस बात पर ज़ीर देते हैं कि हमारा मार्ग ठीक हो श्रीर हम कच्चे उत्साह से प्रयत्न करें।

हो सकता है कि सत्य और प्रेम का घावर्श घाज महुष्यों को पहुत कित, घाक्षं यहीन श्रीर घट्यवहार्य लगे, लेकिन वास्तविक महत्व है प्राद्शं की ग्रुद्धना का न कि जन-साधारण को उसके घट्यवहार्य मालूम होने का। एक समय था जय मनुष्य हिसा की तरह दासता, नरमांस भच्या और ऐसी यहुत-सी दूसरी ग्रुराह्यों के—जो ग्राज इतनी घृणित जगती हैं—स्याग के बारे में संशायपूर्ण थे। ''श्राधुनिक विज्ञान हमारी याद में घसंभव मालूम पहने वाली वातों के संभव हो जाने के दशान्तों से भरा है। लेकिन भौतिक विज्ञान श्री सफलताएं जीवन के विज्ञान की—जिसका सार है हमारे जीवन का नियम प्रेम—सफलता के सामने कुछ भी नहीं है।"

यह दोहराना आवश्यक नहीं कि गांधीजी ज़बरदस्ती स्वामाविक प्रवृत्तियों को दबाने के हानिहर और रोगजनक प्रभात को अच्छी तरह जानते हैं। पिछले अध्याय में हम उनके लेकों से यह प्रमाणित करने धाले उद्धरण दे चुके हैं कि वह प्रवृत्तियों को बलपूर्वक दबाने को प्रोत्साहन नहीं देते। उनका नैतिक अनुशासन आवश्यकरूप से प्रवृत्तियों और भावनायों को ऊद्ध्वंगामी बनाने की प्रश्रिया है और उसमें केचल विवेम्रबुद्धि के आंतरिक कार्य ही नहीं, उनके अनुरूप प्रतिपालन के बाह्य कार्य भी सम्मिलित है। अस्वाद, शरीर-अम और अपरिग्रह इत्यादि के वतों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि गांधीजी प्रवृत्तियों को ऊद्वंगामी बनाने की प्रविया में कार्य को यहत महस्वपूर्ण समक्तते हैं। उनवा विश्वास है कि, "जैसे ही व्यक्ति उन सिद्धान्तों के अनुसार आवश्य करता है जिनमें उसको विश्वास है वैसी ही, उसे सफलता

१. यं॰ इं॰, मा॰ २, पृ॰ ११०४।

२. 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० १८३।

३, ह०, २६-६-३६ 1

मिलतो है।" गांधीजी मौन, प्रार्थना श्रौर उपवास को भी नैतिक विकास की प्रक्रिया में लाभप्रद सहायक समस्तते हैं।

संचेप में, गांधीजी मनुष्य के शारीरिक श्राचरण को मनुष्य-स्वभाव का एक ग्रंशमात्र मानते हैं। श्रपने दर्शन में वह मनुष्य के शारीरिक श्राचरण के श्रतिरिक्त उसके वास्तिक श्राध्यात्मिक स्वरूप को भी ध्यान में रखते हैं। वह हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य श्रपनी इन्द्रियों की नियंत्रण में रख सकता है श्रीर श्रपनी उच्च प्रवृत्तियों का विकास कर सकता है। इस थात्म-नियंत्रण थीर विकास के लिए यह श्रावश्यक है कि मनुष्य श्रादतों का दास न वनकर इच्छाराक्ति के प्रयोग के, श्रात्म-परिचालन के, मार्ग पर चले । यह गांघीजी का दढ विश्वास है-शौर इस विश्वास का स्रोत ईश्वर में उनकी श्रद्धा है— कि मनुष्य-स्वभाव पूरी तरह निर्घारित श्रीर न बदलने वाला नहीं है श्रीर प्रस्येक सनुष्य को जीवन के सुधारने की बेहद गुक्षाइश है। सत्याप्रह का आधार यह मनोवैज्ञानिक पूर्वमान्यता है कि निष्ट्रष्टतम विरोधी की श्रान्तरिक श्रव्हाई सब्चे मनुष्य के शुद्ध कप्टसहन द्वारा जागृत हो सक्ती है। इस प्रकार सत्य की साधना, श्रर्थात् श्रहिंसा का योधपूर्णं श्रम्पास, न ती श्रसंभव है और न अन्यवहार्य ही है, यद्यपि वह एक कठिन श्रादर्श है श्रीर उसे जीवन में उतारने के लिए धनवरत प्रयत्न धीर सतत् जागरूकता की ञ्चावस्यकता है।

## कष्ट-सहन और त्याग का श्रीचित्य

लेकिन यद्यपि गांधीजी का आदर्श मनोनैज्ञानिक दृष्टिकीण से असंभव और अव्यवहार्य नहीं है, स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ टेगोर और दूसरे विचारकों ने उसकी आलोचना की है और उसको चरमवादी, स्यागप्रधान, निषेधात्मक, अपूर्ण और अनुचित वतलाया है। यह कहा जाता है कि गांधीजी का आदर्श तपस्या और वैराग्य पर नामुनासिव ज़ोर देता है और जीवन को अनाकर्षक और स्ना बना देता है। आलोचकों के अनुसार गांधीजी संन्यास के लिए संन्यास की व्यवस्था करते हैं; अर्थात् संन्यास को ही जीवन का ध्येय बना देते हैं; कला के लिए गुआह्म नहीं रखते; और जीवन से बहुत-कुछ प्रसम्भता और महस्व को हटा देते हैं। उनके आदर्श का अर्थ है जीवन से भागना और अनुसव को अस्वीकार करना। जापानी किव योन नमूची गांधीजी को "मूख

रे. 'इिएडयन रिन्यू' (इसाई, १६३८) में पी०स्प्रेट के गाधीजी के सम्बन्ध में लेख में उद्धृत, पृ० ४४६।

२. इनके संचित वर्णन के लिए ग्र॰ ६ देखिये।

श्रीर दुःख के श्रनन्त पथ का पथिक" कहता है। उनका एक श्रालोचक, जो उनको "त्याग का धर्मशितक" कहता है, लिखता है, "गांधीजी उस प्रकार के संन्यासी हैं जो इसलिए शरीर को कसते हैं, श्रीर प्रत्येक वस्तु की, जो केवलमात्र जीविका के लिए श्रनावश्यक है, निन्दा करते हैं श्रीर गरीर के विनाश के लिए जसदी करते हैं निसमें शरीर में क्रैद श्रात्मा शीव्रता से ईश्वर से ऐक्य स्थापित कर ले।"

निसंदेह गांधीजी का मत है कि शक्ति-प्रियता श्रीर वामनाश्रों का शरीर श्रातमा की उद्यतम उन्नति में रुकावट है। व उनका विश्वास है कि क्षट्रसहन श्रीर त्याग, शरीर को लगातार कसना, यह लीवन की प्रासंगिक नहीं, केन्द्रीय वास्तविकताएं हैं श्रीर नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रावश्यक हैं। जय वह लंदन में विद्यार्थी ये तभी त्याग में धर्म है यह वात उनके दिल को जंच गई थी। श्राप्त एक लेख में जिसमें उन्होंने श्रपने धार्मिक श्रीर नैतिक विश्वासों का वर्णन किया है वह लिखते हैं, "सामान्य रीति से यह सिद्धान्त वनाया जा सकता है कि भौतिक सहू लियतों में वृद्धि किसी प्रकार भी नैतिक उन्नति में सहायक नहीं होती। " " "सुखी जीवन का मेद त्याग में है। त्याग जीवन है। भोगविलास का श्रयं है मृत्यु।" उनका यह दद विश्वास है कि, "जैसे-जैसे श्राप शारीर को कसते हैं उसी श्रद्धपात में श्राप्त-शक्ति वदती है।" " "विना शारीर को कसे ईश्वर का साचात्कार श्रसंभव है। देवमन्दिर मानकर शारीर के लिए श्रावश्यक कार्य करना एक यात है श्रीर श्रस्थियाम के शारीर की तरह जो उसकी मांग है उसका निषेध दूसरी वात है।" " "एक हद के बाद जैसे-जैसे श्रारमा की उन्नति होती है उसी श्रन्तात में शारीर हुश

र. मिलर, 'गाधी, दि होली मैन', पृ० १५७; राधाकुष्णन् , 'महास्मा गाधी' पृ० १६१, २०२, २५०; 'इण्डियन रिन्यू' (जुलाई १६३८) में जी० स्प्रैट का गाधीजी पर लेख, पृ० ४५१; 'माडन रिन्यू' (जुलाई, १६३१), ए० श्रार० वाडिया का गाधीजी एएड मशीन्स' शीर्पक लेख पृ० ८८।

२. यं० इं०, भा० २, पृ० १०३४।

३. 'ग्रात्म-कथा', पृ० ७६।

४, 'स्पीचेज़', पृ० ७७०।

५. ह०, २४-२-४६, पृ० १६।

६, य० इ'०, मा० १, पृ० १०७।

७. इ०, १०-१२-३८, पृ० ३७३।

होता है।" इस प्रकार उनके श्रनुसार "कप्टसहन करने वाले के कप्ट-सहन का परिमाण उन्नति की माप है। जितना शुद्ध कप्ट-सहन होगा, उतनी ही श्रिषक उन्नति।"

लेकिन गांधीजी कप्ट-सहन को श्राध्यात्मिक विकास के लिए श्रावश्यक क्यों मानते हैं ? श्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता का श्रयं है सबसे प्रेम करने की, श्रयात् सबके लिए कप्ट सहने की, त्रमता। कप्ट सहने वाले प्रेम के श्रादर्श के उच्चतम तल तक पहुँचने के लिए हमें सबसे श्रधिक निर्धन श्रीर दीन की सी दशा में रहना होगा। इसलिए हमें श्रपनी श्रावश्यकताश्रों को परिमित करना होगा श्रीर श्रात्मा के विकास के लिए शरीर पर नियंत्रण रखना होगा। गांधीजी कहते हैं, "सब जीवधारियों के साथ एकता की श्रनुभूति के लिए जो बलिदान मनुष्य कर सकता है उसकी कोई भी सीमा नहीं, लेकिन निस्सन्देह इस श्रादर्श की महत्ता श्रापकी श्रावश्यकताश्रों को मर्यादित कर देती है."।" वासना-प्रियता श्रीर श्रावश्यकताश्रों को बदाने की गुआइश नहीं, "क्योंकि यह विश्वात्मा के साथ श्रन्तम एकता-स्थापन की श्रोर उन्नति में शाधक है।"

किन स्याग से गांधीजी का श्रर्थं वह संसार-विमुखता नहीं जिसके कारण मनुष्य वर्तमान जीवन की मांगों की उपेचा करके जंगल की राह लेता है। "कुछ काम न करना स्याग नहीं है। वह अकर्मण्यता है।" वह चाहते हैं कि हम उस स्याग-वृत्ति का विकास करें जो कार्य को ईश्वर-प्रार्थना का रूप देती है और हमें प्रेम श्रीर सेवा करने योग्य बनाती है। वह चाहते हैं कि हमारा जीवन श्वास्म-समर्पण का जीवन हो, हम प्रत्येक कार्य बलिदान की भावना से करें श्रीर श्रपनी चमता का उपयोग जन-सेवा के लिए करें। इस प्रकार गांधीजी त्याग श्रीर श्रात्म-विकास का सामाजिक श्रीर राजनैतिक जीवन के कर्तव्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह दोहराना शायद श्रनावश्यक है कि गांधीजी के श्रादर्श का श्रर्थ श्रस्वास्थ्यकर, हन्द्रिय-दमन नहीं, विवेकपूर्ण त्याग है। इस प्रकार वह त्याग की क्यवस्था स्थाग के लिए नहीं, किन्तु मनुष्य को ज्ञात उच्चतम श्रादर्श—सेवामय प्रेम के

१. यं० इं०, मा० २, प्र० १२०३।

२. यं० इं०, मा० १, पृ० २३१।

रे. इ॰, २६-१२-३६, पृ० ३६५।

४. इ०. २०-४-३५. यु० ७५।

५ 'श्रात्म-शुद्धि', श्र० १५।

श्रादर्श-की सिद्धि के लिये श्रावश्यक साधन के रूप में करते हैं।

खीर न उपयुक्त भावना से स्वीकृत कप्ट-सहन और त्याग हमारे जीवन को विफल, स्ना, खुष्क और हपरहित ही यना देते हैं। गांधीजी जिन सिद्धान्तों की शिचा देते थे उनके ही अनुसार रहते भी थे। श्रीर यह संसार के श्रीप्रतम ज्ञानी और असंब व्यक्तियों में से थे। जिन लोगों ने ध्यान से भारतवर्ष के श्राहिंसारमक श्रान्दोलनों का श्रध्ययन किया है उन्हें ज्ञात है कि स्वेच्छा और असंबत्ता से स्वीकार किया हुआ कप्ट-सहन नैतिक विकास में कितना श्रीधक सहायंक होता है।

जैसा कि गांधीजी कहते हैं, आनन्द का कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं है; वह जीवन के प्रति हमारे रुख़ पर आश्रित है और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय शिचा से निर्धारित होता है। गांधीजी की शिचा है कि हम आधुनिक सम्यता की नैतिक विच्छृङ्खलता की स्थिति में प्राचीन भारतीय ऋषियों के प्रेयस और श्रेयस के—शारीरिक सम्वेदनों के श्रामन्द के जीवन श्रोर जीवन के वास्तविक सुख के—भेद को न भृत वैटें।

वास्तिक सुख का स्रोत है नन्नता श्रोर श्रात्मस्याग, न कि श्रहंता; श्रावश्यकताश्रों को नियन्त्रित श्रोर कम करना, न कि उनकी निरन्तर श्रक्षीम वृद्धि। वास्तिक सुख सामक्षस्यपूर्ण, सप्रयोजन, श्रनुशासन के जीवन का, दूसरों का दुःख बंटाने का श्रोर उनका योम हरका करने का फल है। हो सकता है कि दूर से गांघीजी का बताया हुआ श्रनुशासन कठिन श्रीर भयावह मालूम पदे, क्षेकिन जब मनुष्य उसके श्रनुसार श्रपने जीवन की पुनरंचना करने लगता है, तो उसे मालूम होता है कि जीवन को नीरस शीर हुःखद यनाना तो दूर रहा, उल्टे वह श्रनुशासन हमारी स्वत्तन्त्रता को पढ़ाता है श्रीर उसका घोम सहा श्रीर हरका है।

#### कला

यह कहना भी ठीक नहीं कि गांघीजी के श्रादर्श में कला के लिए स्थान नहीं। हां, कला के सीन्दर्श-निरुपण सम्बन्धी साधारणतः मान्य विचारों से गांधीजी का मतभेद है। उनका मत है कि प्राकृतिक सौन्दर्श के शास्वत प्रतीकों की श्रपेद्या—नद्दशों के श्राकाश के विस्तृत, श्रसीम दृश्य, वाल-चन्द्र का सौन्दर्थ, सूर्यास्त की श्रलोकिकता, सर्वोग्कृष्ट सत्य (सृष्टा) की याद

१. इस भेद के लिये 'कठोपनिपद्' देखिए।

२. कला सम्बन्धी गांधीजी के विचारों के लिए देखिए—यं० इं०, भा० २, ए० १०२५-३६; ग्रीर फुलप मिलर, 'गांधी दि होली मैन', ए० ६०-६४।

दिलाने वाली इन प्राकृतिक कला-कृतियों की श्रपेत्ता—मानुषी कला तुष्क श्रीर श्रपूर्ण है। जहां तक मानुषी कला का सम्बन्ध है गांघीनी उसकी क्रद उसके वाह्य रूप की सुन्दरता से नहीं, उसके विषय की नैतिकता से श्रीर श्रात्म-साचारकार में उसकी सद्दायता की उपयोगिता से करते हैं। जिसमें सत्य की श्रभिन्यक्ति है, जिससे अद्वर्वगामी प्रवृति की, श्रात्मा के दैवी श्रसन्तोष की, श्रमिन्यक्षना या सहायता होती है, वही सच्ची कला है। इस तरह वह संगीत की क़द्र इसलिए नहीं करते कि वह वयाकथित रस सिद्धान्त के श्रनुसार ठीक उत्तरता है, विक्क इसलिए कि वह प्रार्थना श्रीर नैतिक उन्नति में सहायक है। उनका विश्वास है कि चित्र, गायन इत्यादि बाह्य आकारों की धपेचा ग्रुद्ध त्राचरण मे श्रभिब्यक्त मनुष्य की नैतिक पवित्रता कला का उच्चतर प्रकाशन है। "यज्ञमय जीवन कला की पराकाष्ठा है।" गांघीजी यह मानते हैं कि सम्भव है, कलाकार सत्य को सुन्दरता में श्रीर उसके द्वारा देख सके, क्षेकिन उनके सभी विचार जनहित से सम्बन्धित रहते हैं श्रीर उनका मत है कि जनता को पहिले सत्य दिखाना चाहिए। सत्य को जानने के बाद मन्ष्य सुन्दरता को देख लेंगे। गांधीकी उपयोगिता से श्रसम्बन्धित सुन्दरता के प्रति उदासीन थे। उनका मत था कि जो उपयोगी है वह सुन्दर भी ही सकता है।

## चरित्र और बुद्धि

यह भी कहा गया है कि गांधीजी पूरा ज़ोर चिरत्र पर देते हैं श्रीर पौद्धिक शिचा श्रीर विकास को महत्व नहीं देते श्रीर बुद्धि के विना चिरत्र का यहुत मृत्य नहीं हैं। विनःसंदेह गांधीजी का विश्वास है कि चरित्रहीन बुद्धि ख़तरमाक है। विनाशकता की कला की श्राश्चर्यजनक उन्नति यह प्रदर्शित करती है कि मनुष्य श्रपनी बुद्धि का प्रयोग श्रपने विनाश के लिए भी कर सकता है। लेकिन श्रहिंसा के श्रभ्यास में गांधीजी बुद्धि की महत्ता पर उचित ज़ोर देते हैं। उनकी राय है कि श्रहिंसा में विश्वास, विशेषण्य नेताश्रों का, बुद्धियुक्त श्रीर खजनात्मक होना चाहिए। "यदि हिंसा के चेत्र में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है, तो श्रहिंसा के चेत्र में वह स्थान श्रीर भी श्रधिक महत्वपूर्ण है।" "श्रहिंसा के सन्ते श्रम्यास का श्रथ है श्रम्यास करने वाले में तीक्ष्यतम बुद्धि

१. 'त्रात्म-शुद्धि', पृ० ७२।

२. इ०, ७-४-४६, पृ० ६७।

<sup>&#</sup>x27; ३.. जवाहरलाल नेहरू, 'जवाहरलाल नेहरू' (ग्रं), पृ० ५०६।

Y. इ०, २१-७-४०, पु० २१०।

शौर जागरूक श्रन्तरात्मा।" पर गांघीजी प्राथिमक वस्तुओं को पहिले रखते हैं श्रौर उनका विश्वास है कि श्राहंसा के बोघपूर्ण श्रभ्यास से सत्याप्रही का धौद्धिक विकास श्रवश्य होगा। हरिजन-सेवा का हवाला देते हुए उन्होंने सन् १६३६ में लिखा था, "इस सेवा के प्रेम के साथ श्रुद्ध चित्र से निःसन्देह श्रावश्यक बौद्धिक श्रौर ब्यवस्था सम्बन्धी समता प्राप्त या विकसित होगी।"

कप्ट-सहन और विलदान पर आश्रित यह अनुशासन सत्याग्रही नेता के लिए श्रनिवार्य है। वह उसकी नैतिक श्रनुमृति की परिष्कृत करता है। इसके श्रतिरिक्त श्रहिंसात्मक प्रतिरोध के श्रान्दोलन में जेलयात्रा, शारीरिक यातनाएं श्रीर कभी-कभी मृत्यु भी सहना पड़ता है। इस कप्ट-सहन के लिए श्रावश्यक है कि सत्याग्रही अपने शरीर को इस प्रकार क्से कि शरीर उस अत्याचारी की—जो सत्याग्रही को अपनी इच्छा के श्रनुसार चलाने का प्रयत्न करता है—दी हुई यातनार्थों को सह सके। जबतक सत्याग्रही नेता श्रपने जीवन में सेवा और कप्ट-सहन के श्रादशों को उतार न ले यह श्रपने श्रनुगामियों को इन श्रादशों से प्रभावित नहीं कर सकता।

गांधीजी श्रौर समाजवादी टोनों का सामाजिक श्रादर्श है श्रिट्सिक जनतन्त्र। इस समाज की पूर्वमान्यता है साधारण मनुष्य के स्वभाव का सुधार जिसमें वह बिना किसी द्वाव के समाज-सेवा की मांग को पूरा कर सके। लेकिन साधारण मनुष्य की इस उन्नति के लिए हमें ऐसे नेताश्रों श्रीर पथ-प्रदर्शकों की श्रावश्यकता है जो प्रेम श्रीर विलदान के श्रादर्शों के जीवित हप्टांत हों। जिनका जीवन विलासिता श्रीर वासनािवयता का है श्रीर जो दूसरों का कप्ट बांटने के बजाय हिंसा का प्रथीग करते हैं श्रर्थात दूसरों पर कप्ट-सहन का बोम लादते हैं, वह समाज को विकास के श्राहिसक धरातल पर नहीं पहुँचा सकते।

यह सीचना कि गांधीजी का श्रहिंसात्मक आवर्श जीवन को विछ्ठा हुआ, श्रसंस्कृत बनाता है नितान्त श्रमपूर्ण है। उनके ही शब्दों में, " "यह श्रज्ञानपूर्ण, श्रम्धकारमय काल की श्रोर वापम जाने का प्रयत्न नहीं है। लेकिन यह स्वेच्छा से स्वीकार की हुई सावगी, निर्धेनता श्रोर धीमेपन में सौदर्थ पाने का प्रयत्न है।" जिल्ला, केन्द्रीकृत राजनैतिक श्रीर श्राधिक जीवन शोषण के श्रवसरों को बदाता है श्रीर श्रहिंसक मृत्यों का

१. इ०, ८-६-४०, पृ० २७४।

२. ह०, ७-११-३६, पृ० ३०८।

३. ह०, १४-१०-३६, पृ० ३०७।

वित्तदान करता है। श्रिष्ट्सिक जीवन श्रर्थात् सेवा का जीवन गांघीजी के श्रतुसार श्रावश्यक रूप. से सरज और स्वावजम्बी होगा और खेती श्रीर उसके सहायक घन्धों से सम्बन्धित होगा। इसका अर्थ है विकेन्द्रित सत्याप्रही समूहों की ग्रामीण सभ्यता श्रीर साइगी, स्वतन्त्रता श्रीर विकास के श्रवसरों से भरापूरा नवीन बोधपूर्ण जीवन।

इस प्रकार के समाज की श्रोर बढ़ने का एकमात्र मार्ग है जनता द्वारा सरपाप्रही नेताओं के पथ-प्रथर्शन में श्रिद्दिसा का श्रम्यास ।

# संत्याग्रही नेता की निर्णय-प्रक्रिया

सत्याप्रही नेता श्रहिंसक साधनों द्वारा सत्य की साधना करता है। उसका प्रमुख नैतिक सिद्धान्त यह है कि जो सत्य और श्रिहिंसा के विरुद्ध है वह वर्ज्य है; किन्तु जब वह इस सिद्धान्त का जीवन की वास्तविक घटनाओं में प्रयोग करता है और इस बात के निर्मंथ का प्रयत्न करता है कि सत्य श्रीर श्रहिंसा के विरुद्ध क्या है तो कठिनाइयां सासने श्राती हैं। कभी-कभी दो कर्तव्यों मे आन्तरिक विरोध होता है। इस आन्तरिक विचीम में सत्याप्रही कर्तव्य-पथ का निर्णय किस प्रकार करे ? मैतिक संकरों में उसका श्रन्तिम पथ-प्रदर्शक कीन हो ? क्या वह जनमत को श्रपने निर्णय का श्राघार बनावे या वह स्वयं अपने भरोसे रहे ? श्रीर यदि वह स्वयं अपना कर्तव्य निश्चित करे तो उसका साधन बुद्धि हो या प्रतिमान श्रीर श्रन्तरात्मा ?

#### जनमत

इस प्रश्न पर गांधीजी का मत उनके जीवन से श्रीर लेखीं में पिखरे हुए उनके विचारों से मिलता है। गांधीजी जन-तन्त्र में जनमत की उपयुक्त महत्ता देते हैं। उनका विश्वास था कि जिन वातों में ब्यक्तिगत धर्म या नैतिक सिद्धान्तों के स्याग का प्रश्न नहीं उठता उसमें सध्याप्रही को जनमत के सामने भुकना चाहिए। के लेकिन मैतिक दिएकोवा से प्राथमिक महत्व के मामलों में सत्याग्रही को, जिसने नैतिक अनुशासन का श्रभ्यास किया है, श्रन्तिम निर्याय अपने आप करना चाहिए। उसकी आत्मा नीति-निर्धारक सत्ता का स्थान है। उसकी विवेक-बुद्धि जो ईश्वर की आवाज है, प्रत्येक कार्य श्रीर विचार के मीति-संगत होने की अन्तिम निर्णायक है।<sup>3</sup>

## बुद्धि ग्रौर प्रतिमान

साधारण रीति से हमारे निर्णयों में बुद्धि का स्थान बहुत गीण थी

१. य० इं०, मा० १, पृ० २०७- ।

२. 'नीति-घर्मे', पृ० ४१।

श्रधीनता का होता है। गांधीजी के शब्दों में, " " " सनुष्य का श्रन्तिम पथ-प्रदर्शन बुद्धि से नहीं, हृदय से होता है। हृदय निष्य पें को स्त्रीकार कर लेता है श्रोर बुद्धि बाद में उनके लिए बुक्ति लोजती है। तर्क विश्वास का श्रमुगामी होता है। मनुष्य जो कुछ करता है या करना चाहता है उसके समर्थन में कारण लोज लेता है।" इस प्रकार वास्तिवक जीवन में बुद्धि भावना के श्रधीन है। लेकिन गांधीजी बुद्धि को उचित महत्व देते हैं। उनका मत है कि "बुद्धिगम्य मामलों में जो तर्क-विरद्ध है वह त्याज्य है।" लेकिन वह बुद्धि के सर्वशक्तिमान होने के दावे को नहीं मानते। उनके श्रमुतार ऐसी भी वातें हैं जिनमें बुद्धि हमें दूर तक नहीं ले जा सकती श्रोर हमें श्रद्धा पर श्राश्रित होना पहता है। जैसा कि हम पहिले बता चुके हैं मालूम होता है कि श्रद्धा से गांधीजी का श्रथ है प्रतिमान या प्रत्यन्त श्रमुत्ति।

श्राध्यात्मिक तस्व का ज्ञान, जैसा कि दूसरे श्रध्याय में वताया गया है, केवलमात्र बुद्धि द्वारा नहीं, प्रतिभान या प्रत्यच्च श्रनुभूति द्वारा होता है। नैतिक नेतृत्व के लिए सत्याप्रही बुद्धिगम्य वातों मे बुद्धि पर भरोसा कर सकता है; लेकिन सत्याप्रही श्रारम-शक्ति का उपयोग करता है श्रीर उसके महत्त्वपूर्ण निर्णयों का श्राधार बुद्धि नहीं, श्रद्धा श्रीर प्रतिभान ही होंगे।

गांधीजी के सब विख्यात निर्णय, सन् १६२ ई० का बारदोली का निर्णय, सन् १६३० ई० के सत्याग्रह-सम्बन्धी और सन् १६४०-४१ ई० सत्याग्रह को प्रारम्भ करने का निर्णय, प्रतिभानजन्य थे। अन्तिम निर्णय के वारे में गांधीजी कहते हैं, "वह मेरी बुद्धि से नहीं आया है। वह हृद्य से, जहाँ अन्तरतम (श्रात्मा) का निवास है, श्राया है। उसी ने यह निर्णय दिया है।"

यद्याप बुद्धि प्रतिभान का स्थान नहीं ले सकती, वह प्रतिभान द्वारा ज्ञात सत्य को दूसरों को सममाने में सत्याप्रही की सहायता कर सकती है। वह उसे श्रीर दूसरों को निर्णय की यौक्तिता परखने में भी सहायता दे सकती है।

## नेता श्रीर समुदाय

लेकिन श्रपूर्ण मनुष्य, यद्यपि उसने नैतिक श्रनुशासन का श्रम्यास भी

१. यं॰ इं॰, भा॰ २, पृ॰ ६३४।

२. इ०, ६-३-३७, पृ० २६।

३. दूसरा ऋध्याय देखिए ।

४. ह०, २२-६-४०, पृ० २८६ ।

किया हो, सस्य को पूर्णंख्य से नहीं जान सकता। इसिलए वह इस गात का दावा नहीं कर सकता कि अन्तरात्मा द्वारा उसे अपने निर्णय में अचूक पय- प्रदर्शन मिला है। हो सकता है कि जिसे वह प्रेरणा मानता है वह उसकी आनित हो; उसका प्रतिभान प्रकाशहीन हो; उसकी बुद्धि उसे पथअष्ट कर टे; उसकी भावनाएं, आशाएं और हच्छाएं कभी-कभी उसके निर्णय को दोपपूर्णं यना दें। क्या यह अयस्कर न होगा कि मत्याप्रही आवश्यक यातों में भी जनमत पर, समाज की सामूहिक बुद्धिमत्ता पर, आश्रित रहे ?

गांधीजी इस मत को नहीं मानते सत्याग्रही को, जिसका ध्येय समाज का नैतिक नव-संस्करण है, परम्परागत श्रोचित्य पर श्राधारित जन-गत की बाह्य मांगों से नहीं, स्वयं श्रपने श्रान्तिक निर्णय से परिचालित होना चाहिये। " मनुष्य श्रपने श्राप पर शासन करने वाला जीव है, धौर स्वशासन में श्रावश्यक रूप से भूलें काने की शक्ति श्रीर जय-जय भूल हो जाय उसे सुधारने की शक्ति सम्मिलित है।" इसिलिए, "सबी नैतिकता दा श्रयं चालू रास्ते का श्रमुगमन नहीं विकि श्रपने शिए सचा रास्ता कीजना श्रीर उसपर निडर होकर चलना है।" 3

इसके श्रतिरिक्त " श्रवसर मनुष्य श्रनजान की भूल से ही श्रनुचित यात को पिंद्वानना सीखता है। दूसरी श्रोर श्रनर मनुष्य श्रान्तरिक प्रकाश के श्रनुसार चलने में जनमत के धर से या ऐसे ही श्रन्य किसी कारण से श्रसफल हो, तो वह उचित को श्रनुचित से कभी श्रलग न कर सकेगा श्रौर होनों के भेद की चेतना को खो देगा ' श्रहिंसा के एथ पर प्रायः मनुष्य को नितान्त श्रकेला चलना पडता है।"

इस प्रकार महत्त्वपूर्ण मामलों में नेता को जनता का श्रतुगमन करने से हन्कार कर देना चाहिए, नहीं तो वह बिना लंगर के जहाज़ की तरह भटनता फिरेगा। गांधीजी जिखते हैं, "मेरा विश्वास है कि (नेवाश्रों द्वारा) केयल श्रपना विरोध-सूचक मत प्रदर्शित करना श्रीर जनता के मत को श्रात्म-समर्पण करना नितान्त श्रपर्यास है, महत्त्वपूर्ण वातों मे नेताश्रों को उस जनमत के, जो उनकी बुद्धिसंगत नहीं जंचता, विपरीत कार्य करना चाहिए।"

१ यं इं , भा २ पृ ७६; यं इं , भा ३, पृ १५४।

२. यं० इं०, भा० ३, पृ० १५४ ।

३. 'नीति-धर्म', पृ० ३८ ।

४, यं० इ०, भा० ३, पृ० ८५८।

५. यं० इं०, भा० १, पृ० २०६।

गांधीजी के इस मत का शर्य न तो श्रानियंत्रित, जनतंत्र विरोधी, नेतृस्व है श्रीर न शक्ति की श्रम्धपूजा। गांधीजी जानते हैं कि श्रानियंत्रित शक्ति श्रष्टकारी है। वह तिखते हैं, "मैं स्वेच्छ्रचारी-तंत्र से धृगा करता हूं। मैं श्रपनी स्वाधीनता श्रीर स्वतन्त्रता की क्रद्र करता हूं श्रीर उतना ही उन्हें दूसरों के लिए मूल्यवान मानता हूँ। मुमे एक भी न्यक्ति को श्रपने साथ ले चलने की इच्छा नहीं, यदि मैं उसकी युद्धि को प्रभावित न कर सकूं।"

उनके लिए व्यक्ति की नैतिक स्वतन्त्रता में समुदायों की नैतिक स्वतन्त्रता भी सिन्निहित है। स्वयं गांधीजी का जीवन इस सिद्धान्त का उदाहरण है। उनकी श्रान्तिरक श्रावाज पन्द्रह साल की श्रवस्था से उनकी पथ-प्रदर्शक श्रीर संचालक रही थी। श्रपने दीर्घकालीन नेतृत्व में यद्यपि वह साघारण वातों में प्राय: जनमत को मानते थे, प्रमुख सिद्धान्तों के बारे में वह सदा समक्तीते के विरोधी थे। लेकिन उनका यह भी विश्वास था कि समुदायों को सत्य का प्रयोग करने श्रीर भूलें करने का उसी प्रकार श्रिषकार है जिस प्रकार व्यक्तियों को। गिल्वर्ट मरे गांधीजी के श्रहिंसात्मक नेतृत्व का वर्णन इन ग्रव्दों में करते हैं, ''उनका न तो हठपूर्ण मत होता है, न श्राज्ञा। उनकी केवल प्रभावीत्पादक यात, हमारी श्रात्मा को प्रकार, होती है। वह जो सत्य समक्तते हैं, वही हमें प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उन लोगों की न तो निन्दा करते हैं, न उनका निराकरण जो प्रकाश की खोज किसी दूसरे रास्ते से करते हैं। गड

हस प्रकार गांधीजी के सत्याग्रही नेतृत्व के श्रादर्श में दुर्बल, श्रवंसर-वादी नेता के लिए स्थान नहीं जो नेतृत्व की रचा के लिए श्रपनी श्रन्तरात्मा को बेच देता है श्रीर जनता का पथ-प्रदर्शन करने के बजाय उसके पीछे चलता है। यदि मूलभूत सिद्धान्तों श्रीर श्रनुगामियों के मत में विरोध हो तो सत्याग्रही नेता का स्पष्ट कर्त्वव है श्रपनी श्रन्तरात्मा का श्रादेश मानना श्रीर समुदाय को श्रपना पथ-निर्धारित करने देना।

श्रत्यामियों की वफ़ादारी के बारे में गांधीजी पश्चिम की जनतंत्रीय परम्परा से बहुत श्रागे यदे हुए हैं। वह इसके विरोधी हैं कि लोग प्रेम के कारण श्रम्धभक्ति से नेता के श्रत्यामी बने रहें। उनकी मांग है गम्भीर विश्वास पर श्राधारित श्राह्मापालन। इसलिए सन् ११३४ ई॰ में जब उन्हें

१. यं० इं०, मा० १, पृ० २०८।

२. 'स्पीचेज', पृ० ६०८।

**३. राधाकु**ष्णन, 'महात्मा गांघी', पृ० १६७–६≒ी

महसूस हुआ कि कांग्रेस के चिन्तनशील सदस्य, यद्यपि वह गांघीली के प्रति वफादार छौर शिक्षपूर्य थे, उनके साथ महस्वपूर्य सिद्धान्तों पर सहस्ता न थे, तो वे कांग्रेस से श्रवम हो गए, जिससे वह संस्था पर वोक्त के समान ग हो जांय, उनके कारण संस्था का प्राकृतिक विकास न रुके और उसके सदस्य श्रपनी बुद्धि के श्रवसार स्वतन्त्र रूप से व्यवहार कर सकें।

गांधीजी के श्रनुसार यदि स्पष्ट बहुमत सत्याग्रही नेता की श्रीर हो तो भी श्रत्यमत की दृहतापूर्वक मानी हुई किसी राय की उपेचा नहीं क्रनी चाहिए, क्योंकि केवल संख्या-शक्ति पर श्राधारित यह उपेचा एक प्रकार की हिंसा है।

श्रनियंत्रित राज्यसत्ता वाले देशों में नेतृत्व का सिद्धान्त गांधीजी के श्रादर्श के विक्कुल विपरीत है। इन देशों में नेतृत्व का सिद्धान्त है "अपर से नीचे की श्रोर श्रनियंत्रित सत्ता और नीचे से अपर की श्रोर वेहद श्राज्ञा-कारिता श्रीर उत्तरदायित्व।" श्राञ्जनिक युद्धवादी दिक्टेटर प्रचार-विशेषश्च नेता होता है। उसकी सत्ता का स्रोत जनता का गम्भीरता से सोच-विचार कर दिया हुआ निर्णय नहीं होता; वह विरोधियों के साथ यक्तप्रयोग पर श्रीर जनता के सामान्य भय श्रीर घृणा को लगातार उद्ध्याने पर निर्भर रहता है।

#### नेता और ऋहिंसक प्रतिरोधकारी

जय सत्याग्रही समुदाय श्राहेंसक प्रतिरोध प्रारम्भ करता है, तो नेता को ढिक्टेटर (श्रधिनायक) की-सी सत्ता दे दी जाती है, समूह के श्रान्तरिक जनतंत्र में कमी श्रा जाती है श्रीर सदस्यों के व्यक्तिगत निर्णय के श्रधिकार पर प्रतिवन्ध जग जाता है। सत्याग्रही समुदाय के सदस्य नेता को श्रीर उसकी सम्पूर्ण प्रतिरोध योजना को स्वीकार या श्रस्त्रीकार कर सकते हैं। जेकिन स्वीकृति विना किस। मानसिक संगोपन के होना चाहिए श्रीर श्रजुगा-मियों को नेता के निर्णय में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। उसका यचन ही नियम है श्रीर उसके श्रनुगामियों को जी-जान से उसकी श्राज्ञा माननी चाहिए। फ्रांजी सिपाहियों की तरह सत्याग्रही स्वयंसेवकों को भी श्राज्ञा का कारण पूछने का श्रधिकार नहीं; उनका कर्त्तव्य है जान जहाकर भी श्राज्ञापालन।

श्रहिंसक प्रतिरोध में श्रीर हिंसात्मक युद्ध में सिपाही की नेता के संयन्ध

१. गांधीजी का १७ सितम्बर, १६३४ का वक्तव्य, 'हिस्ट्री ग्राव दि काग्रेस' पृ० ६२२–३२।

२. यं० इं०, भा० २, पृ० २१२।

में स्थित लगभग एकमी है। जयतक वह सेना का सदस्य है, वह सेना हिंसात्मक हो या सत्याप्रही, उसे इस निर्णय का श्रधिकार नहीं कि जिस काम को करने की उसे श्राज्ञा मिली है उसको वह करेगा या नहीं ? यह निःसंदेष्ठ द्याव है, लेकिन नेता सत्याप्रही सिपाही पर उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसे श्रपमानित करने के लिए या उसकी मनुष्योचित प्रतिष्ठा पर श्राघात करने के लिए यह द्याव नहीं डालता। यह द्वाव श्रात्म-निर्यंत्रण है, क्योंकि सत्याप्रही सिपाही स्वेच्छा से, श्रान्तरिक प्रेरणा से, सत्याप्रही श्रनुशासन को स्वीकार करता है श्रोर हिंसावादी सिपाही के प्रतिकृत, उसे सत्याप्रही समूह को जब चाहे छोड़ देने की स्वतन्त्रता रहती है।

गांधीजी श्रहिंसक प्रतिशेष में लगे समुदाय के नेता के निर्ण्य पर जनतंत्रात्मक प्रतिबन्ध क्यों नहीं रखते ? एक तो किसी भी प्रकार के युद्ध में निपाहियों के लिए श्रनुशासन श्रनिवार्य है। दूसरे, बहुत से सत्याप्रहियों के लिए श्रहिंसा कामचलाऊ नीति की बात है, न कि श्रटल श्रास्था की। उनके सामने सदा हिंसा श्रीर श्रहिंसा का खुनाव है श्रीर श्रावश्यकता पड़ने पर हिंसा के प्रयोग का प्रलोभन है। सत्याप्रही नेता में यह कमी नहीं; क्योंकि वह दुखद श्रावश्यकता श्रीर दुर्वलता के कारण नहीं, इच्छा से श्रीर नैतिक शिंक के कारण श्रहिंसक है।

लेकिन सत्याग्रही नेता को चाहिए कि वह अपने अनुगामियों की वफादारी पर अनावश्यक दबाव न ढाले। उसे चाहिए कि वह उनको तर्क द्वारा सन्तुष्ट करने का और उनके हृद्य और बुद्धि को अपने साथ ले चलने का प्रयत्न करे। लेकिन यदि तर्क सन्तुष्ट न कर सकें, तो अनुगामियों को अद्या का सहारा लेना चाहिए।

#### नेता का ज्ञान्तरिक नियन्त्रगा

लेकिन सत्य की स्वतन्त्र शोध के लिए श्रीर प्रतिमान द्वारा ठीक पय-प्रदर्शन के लिए सत्याप्रही को वह शुद्धता प्राप्त करना चाहिए जो गांधीजी के शब्दों में, कठोरतम श्रनुशासन का प्रौड परिणाम है। यदि सत्याप्रही को श्रपना नियम-निर्धारक स्वयं वनना है तो श्रनिवार्य शर्त यह है कि "उसे ईश्वर से डरना होगा श्रीर इसलिए श्रपने हृदय को लगातार शुद्ध करतं

१. यं० इं०, मा० २, पृ० ११६१।

२, यं० इं०, २-२-१६३०।

३. इ०, १०-६-३६, पृ० १५८।

रहना होगा।""

हम अपर शुद्ध करने वाले अनुशासन का, जिसकी गांधीजी ने व्यवस्था की है, विस्तृत वर्णन कर खुके हैं। इस अनुगासन से सत्याप्रही के जीवन में सामक्षस्य आता है, अहंता का निरोध होता हैं, उसकी श्रहिमा गत्यात्मक हो जाती है और उसके प्रतिमानों में निश्चितवा आती है। उसमें शाध्यान्मिक अनुभूति की चमता का विकास होता है और श्रात्म-शक्ति की क्यार्य-पहित उसकी समक्त में आने लगती है।

गांधीजी घाष्यात्मिक विकास में श्रीर सत्य के शोध में मीन, प्रार्धना श्रीर उपवास की बहुमूल्य सहायक बताते हैं।

मौन साधक को स्वाभाविक मानवी हुर्वलता से, शर्थात् श्रतिशयोक्ति श्रीर सरय को दवाने या थोडा वहुत यदक्त देने से, वचने में सहायक होता है। इसके श्रतिरिक्त मौन के समय में वह ईश्वर के संपर्क में श्रा सकता है।

उपवास और प्रार्थना शरीर पर श्रात्मा का श्राधिपत्य स्थापित करते में सहायक होते हैं और हमारी दृष्टि को परिष्कृत करते हैं। लेकिन उपवास और प्रार्थना तभी उपयोगी हो सकते हैं जब वह दिखावट के लिए यंत्रवत् न किये जांय। ''प्रार्थना व्यर्थ का दोहराना नहीं है और न उपवास शरीर को केवल भूखों मारना है। प्रार्थना का स्रोत ईश्वर को श्रद्धा से जानने वाला हृद्य है, श्रीर उपवास श्रद्धभ या हानिकर विचार या भोजन से संयम है। ''' 'हार्दिक प्रार्थना श्रान्तरिक श्राकांचा है जिसकी श्रभिव्यक्ति मनुष्य के प्रत्येक कार्य में ही नहीं, बिलक प्रत्येक विचार में भी होती हैं। ''' उपवास मनुष्य की प्रार्थना को जीवित बनाता है और श्रात्मा को ईश्वर के सम्पर्क में लाकर शान्ति देता है। ' वास्तव में उपवास सबसे सच्ची प्रार्थना है। विना उपवास के उसी प्रकार प्रार्थना नहीं हो सकती जिस प्रकार विना प्रार्थना के सचा उपवास नहीं हो सकता।

गांघीजी का जीवन प्रार्थना श्रीर उपवास की संभावना में श्रनुसंघान की श्रनुपम क्था है। वह उपवास-विशेषज्ञ हैं। उपवास उनका श्रविभाज्य

१. यं० इं०, भा०३, पृ० १५४।

२, ह०, १०-१२-३८, पृ० ३७३; 'त्रात्म-क्या' पृ० ७१ ।

३. इ०, १०-४-३७, पृ० ६३ ।

४. यं० इं०, भा० ३, पृ० ३७३-७७।

प. गांधीजी का २३ अक्टूबर सन् १६४४ का वक्तव्य I

श्रंग है श्रीर उसकी उन्होंने यथा-शक्ति एक विज्ञान में परिश्वत कर दिया है। गांघीजी प्रार्थना को सबसे बडा श्रस्त मानते हैं। एक भी स्था ऐसा नहीं होता था जब वह सर्वदर्शी सासी को स्थित का श्रमुमव न करते हों। उनका कोई भी कार्य विना प्रार्थना के नहीं होता था। उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि ईश्वर उनकी श्रोर से उदासीन हो गया हो। जब चितिज श्रधिकतम श्रम्धकारपूर्ण होता था; तब गांघीजी ईश्वर को निकटतम पाते थे। जब वह महत्त्वपूर्ण निर्णय करते थे तब उन्हें 'धीमी शान्त श्रान्तरिक श्रावाज़" स्पष्ट श्रीर साफ सुन पडती थी। यह श्रान्तरिक पुकार ईश्वर की श्रावाज़ थी। एक वार यह श्रावाज़ सुन लेने पर गांधीजी तुरन्त श्राञ्ञापालन करते थे; उनके लिए निर्दिष्ट पथ से हटने का तो नोई सवाल ही नहीं उठता था।

ईश्वर के निरम्तर ध्यान से उनका जीवन इस प्रकार का बन गया था कि वह श्रनुभव करते थे कि उनके साधारण कार्य भी आन्म-प्रेरणा की श्रमिक्यक्ति हैं। वास्तव में गांधीजी श्रातमा की ध्रमिल, श्रस्पष्ट गति की श्रनुभूति मे प्रयत्नशील रहस्यवादी साधक हैं। उनहें विश्रद्ध सत्य की, विश्वातमा की, पूर्ण श्रनुभूति नहीं होती—होती किसे हैं ?—लेकिन दूर-दूर से उसकी सत्तक वह देखते हैं। इसी सफलता ने उनके जीवन को

१. उनका २१-१०-३२ का वक्तव्य, 'हिस्ट्री ऋाव दि काग्रेस', पृ० ६२३; यं० इं० २, पृ० १२३।

२. इ०, ६-१२-४१, पृ० ३७१।

३. 'श्रात्म-कथा', भा० ४, श्र० ११।

४. गांधीजी का विश्वास है कि उच्चपेरणा की प्राप्ति की श्रावश्यक शर्त यह है कि, ''श्रात्मा की एक ऐसी महान् संकटपूर्ण स्थिति हो जाय कि श्राप्त मानसिक दुःख श्रीर यंत्रणा से हिल उठें। उस संकटकाल में या तो व्यक्ति की श्रात्मा श्रनन्त विश्वात्मा की श्रोर ऊपर उठती है श्रीर या फिर उस भयद्भर यातना को न सह पाकर पिछड़िती है श्रीर पार्थिव शरीर से निकटतर सम्वन्ध में विश्राम द्वंदती है। पहले विकल्प में सत्य की श्रावाज सुन पड़ती है, दूसरे में व्यक्ति जड़ जगत् से एकल्पता स्थापित करता है श्रीर श्रपने श्राचरण को उसीके श्रमुक्त बनाता है।" कृष्णदास, 'सेविन मंग्स विद महात्मा गार्धी', मा० १, पृ० ४००—१। सन् १६४०—११ के सत्याग्रह श्रान्दोलन के सम्बन्ध में प्रतिमानर्जन्य निर्णय के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा था, 'श्रसीम यातना के 'बाद उसकी 'उत्पत्ति हुई थी-।'' ह०, २२—६—४०, पृ० २२६।

सामंजस्यपूर्णं बनाया है श्रीर उनको हितहास के महानतम व्यक्तियों की पंक्ति में स्थान दिया है।

संचेप में, नैतिक पथ-निर्धारण पर गांधीजी के विचार जनतंत्रीय नेतृत का श्रादर्श उपस्थित करते हैं। वह स्वेच्छाचारी सत्ता के श्रधःपतनकारी प्रभाव को नहीं सुलाते। इसीलिए वह सत्याप्रही नेवा पर दोहरा—शान्तरिक श्रौर याद्य—प्रतिबन्ध लगाते हैं। वह नैतिक श्रौर श्राध्यात्मिक शृद्धा पर, श्रात्मानुशासन पर, ज़ोर देते हैं। यह श्रनुशासन नेता की नैतिक श्रनुपात की भावना विकसित करता है श्रौर उसे सत्य की निडर साधना श्रौर सर्वश्रेष्ठशिक्ष, श्रात्म-शक्ति, के प्रयोग की समता देता है। गांधीजी इस यात के पत्त में भी हैं कि श्रनुगामियों की श्राद्याकारिता विवेकपूर्ण होनी चाहिए श्रौर इस श्राजा-कारिता को उनके व्यक्तिगत निर्णय श्रौर श्रन्तरात्मा पर श्राधारित होना चाहिए। स्वतंत्रता श्रौर न्याय को सत्तावाद की विजय से बचाने के लिए श्रौर शान्ति श्रौर जनतन्त्र की उन्नति के लिए निसंदिग्ध रूप से ईमानदार नेता श्रौर साहसपूर्ण, जागरूक, नागरिकता नितान्त श्रात्रश्यक हैं।

# सत्याग्रह—जीवन-नियम के रूप में

कपर विशेत शुद्ध करने वाले श्रनुशासन का ध्येय है व्यक्ति को सत्याग्रह के प्रयोग के लिये तैयार करना।

# सत्याग्रह का अर्थ

सत्याग्रह शब्द गांधीजी ने दिच्या श्रक्तीका मे वहां की सरकार के विरुद्ध भारतवासियों के श्रिहिसक प्रतिरोध के सब्चे रूप का परिचय कराने के लिए गढ़ा था। वह विशेषरूप से सामूहिक सत्याग्रही प्रतिरोध श्रीर निष्क्रिय प्रतिरोध या पैसिव रेज़िस्टेन्स में स्पष्ट भेद करना चाहते थे।

चालू भाषा में सत्याग्रह श्रहिंसारमक प्रतिरोध के साथ समीकृत किया जाता है; लेकिन सत्याग्रह केवल श्रहिंसक प्रतिरोध के विभिन्न रूपों— श्रसहयोग, सविनय श्राज्ञा-भंग, उपवास, घरना, इत्यादि—तक ही परिमित नहीं है। सित्याग्रह श्रहिसात्मक प्रतिरोध से कहीं श्रधिक ब्यापक है। र्नित्याप्रह का शाव्दिक अर्थ है सत्य (जिसके अन्दर अहिंसा भी सम्मिलित है) को मानकर किसी वस्तु के लिए श्रामह करना, या सत्य श्रीर श्रहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल । सर्वोच सत्य है श्राध्यात्मिक एकता श्रीर उसके लाभ का एकमात्र मार्ग है श्रहिंसक होना, श्रर्थात् सबसे प्रेम करना श्रीर सब के लिए कष्ट सहना। इसीलिए गांघीजी के श्रनुसार सत्याप्रह श्रात्म-शक्ति या प्रेम-शक्ति का पर्यायवाची है। इस प्रकार सत्याप्रह सच्चे ध्येय की श्रहिसक साधनों द्वारा साधना है। वह "सत्य की, प्रतिपत्ती को कप्ट देकर नहीं, स्वयं कष्ट सहकर रचा है।" सत्याप्रह सत्य के लिए तपस्या है'। इस ब्यापक श्रर्थं में सत्याग्रह में सब विधायक, सुधार के कार्यों का, सेवा के कार्यों का, समावेश है। इस श्रर्थ में सत्याग्रह वैध पद्धतियों का भी निराकरण नहीं करता | वास्तव में गांधीजी श्रहिंसक प्रतिरोध को नागरिक का वैध श्रधिकार सानवे हैं।

१. 'दित्तिण अफ्रीका', पूर्वाद्ध, पृ० १७३–४; 'आत्म-कथा', भा० ४, अ० २६। २. 'स्पीचेज़', पृ० ५०१।

३. यं॰ इं॰, मा॰ २, पु॰ ८३८।

### सत्याग्रह श्रौर निष्किय प्रतिरोध

सत्याग्रह को, विशेषकर उसकी दो प्रमुख शाखाश्रों, असहयोग शौर सिवनय श्राज्ञासंग को निष्क्रिय प्रतिरोध (पैसिव रेज़िस्टेन्स) के साथ समीकृत नहीं करना चाहिए। दिल्ला श्रक्रीका में स्वयं गांधीजी ने निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का प्रयोग सत्याग्रह के श्रथं में किया था। 'हिन्द स्वराज्य' के श्रंग्रेज़ी संस्करण में १७ वें श्रध्याय का—जिसमें वास्तव में सत्याग्रह का वर्णन है—शिर्फ पैसिव रेज़िस्टेन्स है। लेकिन सन् १६०६ ई० में ही गांधीजी जानते थे कि पैसिव रेज़िस्टेन्स सत्याग्रह का श्रधिक प्रचित्त पर प्रेम-शंकि या श्रात्मशक्त से कम शुद्ध वर्णन है। सन् १६०६ के बाद गांधीजी सत्याग्रह श्रीर पैसिव रेज़िस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध) में स्पष्ट मेद करने लगे।

सरपायह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों आक्रमण का सामना करने की, मगड़ों को निपटाने की और सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन की पद्धितयां हैं। लेकिन इन दोनों में दुनियादी भेद है। भेद का कारण यह है कि पैसिव रेज़िस्टेन्स —िजस रूप में इक्केंड में बोट का अधिकार मांगने वाली खियों और उप्रमत वाले नानकन्फामिंस्ट इसाइयों ने और फ्रान्सीसियों के विरुद्ध रूर प्रदेश के जर्मनों ने उसका प्रयोग किया था—कामचलाक राजनैतिक शख है। दूसरी और सत्यायह नैतिक शख है और उसका आधार है शरीर-शिक की अपेचा आत्म-शिक की श्रेष्ठता। पैसिव रेज़िस्टेन्स दुर्वल का शख है, जयिक सत्यायह का प्रयोग वह वीर ही कर सकता है जिसमें बिना मारे मरने का साहस है। पैसिव रेज़िस्टेन्स में उद्देश्य होता है प्रतिपत्ती को इतना परेशान करना कि वह हार मान ले; सत्यायही का उद्देश्य हे प्रेम और धैर्यं- पूर्वक कष्ट-सहन द्वारा विरोधी का इदय-परिवर्त्तन करना। पैसिव रेज़िस्टेन्स में विरोधी के लिए प्रेम की गुज्जाहश नहीं; सत्यायह में घृणा, दुर्भावना इत्यादि के लिए स्थान नहीं। इस प्रकार "सत्यायह गत्यात्मक है, पैसिव रेजिस्टेन्स स्थित्यात्मक है। पैसिव रेज़िस्टेन्स निषेधात्मक रूप से कार्य करता

१. 'हिन्द खराज' (ऋं०), ए० ६५।

२. इयंग्रेजी भाषा में पैसिव रेजिस्टेन्स (निष्किय प्रतिरोध) का लगभग समानार्थक शब्द नानरेजिस्टेन्स (ग्रप्रतिरोध) है। किन्तु सी० एम० केस के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध ग्रीर ग्रप्रतिरोध में मेद है। ग्रप्रतिरोध समर्पण कर देने ग्रीर निष्क्रिय कष्ट-सहन का रुख़ है, जबिक निष्क्रिय प्रतिरोध ग्रपेचाइत ग्रिधक सिक्रय ग्रीर ग्राक्रमणशील है। देखिये केस, 'नानवायोलेन्ट कोग्रर्शन', पृ० ५१।

है श्रीर उसका कप्ट-सहन श्रनिच्छापूर्वक श्रीर निष्फल होता है; सत्याप्रह विधायकरूप से कार्य करता है, प्रेम के कारण प्रसमता से कष्ट सहन करता है, श्रीर कप्टसहन को फलपद बनाता है।" वद्यपि पैसिव रेज़िस्टेन्स श्रीर हिंसा में भेद किया जाता है श्रीर पैसिव रेज़िस्टेन्स हिंसा से सदा दूर रहता है, क्योंकि दुर्वल व्यक्ति हिसा का प्रयोग नहीं कर सकता, तथ भी पैसिव रेज़िस्टेन्स खचित श्रवसर पर हिंसात्मक उपायों के प्रयोग के विरुद्ध नहीं; दूसरी श्रोर सत्याग्रह किसी भी रूप में, श्रनुकूलतम परिस्थिति में भी, हिंसा के प्रयोग की श्राज्ञा नहीं देता । सत्याग्रह के विपरीत, पैसिव रेज़िस्टेन्स का प्रयोग हिंसात्मक क्रान्ति के पूरक के या प्राथमिक रूप में ही सकता है। पैरिव रेज़िस्टेन्स में छान्तरिक शुद्धता का छमाव है, सत्याप्रह की तरह वह साधनों की नैतिकता को आवश्यक नहीं मानता श्रीर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के नैतिक सुधार की उपेचा करता है। दूसरी श्रोर, सत्याप्रह में उद्देश्य-सिद्धि श्रौर सत्याप्रही के श्रान्तरिक सुधार में घनिष्ट सम्बन्ध है। पैसिव रेज़िस्टेन्स का प्रयोग सार्वभौम नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए सत्याप्रह की तरह उसका प्रयोग श्रपने घनिष्ट सम्बन्धियों के विरुद्ध महीं हो सकता। दुर्वेलता श्रौर निराशा की भावना से प्रयुक्त पैसित्र रेज़िस्टेन्स मानसिक श्रीर नैतिक दुर्वजवा बढ़ाता है, दूसरी श्रीर सत्याग्रह सदा श्रांतरिक शक्ति पर ज़ोर देता है श्रीर वास्तव में उसका विकास करता है। पैसिव रेजिस्टेन्स की अपेचा सत्याग्रह अन्याय और अत्याचार का अधिक फलप्रद श्रीर निश्चित विरोध है। लेकिन पैसिव रेज़िस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध) वास्तव में निष्क्रिय नहीं होता, क्योंकि प्रतिरोध सदा सिक्रय होता है।<sup>इ</sup>

सब देशों में और प्रत्येक काल में श्रहिंसा ही घरेलू मागड़ों को निपटाने का साधन रहा है। गांधीजी ने घरेलू जीवन के इस नियम का उपयोग सामूहिक जीवन के विभिन्न चेत्रों में किया है। श्रपने, श्रनुसन्धानों द्वारा उन्होंने सत्याग्रह को 'युद्ध का नैतिक समकच' श्रीर सामूहिक मागड़ों को निपटाने की कला वना दिया है।

व्यक्तिगत जीवन और सत्याग्रह

लेकिन श्रात्म-शक्ति होने के कारण सत्याग्रह "ठीक मार्ग, सत्य श्रीर

१. ह०, २५-६-३८, पृ० १६४, महादेव देसाई का नोट।

२. 'ग्रारम-कथा', मा० ४, ग्र० २६; यं० इं०, मा० १, प्र० २२२; 'स्पीचेज', प्र० ५०१; 'दिच्चिण त्रकीका', त्र० ११, ह०, १४-५-३८, प्र० १११; २५-६-३८, प्र० १६४।

जीवन" है। सगदों को निपटाने के श्रतिरिक्त, सत्याप्रह का उपयोग जीवर के श्रन्य कार्यों में भी हो सकता है। श्रिहेंसा का प्रयोग दैनिक जीवन में माता-पिता, बहों मित्रों, सम्बन्धियों, श्रपराधियों श्रीर निम्नकोटि के जीवों के प्रति हो सकता है। गांधीजी कहते हैं, "वह (श्रहिंसा) ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग व्यक्तियों श्रीर समाजों दोनों द्वारा हो सकता है। उसका उपयोग राजनैविक मामलों में हो सकता है श्रीर घरेलू मामलों में भी हो सकता है। उसका सार्वभीम उपयोग उसके स्थायी श्रीर श्रवेय होने का प्रदर्शन है।" "मेरे लिए, सत्याग्रह का नियम, प्रेम का नियम, शाश्रत सिटांत है। में उन सब के साथ जो शुभ हैं सहयोग करता हूँ। मेरी इच्छा उस सब के साथ श्रसहयोग करने की है जो श्रश्नम है, चाहे यह मेरी स्त्री के सम्यन्य में हो, चाहे मेरे पुत्र के श्रीर चाहे मेरे।"

वास्तव में वह इससे भी श्रागे जाते हैं श्रीर कहते हैं कि यदि हम संगठित श्रहिंसा को सामृहिक कगढ़ों में कारगर बनाना चाहते हैं, तो हमे अहिंसा का व्यवहार अपने दें निक जीवन के प्रत्येक चेत्र में करना होगा।3 यदि हमारी ऋहिंसा सच्ची हैं, तो उसे हमारे काघारण जीवन का श्रंग होना चाहिए, उसे हमारे विचार, शब्द और कार्य में प्रकट होना चाहिए और हमारे सम्पूर्ण व्यवहार की प्रभावित करना चाहिए। वह महसूस करते हैं कि हो सकता है कि राजनीति मे श्राहिंसा श्रायश्यकता के कारण प्रहण किया हुआ सद्गुण और कायरता का आवरण हो। सरकार के प्रति वो जनता को मजयूरम श्रहिंसा पर श्रवलम्बित रहना पडता है। इसीलिए जब श्रहिंसा का प्रयोग केवल सरकार के साथ नहीं, जीवन के दूसरे चेत्रों में भी किया जाय-घरेल और सामाजिक सम्बन्धों में भी नहीं हमें हिंसा और श्रहिंसा में चुनाव की सुविधा है-तभी यह कहा जा सकता है कि श्रहिंसा केवल कामचलाऊ नीति नहीं है। " यही कारण है कि गांघीजी के अनुसार दानशीजता की वरह श्रहिंसा का प्रारम्भ घर से होना चाहिए। वह कहते हैं कि "श्रहिंसा की बारहखड़ी सबसे श्रधिक श्रन्त्वी तरह घरेलू पाठशाला में सीखी जा सफती है थ्रीर में श्रनुभव से कह सकता हूँ कि यिं हम वहां सफलता प्राप्त कर लें

१. यं० इ० भा० ३, पु० ४४४।

२. यं० इ०, मा० २, पृ० १०५४।

३. ह०, २६-६-४०, पृ० १८१।

४. इ०, २१-७-१६४०, पृ० २१०।

थ्र. ह०, १६-११-३८, पृ० ३३६-३७।

तो सब जगह हमारी सफलता निश्चित् है। एक श्रहिंसात्मक मनुष्य के लिए सारा संसार कुटुम्ब है। १३ गांधीजी का मत है कि सार्वजनिक सत्याप्रह व्यक्तिगत या घरेलू सत्याप्रह का प्रसार या विस्तृत रूप है श्रीर सार्वजनिक सत्याप्रह को वैसे ही घरेलू मामले की कल्पना करके परखना चाहिए। 2

जब तक श्रिंद्सा को न्यक्तियों के हृदय में स्थान देने का प्रयास न हो, तब तक उसे सामृहिक और श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालक बनाने का प्रयत्न न्यर्थ है। सत्याप्रही के न्यक्तिगत जीवन की हिंसा श्रपूर्ण श्रनुशासन का लच्च है। उस हिंसा से ज्ञाव होता है कि सत्याप्रही सत्याप्रह के मृलभूत सिद्धान्त, सब के साथ श्राध्यात्मिक श्रात्मीयता, की उपेचा करता है। वह इस बात का निश्चित चिन्ह है कि सत्याप्रही नैतिक विकास के उस तज तक नहीं पहुंचा है श्रीर श्रात्म-नियंत्रण की उस दशा को नहीं प्राप्त कर सका है जहां हिंसा श्रसह्य हो जाती है। मानुषी जीवन श्रविमाज्य समप्रता है, इसित्य सत्याप्रही के न्यक्तिगत जीवन की हिंसा सत्याप्रही समुदाय के सदस्य की हैसियत से किये गए उसके न्यवहार में श्रवश्य प्रदर्शित होगी।

यदि वोई व्यक्ति श्रहिंसा को केवल राजनेतिक चेत्र में स्वीकार करता है, तो इसका श्रर्थ है कि उसकी श्रहिंसा दुर्वल की है, वह श्रहिंसा को केवल कामचलाऊ नीति की तरह स्वीकार करता है श्रीर इस नीति को वह भारी कठिनाइयों या वहे प्रलोभनों के कारण वदल सकता है। यह हिचिकचाहट का रुख़ है श्रीर व्यक्ति के श्रव्छा सिपाही बनने में वाधक होता है; क्योंकि सिपाही, श्रहिंसा का सिपाही भी, श्रज्य शक्ति से तभी लहता है जब उसने दूसरे विकल्प पूरी तरह छोड़ दिये हों। इसिलए गांधीजी की राय यह है कि "जब तक श्रहिंसा मानी जाय तब तक उसे सर्वप्रथम रखना चाहिए। तभी वह श्रजेय हो सकती है। नहीं तो वह केवल दिखावा श्रीर शक्तिहीन चीज़ होगी।"

उनके श्रनुसार यदि श्रहिंसा, सची ज्यापक श्रहिंसा से भिन्न, कामचलाऊ शस्त्र की मांति स्वीकार की जाय, तो उससे पराधीन जाति को राजनैतिक स्वतन्त्रता मिल सकती है। लेंकिन राजनैतिक स्वतन्त्रता जनतंत्रवाद का बाह्य श्राकार या गांधीजी के शब्दों में, 'यंत्रवत् जनतंत्र' या 'पार्लमेंटरी स्वराज्य'

१. ह०, २७-७-४०, पू० २१४।

२. यं॰ इं॰, भा॰ २, पृ॰ ८२१।

३. ह०, २४-६-३६, पृ० १७४।

होगी न कि श्रहिंसात्मक स्वराज्य या सिद्धान्त की तरह स्वीकृत जनतंत्रवाट। क्योंकि जब श्राहिंसा कामचलाऊ नीति की भांति स्वीकार की जाती है तो उसका थर्थ है "जहां तक लामदायक हो वहां तक श्रहिंसा श्रीर जय श्राव-रयक हो तो हिंसा।" हिंसा का श्रर्थ है मनुष्यों को साधनमात्र समककर, उनका प्रयोग । इस प्रकार दुर्वलता की श्रहिंसा श्रर्थात् कामचलाऊ नीति की मांति प्रहण की हुई प्रहिंसा जनतंत्रवाद के मूलभूत सिद्धान्त का निपेध है। यह सिद्धान्त है-मनुष्यों में छोटे-से-छोटे का ग्रसीम नैतिक मृत्य है । दूसरी छोर, वीर मनुष्य की अहिंसा सव मनुष्यों की एकता में विश्वास करती है। वह दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करती श्रीर उनको उन्नति का पूरा थवसर देती है। अधकचरी अहिंसा द्वारा प्राप्त स्वराज्य के वाद शक्ति-प्राप्ति के लिए त्याम वौर पर प्रचलित श्रांतरिक छीना-सपटी श्रनिवार्थ है। इस प्रकार के स्वराज्य से शक्ति और स्वतन्त्रता दुर्वलीं और निर्धनों के हाथ न आएगी और यह स्वराज्य सचा जनतन्न न होगा। इसलिए गांधीजी का मत है कि दुर्वज्ञता की श्राहिंसा हमें सची स्वतन्त्रता के ध्येय तक कभी न पहुँचा सकेगी श्रीर ''यदि उसका बहुत दिनों तक व्यवहार हुश्रा तो वह हमें स्व-शासन के श्रयोग्य भी बना सकती है। " १

यह ध्यान में रखने की वात है कि लगभग २० वर्ष पहिले तक गांधी-जी इस वात पर ज़ोर नहीं देते थे कि सत्याग्रही प्राहिसा को सिद्धान्त की तरह माने। शायद श्रपने श्रादर्श की सिद्धि के लिए वह दूसरों के सहयोग का यह मूल्य दे रहे थे। उन्हें श्राशा थी कि ज्यावहारिक नीति को तरह श्रहिंसा का श्रम्यास धीरे-धीरे लोगों को उसे सिद्धान्त की भांति स्वीकार करने के लिए तैयार करेगा। लेकिन यह साधनों की शुद्धता के साथ समसौता था। उन्हें श्रमुभव से ज्ञात हुश्रा कि यह भूल थी श्रार तय सत्याग्रही से उनकी मांग हो गई श्रहिंसा के सिद्धान्त पर हद श्रटल श्रदा।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी न्यक्तिगत जीवन में श्राहेंसा का उपयोग उसके सामूहिक पद्धित के रूप में विकास के बहुत पहिले श्रारम्भ हुआ था। गांधीजी भी राजनैतिक चेत्र में श्राहेंसा के संगठित उपयोग के पहिले श्रपने जीवन की त्रिभिन्न परिस्थितियों में उसके उपयोग का श्रानुभव प्राप्त कर चुकं थे। वचपन में ही सस्य श्रीर श्राहेंसा के पाठ उनके मन पर श्रंतित हो गए थे श्रीर वह हन नियमों के श्रनुसार श्रपने जीवन को गढ़ने लगे थे। वह वातावरण जिसमें उनका पालन-पोपण हुशा था श्रहिंसा की वैंप्णव श्रीर

१. इ०, १३-७-४०, पृ० १६३।

जैन परम्परा से श्रोतशित था | उनकी तपस्विनी मां वर्तो श्रीर उपवासों के श्र ज्ञुशासनपूर्ण जीवन का श्रादर्श थीं श्रीर उनके श्रसाधारण रूप से वीर सत्यनिष्ठ पिता ने श्रिष्टिसक प्रतिरोध का जीवित दृष्टान्त उनके सामने रक्खा था। श्रीमती कस्त्रवा भी गांधीजी के इस विकास में उनके प्रति श्रिष्टिसात्मक प्रतिरोध के ब्यवहार द्वारा सहायक हुई थीं। गांधीजी उनकी सहायता की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं, "मेंने श्रीष्ट्या का पाठ श्रपनी खी से तय पढ़ा, जब मैंने उन्हें श्रपनी इच्छानुसार मोटने का प्रयत्न किया। एक श्रोर मेरी इच्छाशित के प्रति उनके दृद प्रतिरोध ने श्रीर दूसरी श्रोर उनके मेरी मूर्खता से होने वाले कष्ट को खुपचाप सहन करने ने श्रन्त में मुक्ते लिजत कर दिया श्रीर मेरे इस मूर्खतापूर्ण विचार को दूर कर दिया कि मेरा जन्म उनके ऊपर शासन करने को हुआ था, श्रीर श्रन्त में वह मेरी श्राहसा की शिचका बन गई'। मैंने जो कुछ दिच्या श्रक्रीका में किया वह सत्याग्रह के उस नियम का ब्यापक रूप था जिसका उन्होंने व्यक्तिगत रीति से श्रनिच्छापूर्वक व्यवहार किया था।"

गांधीजी का सम्पूर्ण जीवन ऐसे प्रयोगों से भरा है जिनसे प्रकट होता है कि किस प्रकार सत्य श्रोर श्रिहंसा से मनुष्य जीवन की जिटल समस्याश्रों को हल कर सकता है। सत्य श्रोर प्रेम, श्रोर शान्त, मीन कप्ट-सहन द्वारा श्रीर जब-जब श्रावश्यकता हुई, निढर होकर हिंसा के मुख में जाकर, उन्होंने बहुत से दुराप्रही प्रतिपिच्यों का हृद्य परिवर्तन किया श्रोर उनकी उच्च भावनाश्रों के विकास में महायक हुए श्रोर जब कभी वह श्रपनी कोई मूल जान पाते थे, वह उसे तुरन्त स्पष्टक्ष से स्वीकार कर लेते थे श्रोर उसका उचित संशोधन करते थे। उनकी श्रात्म-कथा श्रीर दूसरे लेख ऐसे सजनात्मक श्रमुमवों से श्रोतप्रीत हैं जिन्होंने उनके चित्र को गढ़ा है श्रीर उनके तस्व-दर्शन को प्रभावित किया है। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम के नियम की कार्य-प्रणाली में बचपन से प्रारम्म हुए दीर्घकालीन श्रनुभव के श्रभाव में शायद गांघीजी श्रहिंसा को विकसित करके महान् जन-समुदायों द्वारा प्रयोग के योग्य शक्तिशाली श्रस्न न बना पाते।

# सत्याग्रह और व्यक्तिगत भगड़े

श्रहिंसा को जीवन-नियम के रूप में स्वीकार करने का श्रर्थ है कि

१, श्रात्मक्था, पहिला श्रध्याय देखिये।

२. राधाकृष्णन् , 'महारमा गांधी' में ह्वायलैंड द्वारा उद्धरित । श्रीमती कस्तूरबा के एक प्रतिरोध के दृष्टान्त के लिए देखिये 'त्रातम-कथा', भा० ४, र्ग्न० १०।

ब्यक्ति को दूसरों के सम्बन्ध मे, विशेषरूप से जय वह श्रशुभ श्रीर श्रन्याय का प्रतिरोध करता है, श्रहिसात्मक होना चाहिए। सत्याप्रही की श्रहिसा की परत्व सगदों की उत्तेजना श्रीर व्यप्रता में होती है। दूसरों के श्रन्याय का विरोध करने के पहिले उसे श्रपने जीवन में श्रन्याय दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। वाह्य पिरिश्यति में सुधार सत्याग्रही की श्रांतरिक दशा के सुधरने के बाद ही हो सकता है। यदि दूसरों के श्रन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह का सफल प्रयोग करना है, तो उससे पहिले उसका प्रयोग श्रपनी भूजों श्रीर कमज़ीरियों के विरुद्ध करना होगा। इसका श्रर्थ है श्रहिंसात्मक मूल्यों और अपदर्शों का श्रम्यास। यह श्रात्मानुशासन, जिसमे भावनाश्रों श्रीर विचारों के नियन्त्रण का समावेश है, सत्याग्रही में श्रजेय श्रांतरिक शक्ति या श्रात्म-शक्ति विकसित करता है।

गांधीजी पूर्णं आत्मानुशासन या निरपेत्त श्रिहिसा की व्यवस्था नहीं करते । यह इस संसार में असम्भव है। वह पूर्णंता पर नहीं, पूर्णंता की श्रोर अग्रसर होने के प्रयस्न पर ज़ोर देते हैं। उनका विश्वास निरन्तर प्रयस्तशीलता में है। सत्याग्रही को अपने सामने वीरों की श्राहिंसा का श्रावर्शं रतना चाहिए। उसे सदा जागरूक रहना चाहिए कि उसकी श्राहंसा थिगए कर कायरता का श्रावरण न वन जाय। कायरता से बचकर उसे यथा-शक्ति श्राहर्श तक पहुंचने का प्रयस्त करना चाहिए।

प्रगतिशील ससार में भी महत्वपूर्ण मतभेद रहेंगे और कभी-कभी यह मतभेद मगड़ों को जन्म देंगे। जहां तक मगड़ों को निपटाने के श्राहेंसक मार्ग का सम्बन्ध है कभी-कभी सत्याप्रही के सामने किठन समस्थाण श्राती हैं जो सत्याप्रही के पथ को श्रस्पष्ट श्रोर श्रन्धकारपूर्ण बना देती हैं। सत्याप्रही को धेर्यवान श्रीर साहसी होना चाहिए, श्रीर उसमें श्रनुसन्धानवृत्ति, नह परिस्थितियों का सामना करने श्रीर साधनों के सदुपयोग की चमता होना चाहिए। यह जानने के लिए कि किसी परिस्थिति विशेष में वह किस प्रकार व्यवहार करे उसे श्रपनी विवेक-बुद्धि पर श्रवलम्बित रहना होगा। लेकिन इस श्रद्याय में व्यक्तिगत कगड़ों में श्रहिंसक प्रतिरोध-सम्बन्धी कुछ सामान्य प्रश्नो पर गांधीजी के विचारों का संचित्र वर्णन श्रनुपयुक्त न होगा। सामृहिक श्रीर व्यक्तिगत सम्बन्धों के श्रहिंसक प्रतिरोध की सीमारेखा स्पष्ट रूप से नहीं खीची जा सकती। व्यक्तिगत प्रतिरोध के सिद्धांत सामृहिक प्रतिरोध में भी लागू है। इन सिद्धांतों के श्रितिरक्त, सामृहिक प्रतिरोध में पर्याप्त संगठन श्रीर श्रनुशासन

की भी श्रावश्यकता है। ज्यक्ति श्राहिंसक प्रतिरोध का उपयोग ग्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध कर सकता है। लेकिन श्रामतौर से जब किसी ज्यक्ति द्वारा सत्याग्रह का उपयोग किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर किसी प्रभावशाली समुदाय के विरुद्ध किया जाता है तो यह सत्याग्रह सामूहिक प्रतिरोध में परिगत हो जाता है।

#### अवसर

सत्याप्रही स्वभाव से शान्ति-प्रिय होता है। वह यैठा-वैठा मगड़े नहीं मोल लेता, गांघीजी के शब्दों में, "सत्याग्रह की यही खुबी है। वह खुद हमारे पास चला श्राता है। उसे हमें खोजने नहीं जाना पढ़ता। यह गुण उसके सिद्धांत में ही समाया हुआ है। जिसमें कोई बात छिपाई नहीं जाती, किसी तरह की चालाकी नहीं रहती श्रीर जिसमें श्रसत्य की तो गुक्षाहश ही नहीं, ऐसा धर्म-युद्ध श्रनायास ही श्राता है श्रीर धर्मनिष्ठ मनुष्य उसके स्वागत के लिए हमेशा वैयार रहता है । पहले से जिसकी रचना करनी पढे वह घमें युद्ध नहीं है।" अस्याग्रही समाज-सेवा द्वारा श्रात्मानुभूति में प्रयत्नशील रहता है। जब उसके मार्ग में रुकावट पढ़ती है, उसकी संवेदनशील विवेक दुद्धि को कोई बात श्रन्यायपूर्ण जंचती है श्रीर उसे ष्रांतरिक प्रेरणा की श्रतुमति होती है. तब वह सत्याग्रह का उपयोग उस रकावट के इटाने के लिए करता है। सत्याग्रह का उपयोग केवल समाज के हित के लिए हो सकता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी नहीं हो सकता। विजी व्यक्ति हानि-लाभ की भावना के ऊपर नहीं उठ सकता, वह सत्याग्रही होने के श्रयोग्य है, क्योंकि सत्याग्रही को सदा सत्य श्रीर न्याय की रत्ता के लिए श्रपना सर्वस्व विलदान करने को तैयार रहना पड़ता है। किन्तु श्रात्म-सम्मान की रचा श्रहिंसक प्रतिरोध का उचित कारण है, क्योंकि श्रात्म-सम्मान की उपेचा समाज की श्रसंतीपजनक नैतिक श्रवस्था की सूचक है। प्रकट है कि सत्याग्रह से अनैतिक कार्यों और अन्यायपूर्ण लाभ की रचा नहीं की जा सकती<sup>3</sup>।

सामाजिक हित के प्रश्नों में भी सत्याग्रही श्रहिंसक प्रतिरोध करने का निर्ण्य स्वयं श्रपनी मर्यादा श्रीर श्रन्याय का प्रकार श्रीर गंभीरता ध्यान में रखकर करता है। जैसा कि गांधीजी के जीवन से ज्ञात होता है, कुछ श्रवसरों पर

१. 'दिच्या श्रफीका का सत्याग्रह', पूर्वोद्ध, पृ० १३।

२. यं० इं०, मा० २, पृ० ११८३।

३. इ०, ५-६-३६, पृ० २३६ ।

सत्यामही बढ़ी लड़ाइयों के लिए धपनी शक्ति की रखा करने के उद्देश्य मे साधारण श्रन्थाय की उपेदा कर देता है। १

### उद्देश्य

व्यक्तिगत थार सामूहिक सत्याग्रह का उद्देश्य न वो श्रन्यायी को द्याना, हराना, दंख देना या उसकी इच्छा-शक्तिको कमज़ोर बनाना है, श्रीर न उसको मुकसान पहुँचाना या परेशान करना है, यद्यपि वास्तव में सत्याग्रही के प्रतिरोध और कप्ट-सहन से अन्यायी की हानि पहुंच सकती है। सत्याप्रही विरोधी से मानवता के नाते प्रेम करता है शौर उसके उद्युतम श्रंश को प्रमावित करके, उसका हृदय-परिवर्तन करके, उसमें न्याय-मावना जाप्रत करना चाहता है। हटय-परिवर्तन का अर्थ है कि प्रतिपत्ती अपनी मूल जान लेता है, उसके लिए पश्चात्ताप करता है शौर मगडे वा शान्तिमय निपटारा हो जाता है। जैसा गांधीजी ने एक बार मिल श्रीया हैरिसन से कहा था, "श्रहिसक पढ़ित का सार ही यह है कि वह विरोध का, विरोधियों का नहीं, श्रन्त करने का प्रयत्न करती है।" सटा श्रहिसक युद्ध का श्रन्त होता है लममौता, न कि एक पत्त का दूसरे पर श्राधिपत्य या प्रतिपत्ती के मनमान पर प्रहार करना । इस प्रकार सत्यायही एक पत्त की विजय के लिए नहीं, दोनों पत्तों की विजय के लिए लड़ता है। वह श्रन्यायी की भी मांग के न्यायपूर्ण भाग की उपेद्धा नहीं करना चाहता । उसका उहेरय होता है दोनों पत्तों के सत के न्यायपूर्णं अंशों का समन्वय ।

सत्याग्रह का ध्येय उसकी पद्ति का निर्देश करता है। निपेधारमफ रूप से सरयाग्रही को सब प्रकार की हिंसा में श्रलग रहना चाहिए। हिमा विरोधी के विनाश का या कम-से-कम उसकी चीट पहुँचाने का प्रयत्न फरती है, श्रीर यह उसकी सुधारने का या उसके हृदय-परिवर्तन का मार्ग गई। है। सत्याग्रही को चाहिए कि इस बात का प्रयत्न करे कि वह जान-यूमजर विचार, शब्द या कार्य से विरोधी को हानि न पहुँचाए। इस प्रकार उसको श्रपने हृदय में क्रोध, घृणा, दुर्मावना, सदेह, प्रतिहिंसा या ऐसी ही दूसरी विभाजक भावनार्श्यों की स्थान नहीं देना चाहिए। जहां तक भाषण का सम्यन्ध ई, उसकी सय प्रकार की गाली-गलौंज, सम्मान पर प्रहार करने वाली, गर्व या श्रनावश्यक रूप से कप पहुँचाने वाली भाषा से वचना चाहिए। श्रपने कार्यों सं उसकी पाश्रविक शक्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना

१. 'ग्रात्म-कथा', पृ० १६४।

२. इ०, २६-४-३६, पृ० १०१।

श्रम्याची के साथ सहयोग करना और उसको सहायता देना है। सब प्रकार की उत्तेतना के होते हुए भी श्रसिट्णुटा और प्रतिहिंसा से बचना चाहिए श्रीर प्रतिपत्ती को हराना नहीं चाहिए। यदि सत्याग्रही पर श्राक्षमण हो, तो उसे शुकदमा नहीं चलाना चाहिए, न उसे बाहर वालों को श्रपनो सहायता के लिए बुलाना चाहिए, क्योंकि इन दोनो बावों का श्रध है शरीर-शक्ति का सहारा लेना।

विधायक रूप से "सत्याप्रही सदा श्रष्टाम को श्रम से, क्रोध को प्रेम से, श्रसस्य को सस्य से श्रीर हिंसा को श्रहिंसा से जीतने का प्रयत्न करेगा।" . सत्याप्रही को आत्मशक्ति की कार्य-पद्धति श्रौर प्रतिपत्ती के साथ श्रपनी श्राध्यात्मिक एकता का बोध होता है। इसलिए वह विरोधी के साथ श्रपने कुदुम्ब के सदस्य की भाँति व्यवहार करता है। उसे चाहिए कि वह विरोधी को भूल से बचाने के लिए उस घरेलू रीति का उपयोग करे जी मतभेद को कम-से-कम करके श्रीर जिन बातों पर दोनों पत्त सहमत हैं उन पर ज़ीर देकर क्ता दे का निपटाना श्रासान कर देती है। गांधीजी कहते हैं, में "श्रन्यायी के प्रति, जो मेरा शत्रु है, उन्ही नियमों का प्रयोग करू गा जिनका में अपने थन्याय करने वाले पिता या पुत्र के प्रति करता ।" गांधीजी घरेलू नीति का वर्णन इस प्रकार करते हैं, "बरेलू कगड़ों और मतभेदों का निपटारा प्रेम के नियम के अनुसार होता है। जिस सदस्य को आघात पहुंचता है उसे दूसरों के लिए इतना श्रादर होता है कि वह जिन लोगों के साथ उसका मतमेद है उनसे विना नाराज हुए या बदला लिए श्रपने सिद्धान्तों के लिए कप्ट सह लेता है और क्योंकि क्रोध का दमन और कप्ट-सहन कठिन शकियाएं हैं, इसिलए वह तुन्छ वातों को बढ़ाकर सिद्धान्तों में परिणत नहीं कर देता, विक सभी अनावश्यक बार्तों में इच्छापूर्वक श्रन्य कुटुम्बियों से सहमत ही नाता है और इस मकार, बिना दूसरों की शांति-भग किये, श्रपने श्राप श्रधिकतम शान्ति-लाम का उपाय करता है। इस प्रकार उसका कार्य, चाहे वह विरोध करे था इदुम्बियों की बात मानले, सदा इदुम्ब की भलाई की वृद्धि के लिए होता है।"3

प्रतिपत्ती के साथ श्रपने कुटुम्य के सदस्य की भांति वर्ताव करने की रीति है उसके उहेश्य की ईमानदारी में उसी प्रकार विश्वास करना जिस

१, यंव इंव, द-द-१६२६।

२. 'स्पीन्वेज़', पृ० २८४ ।

३ 'स्पीचेज्र', पृ० ५०२।

प्रकार सत्याग्रही अपनी ईमानदारी में विश्वास करता है। " "यदि वह ग्रतिपदी को नहीं भी जानता या उसे श्रविश्वसनीय भी समम्मने लगा है, तय भी उसे प्रतिपत्ती का दक्ता से विश्वास करना चाहिए। " "यदि विरोधी उसे यीस यार घोला देता है, तो भी सत्याग्रही इछीसवे बार उसका विश्वास करने को तैयार रहता है, क्योंकि मनुष्य-स्वभाव में दढ़ श्रद्धा उसके सिद्धांत का सार है। " "

### समभौता

ध्यक्तिगत सम्बन्धों में सत्याग्रही पद्ति में, घरेलू कमडों के सादश्य से, समकाना-बुकाना और विचार परिवर्तन; कमड़े का किसी ऐसे मनुष्य द्वारा निपटारा निसके निर्णय में दोनों पत्तों को विश्वाय हैं; शसहयोग, यदि श्रन्यायी को सत्याग्रही को आज्ञा देने की सत्ता प्राप्त हैं, तो उसकी शाद्या का सविनय भंग; प्रतिरोध के परिणामस्वरूप कप्ट-सहन; उपवास; शादि सम्मिन्तित हैं। श्रहिंसक प्रतिरोध श्रादि से श्रन्त तक शुद्ध रहना चाहिए और सत्याग्रही को सत्य और श्रहिंसा पर श्रटन रहना चाहिए।

तत्याप्रही को श्रन्यायी में भी सत्य के श्रंश की उपेचा नहीं करना चाहिए। विपत्ती के प्रति पूर्ण न्याय करने के लिए यह श्रावश्यक है कि सत्याप्रही श्रपनी बुद्धि को निष्पत्त रखे, विपत्ती के दृष्टिकीण को समक्षने का प्रयत्न छरे, श्रीर यदि श्रावश्यक हो तो श्रपने निर्णय में संशोधन करने के लिए तैयार रहे। असत्याप्रही सदा श्रपने से भूल होने की सम्भावना मानता है श्रीर भूल जान लेने पर हर तरह की जोव्यिम उठाकर भी उनको न्वीकार कर लेता है श्रीर उसके लिए प्रायश्रित करता है। असत्य पर श्रामद करने का श्र्ये है वास्तविक शक्ति की प्रतिश्व करका में है। श्रसत्य पर श्रामद करने का श्र्ये है वास्तविक शक्ति को प्रतिश्व की भूठी भावना के कारण खो देना। गाधीजी लिखते हैं, "भूल-स्वीकार उस काइ की भांति है को भूल काढ देता है श्रीर धरातल को पहिले से श्रीयक साफ्त कर देता है। मनुष्य नीति-पथ से श्रायह-पूर्वक भटक कर श्रपने उदिष्ट स्थान पर कभी नहीं पहुँचा है।"

१ यं०, 🗸 ०, मा० २, ए० १३१६।

२. इ०क -६-३६, ए० १५०।

३. ५ रह ऐफिका' (ग्रां), पृ० २४६।

४. स्सारम् ०, भा० २, पृ० २२७, पृ० १३२०; यं० इ ०, भा० २, पृ० ३८७।

प. 'ई फिक्शा', भा० ४, पृ० ३६४ ।

६. य १००, मा० १, पूर ६६६।

विरोधी की भूल का कारण या तो अज्ञान होता है या स्वार्थपरता और दुर्भावना—यद्यपि स्वार्थपरता और दुर्भावना का भी कारण अन्त में अज्ञान होता है। इसिलए अहिंसक प्रतिरोध में, प्रतिरोध चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक—सबसे पहिले सत्याप्रही विपची को सममा-बुमाकर समसीता करने का भरसक प्रयत्न करता है। यदि आवश्यक हो तो वह इसके लिए तैयार हो जाता है कि कोई मध्यस्थ कराडे का निर्णय कर दे। वह उप साधनों का प्रयोग एकदम नहीं करता, तभी करता है जय शान्तिपूर्ण साधनों हारा समसीते का प्रयश्न निष्फल होता है।

हो सकता है कि विपन्नी समसौते की वातचीत के लिए तैयार न हो इसिलए सत्याप्रही का बातचीत द्वारा कगड़ा निपटाने का प्रयत्न श्रसफल हो। १ लेकिन असफलता सध्याप्रही की भूल के कारण नहीं होना चाहिए। सममौते के प्रारम्भिक प्रयत्नों के असफल हो जाने के बाद भी सत्याग्रही सदा संघर्ष की प्रत्येक श्रवस्था में शान्तिमय निपटारे के प्रत्येक श्रवसर का उपयोग करने के लिए तैयार रहता है। यदि श्रावश्यक हो तो वह समसौते के लिए विपत्ती का दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि वह प्रतिष्ठा की मूठी भावना से मुक्त होता है। एक वार दिचण श्रफ्रीका के श्रहिसक संघर्ष में जब सममौते की ज़रा भी ष्ट्राशा न रही थी, गांधीजी ने श्रपनी श्रोर से स्मट्स साहब से मुलाक़ात की। बातचीत के फलस्वरूप स्मट्स साहव नर्स पड़ गए और समझौते के लिए गांधीजी का श्रन्तिम प्रयस्न सफल हो गया। लेकिन यद्यपि सरयाग्रही समसौते के लिए उत्सुक रहता है श्रीर श्रनावश्यक वार्तों में दवने को तैयार रहता है, र वह उन नैतिक सिद्धांतों पर कभी नहीं सुकता जिनको विपत्ती के श्रम्याय से चीट पहुंची है श्रीर जो श्रहिंसक प्रतिरोध का कारण हैं। गांधीजी ने एक बार कहा था, 'मेरे सममौते देश या ( राष्ट्रीय ) उद्देश्य को हानि पहुंचाकर कभी न होंगे" बुनियादी बातों में समकौता विरोधी के प्रति समर्पण कर देने का सूचक है। इसलिए सममौता तभी हो सकता है जब दोनों पर्च व्यनियादी वार्तों के बारे में एक मत हों।

हमारे देश के कुछ मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ गांधी नी से इस प्रश्न पर सहमत नहीं हैं। उनकी राय है कि समसौते के हिन्सिकता सत्याप्रही सिपाहियों का जोश ठंडा श्रीर शक्ति कम कर देती हैं? सत्याप्रही सिपाहियों का जोश ठंडा श्रीर शक्ति कम कर देती हैं?

० इ

यात्म-

० इं

१. ह०, २४-६-३६, पृ० १६६-७० श्रीर १७२।

२. यं व इं ०, भा० ३, पृ० १०५८।

३ ह०, ३०-३-४०, पृ० ७०, ७२।

शौर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लढ़ाई का एक उचित श्रवसर होता है, जो समकौते की वातचीत में हाथ से जाता रहता है, श्रीर जय श्रन्त में लटाई प्रारम्भ होती है तो श्रनुकृत वातावरण नहीं रहता।

लेकिन गांघीजी के अनुसार संममीते के लिए उत्सुकता सत्याप्रह का प्रावश्यक ग्रंग है। सत्याप्रही को विपत्ती के साथ अपनी शाध्यात्मिक एकता का ध्यान रहता है, वह वास्तव में विपत्ती से मानवता के नाते प्रेम करता है शोर उसका उद्देश्य होता है शान्ति, न कि लड़ाई। सममीताप्रियता श्रोंग श्रोर उसका उद्देश्य होता है शान्ति, न कि लड़ाई। सममीताप्रियता श्रोंग सममीते के लिए प्रयत्न करना सत्याप्रही के इस केंचे शाध्यात्मिक उद्देश्य को सममौते के लिए प्रयत्न करना सत्याप्रही के इस केंचे शाध्यात्मिक उद्देश्य को प्रकट करते हैं। इससे मालूम हो जाता है कि सत्याप्रह शावश्यक रूप से प्रकट करते हैं। इससे मालूम हो जाता है कि सत्याप्रह शावश्यक क्या से स्थांक उसके लिए शात्म-सम्मान श्रोर ईमानदारी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे सत्याप्रही को जनमत की सहानुमूति श्रीर सहायता भी मिल हो। इससे सत्याप्रही को जनमत की सहानुमूति श्रीर सहायता भी मिल जाती है।

सवर्ष की किसी-न-किसी अवस्था में, कम-से-कम उसके अन्त में, दोनों पत्तों में बातचीत और समकीता तो होगा ही। प्रारम्भ में ही समकीते के प्रयत्न से शायद दोनों पत्त संवर्ष के कप्ट-सहन से यच जायं। इसके अतिरक्त सर्याग्रही का सरय-प्रेम भी उसे समकीता रेग बनाता है। यह जानता है कि सर्याग्रही का सरय-प्रेम भी उसे समकीता रेग आंशिक रूप में ही देए मनुष्य सत्य को सदा भिन्न-भिन्न दिव्दकोणों से और आंशिक रूप में ही देए पाते हैं। गांधीजी ने एक वार खुई किशर से कहा था, ''में आवश्यक रूप से समकीता करने वाला मनुष्य हूं, क्योंकि में कभी निश्चित् नहीं रहता कि में समकीता करने वाला मनुष्य हूं, क्योंकि में कभी निश्चित् नहीं रहता कि में समकीता करने वाला मनुष्य हूं, क्योंकि में कभी निश्चित् नहीं रहता कि में समकीता करने वाला मनुष्य हुं, क्योंकि में सभी निश्चित् नहीं रहता कि में समकीता करने वाला मनुष्य हुं, क्योंकि में सभी विश्चित् नहीं रहता कि में समकीता करने वाला, आवश्यक बातों की जान देकर भी रचा करने की श्रांतरिक शक्ति प्राप्त करने की पूर्व मान्यता है। '' इस प्रकार समकीते की वातचीत करने से करने की पूर्व मान्यता है। '' इस प्रकार समकीते की वातचीत करने से इन्कार कर देना या संवर्ष प्रारम्भ करने में उतावलापन करना सत्याग्रही के लिए बहुत अनुचित है।

सामृहिक सत्याप्रह में समसीते के लिए उत्सुकता से सत्याप्रही विवा सिपाहियों का अनुशासन ढीला न होना चाहिए, क्योंकि सत्याप्रही नेता श्रीर उसके सहकारी श्रनुगामियों के निकट सम्पर्क में रहते हैं श्रीर उन्हें यह समसाते रहते हैं कि श्रहिंसक युद्ध-नीति में समसीते के प्रयत्न की क्या महत्ता समसाते रहते हैं कि श्रहिंसक युद्ध-नीति में समसीते के प्रयत्न की क्या महत्ता है। हिंसात्मक क्रान्ति की सफलता के लिए यह श्रावश्यक होता है कि

سككندر

१. 'जुई फिशर', 'ए बीक विद गाघी', पृ० १०२।

२, ह०, १०-११-४०, पु० ३३३।

जनता की विभाजक प्रवृत्तियां श्रोर भावनाएं पूरी तरह, उत्तेजित कर दी जायं, श्रीर इसिलए हिसास्मक श्रान्दोलन पर एकता की भावना पर जोर देने वाले समसौते की बातचीत का प्रभाव जरुर विक्नकारी होता है। लेकिन हिंसास्मक फ्रान्ति के विपरीत सत्याग्रह विधायक प्रवृत्तियों को, सेवा के लिए कष्ट-सहन की उत्सुकता थो, जाग्रत करता है श्रीर प्रतिहिंसा की भावना पर नियंत्रण रखने की शिचा देता है। समसौते श्रीर सत्याग्रह में भावनाश्रों, प्रवृत्तियों श्रीर श्रादशों की एकता है श्रीर विना बुनियादी सिद्धान्तों को हानि पहुंचाए उचित समसौते के लिए भरसक प्रयत्न सत्याग्रही संघर्ष में पहिला कदम है। यदि सससौते के लिए प्रयत्न सत्याग्रही स्वयंसेवकों का श्रनुशासन ढीला कर दे तो यह इस वात का निश्चित चिन्ह है कि न तो यह सत्याग्रह के श्रादर्श को श्रपना पाए हैं श्रीर न उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम का ठीक श्रम्यास किया है।

हो सकता है कि सममौते की बातचीत की श्राड़ में हिंसक विरोधी श्रपनी तैयारी पूरी कर ले और सममौते के भुलावे मे पड़े सत्याप्रही समुदाय पर श्रचानक श्राक्रमण करके उसका नाश करने में कोई कसर न रक्खे। लेकिन सत्याप्रही के लिये इसमें चिंता का कोई कारण नहीं है। सत्य का ही बास्तविक श्रस्तित्व है, श्रीर जय वह पराजित-सा मालूम होता है, तब भी उसमे जीवित श्रीर शक्तिशाली रहने की श्रनोखी समता होती है। सत्य पर श्रवलम्बित श्रात्मशक्ति श्रीर हिंसा पर श्राधारित पाशविक बल की कोई सुलना नहीं। श्रगर सत्याप्रही के शिविर में सब कुछ ठीक है, तो विरोधी की शक्ति श्रीर तैयारी का सत्याप्रही के लिए कोई महस्व नहीं।

विरोधी पच से सममौते के प्रयत्न के श्रितिरिक्त सत्याग्रही श्रपनी बात जनता के सामने रखता है श्रीर जनमत को शिचित करता है। वह प्रतिरोध तभी प्रारम्भ करता है जब निपटारे के सभी शांतिपूर्ण उपाय निष्फल हो जाते हैं।

#### कष्ट-सहन का महत्त्व

यदि विरोधी की बुद्धि को प्रभावित करने का सत्याग्रही का प्रयत्न विरोधी की श्रज्ञानता या स्वार्थपरता के कारण श्रसफल हो जाय, तो सत्याग्रही के लिए केवलमात्र विकल्प है विरोधी के हृद्य को प्रभावित करना। यह सत्याग्रही स्वेच्छा से स्वीकार किये कष्टसहन द्वारा करता है।

१. इ०, १७-२-१६४०, पृ० २।

२. यं० इ ०, मा० ३, पृ० ४१३।

विरोधी के विवेक-जागृति के लिए गांधीजी कप्टसहन को यहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं। वह सत्याग्रह को "कप्टसहन का नियम" श्रांर "सत्य के लिए तपस्या" कहते हैं। वह लिखते हैं, "सुमें इस दिश्वास में कोई नहीं हिगा सकता कि यदि उद्देश्य शुद्ध हो तो कप्टसहन से जितनी उसकी उज्जित होती है उतनी श्रोर किसी (साधन) से वभी नहीं हुई है।" 'उज्जित का म.प कप्टसहन करने वाले के कप्टसहन के परिमाण से होता है। जितना शुद्ध कप्टसहन होता है, उतनी ही श्रिषक उज्जित।" 'किसी भी देश ने कभी भी कप्टसहन की श्रांन में शुद्ध हुए विना उन्नित नहीं की हैं। मां कप्ट-सहन करती है जिसमें उसका बच्चा जीवित रहे। गेंहूँ के पैदा होने नी शर्त यह हैं कि बीज नप्ट हो जाय। जीवन का मृत्यु में से ही उद्गम है।" शुद्धता का श्रथं है अनुशासन श्रोर गांधीजी कहते हैं कि विना श्रनुशासन के केवलमाश्र कप्टसहन निप्फल होगा। श्रनुशासन की पर्यासता ना चिन्ह यह है कि कप्टसहन श्रानन्दश्रद हो जाय श्रीर सत्याग्रही को ''हिसा के मुख में सर के यल प्रसने में" सुख का श्रनुभव होने लगे।

सत्याग्रह के परिणामस्वरूप मिलने वाले कप्ट-सहन की कोई सीमा नहीं। सत्याग्रही में कप्ट-सहन की ग्रसीस समता होनी चाहिए। गम्भीरतम उत्तेलना के होते हुए भी उसे अपनी प्रयुत्तियों ग्रोर भावनाश्रों पर नियंत्रण रखना चाहिए ग्रोर प्रसन्नता से स्वय प्रकार की हानियों ग्रोर श्रसुविधाशों को—ग्राक्रमण, मारपीट बहिष्कार, सम्पत्ति-हानि ग्रोर मृत्यु को भी-सहन करना चाहिए। श्रात्म-मम्मान के सिवा उसे सब-कुछ नोखिम में डालने को तैयार रहना चाहिए। श्रार उसे चाहिए कि वह विरोधी को कप्ट-सहन द्वारा तब तक प्रभावित करता रहे जब तक कि सहानुभूति के उमद पढ़ने से विरोधी का हृदय-परिवर्त्तन न हो जाय।

जहां तक कि महत्त्वपूर्णं मामलों में विरोधी के हृद्य-परिवर्त्तन का सम्बन्ध है कोई श्रौर साधन इतना कारगर नहीं जितना कि कप्टसहन । तर्क श्रौर समकाने-बुक्ताने की श्रपेषा कप्टसहन कहीं श्रधिक प्रभावोत्पादक है। गांधीजी के शब्दों में, "यदि श्राप चाहते हैं कि वास्तविक महत्ता की कोई बात हो जाय, तो श्रापको केवल बुद्धि को ही यन्तुष्ट नहीं करना चाहिए,

१. य० इं०, मा० २, पृ० दर्द ।

२. य० इं०, भा० १, पृ० ५३१।

३, यं० इ०, भा० १, पृ० २३०।

४, ह०, ५-६-३६, पृ० २३६।

श्रापको हृदय को भी प्रभावित करना चाहिए। तर्क दिमाग को श्रिधक प्रभावित करता है; लेकिन कष्ट-सहन हृदय तक पहुंचकर मनुष्य के श्रांतरिक विवेक को जगा देता है।" 'भेरा श्रनुभव है कि जहां पचपात दीर्घकालीन होते हैं, वहां केवल बुद्धि को प्रभावित करना पर्याप्त नहीं होता। बुद्धि को कष्ट-सहन से वल देना पढ़ता है श्रीर कष्ट-सहन श्रातिक विवेक-चच्च खोल देता है।"

## कप्ट-सहन की प्रभाव-प्रक्रिया

लेकिन कप्ट-सहन से अन्यायी का नैतिक सुघार कैसे होता है ? किस प्रकार क्ष्ट-सहन से हृद्य-परिवर्त्तन होता है और आन्तरिक विवेक जग उठता है ?

श्रपने लेखों में विखरे हुए कुछ वानयों में गांधीजी ने ज्यक्तिगत श्रीर सामूहिक सस्याग्रह की प्रभावप्रक्रिया का वर्णन किया है श्रीर यतलाया है कि किस प्रकार कप्टसहन से विरोधी का हृदय-परिवर्त्तन होता है।

जब सत्याप्रही श्रहिंसा का प्रयोग करता है श्रौर श्रपनी इच्छा से कष्ट सहता है वब उसका विश्रद्ध-प्रेम शिक्तशाली बनता है श्रयांत् उसकी श्रास्मशिक्त का बहुत विकास होता है। गांधीजी वं शब्दों में, ''जितना श्रधिक श्राप उसका (श्रहिंसा का) श्रपने में विकास करते हैं, उतना हो वह संक्रामक हो जाती है, यहां तक कि वह श्रापके पास-पड़ोस पर श्रधिकार कर लेती है श्रीर घंग्रे-घीरे संसार को हिला सकती है।" "जितनी श्रधिक हमारी पिवत्रता होती है उतनी श्रधिक हमारी शक्ति श्रीर उतनी ही श्रधिक शीष्र हमारी विजय।" कुछ वर्ष हुए गांधीजी ने एक पत्रकार को—जिसने श्राधु-निक जड़वादी संसार में श्रहिंसा की कार्य-चमता के बारे में सदेह प्रकट किया था—एक पत्र में लिखा था, 'क्या श्राप यह श्रवुभव नहीं करते कि जब श्रहिंसा की शिक्त स्थापित हो जाती है, तब जड़वाद पिछड़ जाता है, प्रभाव-मार्ग बदल जाते हैं श्रीर श्रहिंसक युद्ध में प्रयत्न, सम्पत्ति या नैतिक शक्ति का श्रपच्यय नहीं होता।"

१. यं० इं०, ५-११-३१।

२, यं० इं०, भा० २, पु० १३२०।

३ ह०, रद-१-३६, पु० ४४३।

४. 'स्पीचेज', पृ० ६३६ ।

५. 'हिन्दुस्तान टाइम्स', २४-१-४१ में प्रकाशित इस पत्र का उद्धरंग ।

गांधीजी ने मनोविज्ञान की भाषा में भी श्राहेंसा की प्रभाव-प्रक्रिया का वर्णन किया है। "वलवान शरीर वाले प्रायः रष्टता से दृढ शरीर-शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस दृढ़ शक्ति का सामना जब श्रपने समान शक्ति म नहीं, विल्क नितांत विरोधी शक्ति से होता हैं, तो उसके विरुद्ध यह (शरीर-शक्ति) कुछ कर ही नहीं सकती। स्थूल शरीर दूसरे स्थूल शरीर के विरुद्ध ही काम कर सकता है। श्राप हवा में किले नहीं बना सकते।" "अन्यायी (हिसात्मक) विरोध के श्रमाव में श्रन्याय करते-करते थक जाता है। जब श्रन्याय से पीडित व्यक्ति (हिंसात्मक) विरोध ही नहीं करता तो (श्रन्यायी का) सब श्रानन्द जाता रहता है। " "में श्रत्याचारी की तलवार की धार पूरी तरह गुटुल कर देना चाहता हूँ, उसके विरुद्ध ज्यादा तेज धार वाले हथियार का प्रयोग करके नहीं, बिलक उसकी इस प्राशा पर पानी फेर दर कि मैं शारीरिक प्रतिकार करूँ गा। उसके स्थान में मैं श्राह्म-शक्ति द्वारा प्रविकार करूँ गा जिससे वह पार न पा सकेगा। पहिले तो वह चौंधिया जायगा और श्रन्त में उसे उस प्रतिकार का लोहा मानना पढ़ेगा। लेकिन इससे उसके सम्मान पर प्रहार न होगा, बहिक उसका उत्थान होगा।"

गांधीजी श्रहिंसा के प्रभावकारी होने का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं। श्रहिसा का प्रभाव विरोधी पर उसके श्रनजान में होता है श्रीर श्रनजान का प्रभाव उस प्रमाव से कहीं श्रधिक होता है जिसके यारे में विरोधी सचेत होता है। "हिंसा में कुछ भी श्रदृश्य नहीं! दूसरी तरफ श्रहिंसा तीन-चौथाई श्रदृश्य है और जितना ही श्रधिक वह श्रदृश्य है उतना ही श्रधिक उसका प्रभाव है। जब श्रहिंसा सिक्रय हो जाती है, वह श्रसाधारण गति से चलती है श्रीर तब चमत्कार वन जाती है।" इस तरह विरोधी के

१. 'सीन्नेज', पू॰ ७११।

२. वही, पु० ६३६।

३. यं० इ०, भा० २, पृ० ⊏३४। जब दित्त् ग्रामिका के सत्याग्रह सग्राम का श्रम्त होने वाला था, तब जनरल (श्रव फील्डममार्शल) स्मय्स के एक सेकेटरी ने गाधीजी से कहा था, ''मैं प्रायः चाहता हूं कि श्राप श्रंग्रेज हडतालियों की तरह हिंसा का प्रयोग करे श्रौर तब हम श्रापकों फौरन सीधा करटें। लेकिन श्राप तो श्रपने दुश्मन को भी नहीं सताना चाहते। श्राप केवल वष्ट-सहन द्वारा जीतना चाहते हैं श्रौर सज्जनता श्रौर श्ररता की स्वयं निर्धारित मर्यादा का भी उल्लाइन नहीं करते। श्रौर यह बात हमको नितात श्रसहाय बना देती हैं।" 'साउथ श्रश्रीका', पृ० ४६२।

४. ह०, २०-३-३७, पृ० ४१-२।

मन पर पहिले श्रनजान में प्रभाव पड़ता है श्रीर फिर सचेतन श्रवस्था में।
दूसरे प्रकार के प्रभाव का श्रर्थ है हृदय-परिवर्तन।

गांधीजी श्रहिंसा की सूक, स्वम, श्रह्य प्रभाव-प्रक्रिया की श्राकर्षक सक्दों में होम्योपैथिक इलाज से तुलना करते हैं। "श्रसहयोग एलोपैथिक इलाज नहीं है। वह होम्योपैथिक (इलाज) है। रोगी को दवा की यूंदों का स्वाद भी नहीं मिलता। उसे कभी-कभी विश्वास भी नहीं होता, लेकिन श्रगर हम होम्योपैथिक डाक्टरों पर विश्वास करें, तो होम्योपैथी की स्वाद-रहित वूँदें या छोटी गोलियां एलोपैथी की श्राक्स-श्राक्स की ख़्राकों या गला पकडने वाली गोलियों को श्रपेत्ता कही श्रधिक शक्तिशाली होती हैं। मैं पाठकों को विश्वास दिलाता हूं कि शुद्धकारी श्रहिंसा का प्रभाव होस्योपैथिक दवा के प्रभाव से श्रधिक निश्चित होता है।"

इसके श्रविरिक्त, श्रहिसा सब प्रकार के श्रन्याय श्रीर शोपण की श्रच्क दवा है, क्योंकि श्रन्यायी श्रीर शोपित का सहयोग श्रन्याय की पूर्वमान्यता है। जब सत्याग्रही सहयोग से हाथ खींच लेता है, तो श्रन्यायी विफल श्रीर शिक्तिहीन हो जाता है। कष्ट-सहन इस बात का प्रमाण है कि श्रहिंसाबादी श्रन्याथी के साथ सहयोग न करेगा। श्रत्याचारी शासक श्रीर सत्याग्रही शासितों के संबन्ध का हवाला देते हुए सन् १६१७ ई० में गांधीजी ने कहा था, "वह (शासक) जानते हैं कि वह सत्याग्रही के विरुद्ध शक्ति-प्रयोग में सफल नहीं हो सकते। विना उसकी श्रनुमित के वह (शासक) उससे श्रपनी इच्छा के श्रनुसार कार्य नहीं करवा सकते।"

संचेप में, सत्याग्रही की छाईसा से हिसावादी विरोधी चौंधिया जाता है और उसका नैतिक संतुजन डिग जाता है। पर सत्याग्रही शांत रहता है, विद्युट्य नहीं होता और न बदला लेने का प्रयत्न बरता है। यह बात, परिपोषण के भ्रमान के कारण, विपची की हिंसावृत्ति को थकाकर दुर्वल बना देती है। अस्त्याग्रही का गत्यात्मक प्रेम और उसकी सद्भावना, विरोधी की नैतिक मलाई में उसकी दिलचस्पी, विरोधी की उच्चतम भावनाओं को सममने भ्रौर उनको प्रभावित करने का प्रयत्न—यह सब भ्रम्यायी की हिंसा-वृत्ति को दवा देते हैं। क्रमशः विरोधी भ्रम्याय करते-करते थक जाता है और लिजत हो जाता है, उसकी उदार भावनाएं जग उठती हैं भ्रौर उसे पश्चाताप होने लगता है। सत्याग्रही तो न्यायपूर्ण सममौते के लिए सदा तैयार ही रहता है,

१. यं० इ०, मा० १, पृ० ६८८ ।

२, 'सीचेज', पृ० ६८८ ।

३. यं० इं०, मा० १, पृ० ६०६।

इसिलए सगडे का निपटारा श्रासानी से हो जाता है। यदि श्रन्यायी की हिंसा-वृत्ति लाइलाज हो गई है, तो वह स्वयं श्रपना नाश कर वैठता हं श्रीर उसको शीघ्र मालूम हो जाता है कि उसने दूमरों की सहायता शौर सहाजुमृति खो दी है श्रीर श्रकेला रह गया है।

लेकिन यद्यपि कप्ट-सहन सत्याग्रह का श्रावश्यक श्रद्ध है, सत्याग्रही को नाटकीय श्रोर प्रदर्शनशील होने का प्रयत्न न करना चाहिये। ऐसा करना मत्याग्रह के वास्तविक तथ्य को न समसने का श्रोर नम्नता के श्रभाव का द्योतक है। गांधीजी का विश्वास है कि शीघ्र सफल होने की कुंजी सत्य श्रोर श्राहिसा के मौन, श्रप्रदर्शनशील कार्य मे- न कि दिखावटी तमाशे मे— प्रकट होने वाली नम्नता है।

कभी-कभी यह मान लिया जाता है कि सत्याग्रही श्रन्यायी की इस प्रकार मजबूर करता है कि उसका व्यवहार पाश्चिकता दी पराकाष्टा तक पहुँच जाय और वह सत्याग्रही को चोट पहुँचाए। विकेष गांधीजी के श्रनुसार कष्ट-सहन विरोधी के हृदय-परिवर्तन का साधन मात्र है और विरोधी की पाश्चिकता को बढ़ाने से हृदय-परिवर्तन श्रधिक दुःसाध्य हो जायगा। सत्याग्रही कप्ट-सहन का, मृत्यु का भी, स्वागत करता है, लेकिन कप्ट-सहन की खोज से नहीं निकलता, उद्देश्य-सिद्धि के प्रयत्न में को कप्ट-सहन श्रपने श्राप श्रा पड़ता है उसे सहर्प स्वीकार करता है, लेकिन उसका साध्य सेवा श्रीर प्रेम है, कप्ट-सहन श्रीर मृत्यु नहीं। "हम सब में एक शहीद की मौत मरने को पर्याप्त वीरता होना चाहिए, लेकिन किमी को श्रात्म-यिलटान में उत्सुकतापूर्ण श्रासक्ति नहीं होना चाहिए। गिरफ्तारियों में रुकावर्टे ढालने को—जिमके कारण श्रीधकारी उन पर गोली चलाते थे— श्रनुचित ठहराया था। है

वह स्पष्ट शब्दों में सत्याप्रही को चेतावनी देते हैं कि सत्याप्रही की जानवृक्त कर विरोधी को उत्तेजित न करना चाहिए, विरोधी के सय उत्तेजक श्रीर श्रस्याचारपूर्ण कार्यों का सामना—कायरता के हल्जाम की

१. यं० इ०, द-द-१६२६; यं० इं०, भा० १ पृ० २७८।

२. उदाहरण के लिए श्रीधरनी का मत उनकी 'वार विदाउट वायोलेन्स' ( पू॰ २६५ ) में देखिए।

३. यं० इं०, मा० ३, पृ० २०।

४ यं० इं०, मा० १, पृ० दर्द

५. ह०, २-३-४०, पृ० २२।

जोखिम उठाकर भी—श्रादर्श श्रात्मिनयन्त्रण से करना चाहिए। उनका यह भी मत है कि श्राध्यात्मिक प्रयोग होने के कारण सत्याग्रह कभी बदले को उत्तेजना न देगा। सत्याग्रह मनुष्य के उत्कृष्ट श्रंश को जाग्रत करेगा, श्रपकृष्ट को नहीं। लेकिन प्रकट है कि उत्कृष्ट श्रंश से गांघीजी का श्रर्थ विरोधी के खुशमिजाज़ रहने से नहीं। वास्तव में श्रन्यायी के उत्कृष्ट श्रंश को जाग्रव करने में संसवतः उसको नाराज़ करना पहे।

# असहयोग

सत्याग्रह की एक महत्वपूर्ण शाला श्रीर कप्ट-सहन का एक प्रकार श्राहिंसात्मक श्रसहयोग है। वह "दुः लित प्रेम की श्रमिन्यिक्त है।" श्रमहयोग सदा विरोधी के हिसा छोड़ देने के बाद उसके साथ सहयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। गांधी की ने एक बार मिस श्रमेथा हैरिसन से कहा था, "बचिप श्रसहयोग श्रहिंसा के श्रखागार में प्रमुख श्रस्त है, यह न भूलना चाहिए कि वह सत्य श्रीर न्याय के श्रनुसार विरोधी के सहयोग-प्राप्ति का साधन है।" सन् १६२४ में उन्होंने लिखा था, "मेरे श्रसदयोग के पीछे द्वरे-से-द्वरे विरोधी के साथ भी श्रवपतम बहाने पर सहयोग करने की प्रवलतम इच्छा है। मुक्त सरीले श्रपूर्ण मनुष्य के लिए, जिसे सदा ईश्वर की कृप। की श्रावश्यकता है, कोई भी सुधार से परे नहीं है "

असहयोग की अन्तिनिहित धारणा यह है कि अन्यायी तभी सफत हो सकता है जब वह अपने शोषण-कार्य में, यदि धावरयकता हो तो बलपूर्वक, शोपित वा सहयोग प्राप्त करे। धौर सत्याग्रही का कर्त्त व्य है कि शोषक के प्रतिकार से प्राप्त कप्ट-सहन को स्वीकार करे धौर उसकी इच्छा के प्रति आत्म-सम्पर्ण न करे। यदि शोपित निष्क्रिय मौन सम्मित द्वारा अन्याय के प्रति सहिष्णुता दिखाता रहता है और प्रत्यत्त या ध्रप्तत्यत्त रूप से अन्याय या अन्यायी से प्राप्त लाभ को स्वीकार करता है, तो शोपित भी अत्याचारी वा सहकारी है।

श्रसहयोग हिंसात्मक भी हो सकता है। लेकिन हिंसात्मक श्रसहयोग बुराई को केवल बढ़ाता है। श्रश्चम का परिपोषण हिंसा से ही हो सकता है, इसिंक्षपु यह श्रावश्यक है कि श्रसहयोग श्रहिंसात्मक हो। श्रसहयोग में

१. ह० २७-५-३६, पृ० १४३।

२. ह०, १७-५-३६, पृ० १४४।

३. ह० २६-४-३६, पृ० १०१।

a min min meralland

विरोधी की श्राज्ञा का सविनय भंग भी सिम्मिलित है। लेकिन सविनय श्राज्ञा-भंग सत्याप्रह के सामृहिक रूप का महत्वपूर्ण भाग है श्रीर इसिलए हम उसका वर्णन श्राले श्राच्याय में करेंगे।

श्रसहयोग दैनिक जीवन की समस्याओं के लिए उपयुक्त सार्वमीम उपाय है। उसका प्रयोग धनिष्ट सम्बन्धियों के विरुद्ध भी हो सकता है। गांधीजी लिखते हैं, ''यदि सेरा पुत्र लज्जाजनक जीवन ज्यतीत करे, तो में उसकी ऐसा करने में, भरण-पोषण जारी रख कर, सहायता नहीं कर सकता। इसके विपरीत उसके प्रति सेरा प्रेम यह श्रावश्यक बना देता है कि में उसकी सय प्रकार की सहायता से हाथ खींच लूं, चाहे इससे उसकी मृत्यु ही क्यों म हो जाय। श्रीर उसी प्रेम के कारण मेरा यह कर्तव्य है कि जब वह पश्चाताप करे तब मैं उसका स्वागत करुं श्रीर उसको श्राक्षय दूं।"

इसी प्रकार "यदि पिता अन्याय करे, तो उसके वच्चों का यह कर्तव्य है कि पिता का घर छोड दें। यदि स्कृत का प्रधानाध्याप संस्था को अनैतिक स्नाधार पर चलाता है, तो विद्यार्थियों को स्कृत छोड देना चाहिए। यदि किसी पंचायत का समापति अप्र है, तो उसके सदस्यों को पंचायत से हाय खींच तेना चाहिए; इसी प्रकार यदि सरकार घोर अन्याय करती हैं, तो शासितों को पूर्ण या आंशिक रूप से अयहयोग करना चाहिये जिससे शायक की अन्याय से रचा हो जाय। मेरे द्वारा करपना किये गए उदाहरणों में ने प्रत्येक में कप्र-सहन का अंश है चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। इस कप्र-सहन के बिना स्वतन्त्रता प्राप्त करना असम्भव है। " ।

जब श्रन्यायी सत्याग्रही के सहयोग के विना ही श्रपना काम चला सकता है, तो सत्याग्रह का उद्देश्य सत्याग्रही की श्रारम-शुद्धि हैं। जब एक मित्र दूसरे को श्रीर नौकर मालिक को छोड देता है तो वह इसी नम्न प्रशार के श्रसहयोग का ब्यवहार करते हैं। इसके विपरीत यदि श्रन्यायी का सत्याग्रही के सहयोग के विना काम नहीं चल सकता तो श्रसहयोग उग्न प्रकार का होता है। उसका दृष्टांत हैं पिता द्वारा श्राध्रित पुत्र का त्याग। उग्न प्रकार के श्रसहयोग से प्रतिपत्ती को श्रसुविधा श्रीर कमी-कमी तो हानि भी होती है। लेकिन विरोधो का हृदय-परिवर्तन श्रसहयोगी का उद्देश्य श्रीर प्रेम उसका श्रस्त होना चाहिए। उग्न प्रकार के श्रसहयोग का प्रयोग गंभीर कारणों से ही करना चाहिए। विरोधी की श्रसुविधा से सत्याग्रही को दुःप होना चाहिए श्रीर श्रसहयोग के परिणामस्वरूप उसको किसी-न-किसी प्रकार का

१. य० इ.०, मा० १, पृ० २४७ । २. यं० इ<sup>.</sup>०, मा० १, पृ० २३३-३४ ।

कप्ट सहना चाहिए। वयदि श्रसहयोग के कारण विरोधी को ही सब कप्ट सहना पड़े श्रोर सत्याप्रही कप्टसे विरुक्त बचा रहे तो यह श्रसहयोग के हिंसा-त्मक होने का लच्चण है। सत्याग्रही सत्य की साधना स्वयं कप्ट उठाकर करता है, दूसरों को कप्ट देकर नहीं।

श्रसहयोग करने के समय भी सत्याग्रही को चाहिये कि वह प्रतिपत्ती को यह सहसूस करा दे कि सत्याग्रही उसका मित्र है। जहां तक सम्भव हो पत्याग्रही को मानवोचित सेवा द्वारा प्रतिपत्ती के हृद्य को प्रभावित करने का प्रयत्न करना चाहिए। <sup>२</sup>

#### उपवास

सत्याग्रह के श्रखागार का श्रन्तिम, सर्वश्रेष्ठ शक्तिवाला श्रख उपवास है। गांधीजी उसे श्रग्नेय श्रख कहते हैं, अशैर उनका दावा है कि उन्होंने उपवास की विज्ञान का रूप दिया है। ४

श्रसहयोग में सत्याग्रही विरोधी की श्रोर से श्राया हुश्रा कप्ट सहता है। उपवास सस्यामही द्वारा स्वयं-निर्घारित कप्ट-सहन है। उपवास में भ्रहिंसा-वादी स्वयं अपने रारीर की आहुति देता है। लेकिन असहयोग के विपरीत इस भाष्यात्मिक साधन का प्रयोग-चेत्र वहुत मर्यादित है श्रीर इसके सहुपयोग श्रीर दुरुपयोग – सत्याग्रही उपवास श्रीर दुराग्रही भूख-हद्दताल — के बीच की भेद-रेखा बड़ी सूचम श्रीर साधारण रीति से श्रस्पष्ट है श्रीर श्रसहयोग की श्रपेत्रा बहुत अधिक कठिनता से जानी जा सकती है। यह सूचमता और श्रस्पष्टता इतनी श्रधिक है श्रोर इसक उपयोग के लिए सत्याप्रही में इतनी उच नैर्तिक संवेदनशी कता की श्रावश्यकता है कि सत्याग्रह के प्रवर्तक गांघीजी से भी इस शस्त्र के प्रयोग में भूल हुई थी। उनका राजकोट का उपवास पूरी तरह न्याय-संगत था, किन्तु वाद में उन्होंने महसूस किया कि उपवास करने के साथ-साथ उनको विटिश सरकार से इस्तचेप करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी। श्रपने पुराने घरेलू सम्बन्ध के कारण वह राजकोट के उस समय के शासक को श्रपने पुत्र के समान मानते थे और उसके राज्य-शासन में सुधार चाहने वाले सत्याप्रहियों को दिए गए वचन का पालन न करने के कारण गांघीजी ने उपवास किया था। उन्होंने श्रतुभव किया कि उपवास के साथ

१. यं० इं०, मा० १, पृ० २३४, ३००।

२. ह०. १२-११-३⊏, पृ० ३२७ ।

३. ह०, १३-१०-४०, पृ० ३३२।

४. उनका २१-६-३२ का वक्तव्य ।

विटिश सरकार से हस्तचेप की प्रार्थना ने उपवास की दोपपूर्ण बना दिया। बाद में गांधीजी ने इस हस्तचेप से प्राप्त लाम को त्याग दिया।

उपवास का प्रयोग जैसा कि श्रध्याय ६ में बताया जा जुका है, तपस्या की तरह या श्रात्माभिन्यक्ति के लिए शुद्धकारी श्रनुशासन की तरह, श्रर्थात शरीर पर श्रात्मा की प्रभुता के स्थापन के लिए हो सकता है। इस प्रकार के उपवास का सम्बन्ध श्रपनी मूलों श्रीर कमी से होता है श्रीर वर्ष श्रनुशासन श्रीर श्रात्म-विकास का शक्तिशाली साधन होता है।

उपवास अन्याय के प्रतिरोध और अन्यायों के हृत्य-परिवर्तन का साधन भी है। इस प्रकार का उपवास गांधोजी की भाषा में "शृद्ध और प्रेममय हृदय की प्रार्थना की उच्चतम अभिन्यक्ति हैं।" इस सत्याप्रही अच्च के प्रयोग के लिए बहुत सावधानी और गंभीरता आवश्यक है। उसका प्रयोग असाधारण अवसरों पर उपवास-कला में दुच व्यक्तियों द्वारा या किसी उपवास-विरोपज्ञ की देख-रेख में ही हो सकता है। यदि विना पहिले की तैयारी और पर्याप्त विचार के किया जाय तो वह सत्याग्रही उपवास नहीं, दुराग्रही भूख हहताल है।

### अवसर और योग्यता

गांधीजी ने इस पात का विवेचन किया है कि इस सस्याप्रहो साधन के उचित प्रयोग के लिए किस प्रकार के श्रवसर श्रोर योग्यता की श्रावश्यकता है। उपवास के लिए शारीरिक योग्यता का कोई सहस्य नहीं, लेकिन श्राध्यास्मिक योग्यता और शुद्ध श्रन्तर्दिष्ट श्रावश्यक हैं। ईश्वर क श्रस्तित्व में जीती-जागती श्रद्धा भी श्रानिवार्य है। सत्याप्रही उपवास में श्रद्धा की कमी, कोध, स्वार्थपरता श्रीर वेसत्री के लिए स्थान नहीं। यह दोप उपवास को हिंसक बना देते हैं। ". सस्य श्रीर श्रिहिंसा के ताथ-साथ सस्याप्रही को

१. यह कहना कि गांधीजी ने यह उपवास राजकोट-निवामियों को राजनैतिक ग्राधिकार प्राप्त कराने को किया था भूल है। यदि राजकोट के टाकुर वाटा पूरा करते तो राजनैतिक ग्राधिकार ज र मिल गए होते; किन्तु नैतिक दृष्टिकोश्व से टोनो उद्देश्यों में बहुत ग्रन्तर है।

२. ह०, ११-३-३६, प. ४६।

३. 'ग्रात्म-कथा', भा॰ ४, पृ० ३६; य० इ०, भा० २, पृ० ११००३, ह० १८-३-३६, पृ० ५६।

४. किसी मनुष्य से रूपया ऐंडने के लिए या उवार दिया हुन्ना धन वस्ल करने के लिए किए गये उपवास स्वार्थनुक्त प्रयोजन के लिए ब्रानुचित द्याय

विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर उसको आवश्यक शक्ति देगा श्रीर यदि उपवास में अल्पतम अशुद्धता भी है तो फौरन उपवास तोड़ने में उसे ज़रा भी दिचक न होगी। असीम घेंच्ये, दढ निश्चय, ध्येय की एकायता श्रीर पूर्ण शान्ति आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए; लेकिन नथों कि इन सब गुणों को एकद् न विकसित कर लेना किसी व्यक्ति के लिए असम्भव है, इसलिए जो श्रिहंसा के नियमों का पालन नहीं करता रहा है, उसे सत्याप्रही उपवास नहीं करना चाहिए। " गांधीजी के अनुसार जो सत्याप्रही उपवास करना चाहते हैं उन्हें आध्यात्मक शुद्धता के लिए किये गए उपवासों का कुछ व्यक्तिगत श्राह्मन अवश्य होना चाहिए।

प्रकट है कि यद्यपि उपत्रास का वैयक्तिक श्रीर सामूहिक सत्याग्रह में महत्त्वपूर्ण स्थान है, साधारण जनता उसका उचित श्रीर प्रभावीत्पादक रीति से उपयोग नहीं कर सकती। चुने हुए योग्य व्यक्ति ही सत्याग्रही उपवास कर सकते हैं।

यह श्रावश्यक है कि उस व्यक्ति या जनसमूह की भूल ने, जिसके सुधार के लिये उपवास किया जा रहा है, सत्याग्रही को घोर कष्ट पहुँचाया हो, उसके श्रंतरतम को हिला दिया हो श्रोर सत्याग्रही को उपवास की श्रांतरिक प्रेरणा हुई हो—उसने श्रन्तरात्मा की स्पष्ट पुकार सुनी हो। उपवास प्रतिपत्ती के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्यों कि यह विरोधी के प्रति एक प्रकार की हिंसा होगी। सत्याग्रही विरोधी की श्राज्ञा का सिननय भंग करके उसको सज़ा देने का निमंत्रण देता है, लेकिन जब विरोधी उसको सज़ा देने से इन्कार करदे तो सत्याग्रही के लिए यह श्रनुचित है कि वह श्रपने श्रापको सज़ा दे बैठे। उपवास का श्रयोग केवल श्रपने निकटतम श्रीर प्रितयम व्यक्तियों के विरुद्ध उनकी भलाई के लिये ही हो सकता है। उ

डालने को की गई भूख-हडताल के दृष्टात हैं। उपवास के इस दुरुपयोग का दृढ़ प्रतिरोध सब का कर्तव्य है, क्योंकि यदि भय दिखाकर रूपया ऐंठने के लिए विये गए उपवासों को प्रोत्साहन मिले तो सामाजिक जीवन विच्छृ द्भल हो जायगा। ह० ६-६-३३ ग्रीर यं० इं०, भा. २, पृ० ११⊏३।

१. ह०, १३-१०-४०, पृ. ३२२।

२. तेन्दुल्कर त्रादि, 'गांधीजी, हिज लाइफ ऐड वर्क', पृ० ३६८-६।

३. साधारण सत्याग्रही स्वयंसेवक का श्रापने गाव वालो या पड़ोसियों को इसलिए मजवूर करने को उपवास करना कि वह उसका मत मान कर सरकार से श्रासहयोग करे उपवास के स्पष्ट दुरुपयोग का उदाहरण है । यं० इं०, भा० १, पृ० ६४१; यं० इं०, मा० २, पृ० ११८३ ।

जिससे सत्याप्रही को प्रेम हो और जिसके सुधार के लिए सत्याप्रही उपवास करता है, वह व्यक्ति भी हो सकता है और समुदाय भी। गांधीजी का राजकोट का उपवास वहाँ के शासक से उसके वचन-भंग दे लिए पश्चाताप कराने के लिए था। वम्बई के १६२१ के टंगे के दिनों का उपवास वहां के निवासियों के विरुद्ध था और उनसे दगा यन्ट करने की ग्रणील थी। सन् १६६२ ई० के गांधीजी के सुत्रिख्यात ऐतिहासिक उपवास का उद्देश था "हिन्दू जनता की अन्तरात्मा को उचित धार्मिक कार्य की श्रोर प्रेरित करना" और अस्पृश्य जातियों को पृथक् चुनाव-चेत्र देकर सवर्ण हिन्दु गों से अलग काने के सरकार के प्रयत्न का विरोध अपने जीवन के धिलदान से करना। इसी प्रकार सितम्बर १६४० और जनवरी १६४८ में कलकते शौर दिख्ली में किये गए उनके उपवासों का उद्देश्य था स्थानीय और देश भर के वातावरण को शुद्ध करना, जनमत को गत्यात्मक और विव्याशील यनाना और इस प्रकार मानसिक अकर्मण्यता को दूर करके साम्प्रदाधिकता के पागल-पन को रोक देना।

### विपन्नी के विरुद्ध उपवास

यद्यपि गांधीजी का सत है कि विपत्ती के विरुद्ध उपवास न करना धाहिए, लेकिन इस साधारण नियम के अपनाद भी हो मकते हैं। उन्होंने स्वयं कम-से-कम तीन वार विदिश सरकार के विरुद्ध उपवास किये शौर इनके श्रतिरिक्त एक बार उन्होंने सरकार को श्रामरण उपवास की चेतावनी भी दी थी। विसम्बर १६३२ ई॰ को जय वह कैनी ये उन्होंने श्री श्रव्यास्त्रामी पटवर्धन के द्वारा जेल में मेहतर के काम की मांग पूरी कराने के लिए किये गए उपवास के समर्थन में सहाजुमूति-प्रदर्शन के लिए उपवास किया। श्री पटवर्धन की प्रार्थना, जिसे पहले जेल-श्रिषकारियों ने श्रस्त्रीकार कर दिया था, गांधीजी के उपवास प्रारम्भ नरने के दी दिन याद स्वीकृत हो गई। ११ श्रमस्त १६३६ ई० को गांधीजी ने फिर सरकार के विरुद्ध उपवास प्रारंभ किया। वह सविनय श्राज्ञा-भद्ध के परिणामन्वरूप केंद्री थे श्रीर जेल से ही श्रस्त्रिश्वता-निवारण संबन्धी श्रान्दीलन का—जिसको उन्होंने सितम्बर १६३२ ई० के उपवास के बाद श्रप्ता एकमात्र कार्य यमा लिया था—नेतृत्व करने की सुविधा चाहते थे। उपवास के एक सप्ताट तक 'वलने के बाद सरकार ने उनको बिना किसी शर्व के जेल से रिहा कर दिया।

सन् १६३२ ईं में डम्होंने भारत-सचिव को चेतावनी टी थी कि मरकार

१. २१-६-१६३२ का उनका वक्तव्य ।

की श्रातङ्गवादी नीति श्रीचित्य की सीमा को लांघ चुकी थी श्रीर सरकारी श्रक्तसरों को पाशविकता श्रीर श्रनैतिकता की श्रोर प्रेरित कर रही थी; यह भयावह स्थिति गोधीजी की श्रात्मा को श्रांदोलित कर रही थी श्रीर श्रांतरिक प्रेरणा होने पर उनके श्रामरण उपवास करके श्रपनी श्राहुनि दे देने की सम्भावना थी। इस चेतावनी के बाद शीघ ही गांधीजी हरिजन-श्रांदोलन में लग गए श्रीर श्रामरण उपवास का यह संकट जैसे-तैसे टल गया।

सन् १६४३ का २१ दिन का "यथा-चमता उपवास" विटिश सरकार के रुख़ के विरुद्ध गांघीजी के "शरीर की श्राहुति" थी श्रीर उस भ्याय के लिए जिसे वह सरकार से पाने में असफल रहे थे "उच्चतम न्यायालय से पुनविचार की प्रार्थना" थी । सरकार ने कांग्रेस की श्रीर विशेषकर गांधीजी को थास्त सन् १६४२ के हिंसात्मक क्रान्ति नारी श्रान्दोलन के लिए उत्तर-द्वायी ठहराया । दूसरी श्रोर गांधीजी के श्रतुसार इन घटनाश्रों क। सारा उत्तरदायित्व सरकार का था जिसकी ग्रातङ्कवादी इमनकारी नीति ने जनता को पागल-सा बना दिया था। उपवास के पहिले के पत्र-व्यवहार में गांधीजी ने कई बार चाइसरा म से प्रार्थना को कि यदि उनको भूल प्रमाणित कर दी जाय तो वह उसको मान लेंगे श्रोर उचित प्रायश्चित करेंगे। लेकिन सरकार ने इस इल्ज़ाम की न्यायालय के सामने त्रमाणित करने की कोई व्यवस्था न की। इस श्रत्रमाशित इल्ज़ाम से उत्पन्न वेवसी की भावना को देश की राजनेतिक श्रीर श्रार्थिक स्थिति, तिशेषकर देश-व्यापक श्रकाल ने श्रीर भी तीव कर दिया । गांधीजी के अनुसार ऐसे वेदनापूर्ण अवसरों के लिए सत्याग्रह के नियम के श्रनुसार "उपवाम द्वारा शरीर के विलदान" की ब्यवस्था है।<sup>२</sup>

हन दृष्टांतों से प्रकट है कि सम्भवतः शक्तिशाली विरोधी का श्रम्थाय सत्याग्रही के जीवन श्रौर स्वतन्त्रता को इतना संकुचित कर दे कि उसकी स्याकुल श्रात्मा प्रतिरोध के इस श्रन्तिम साधन के लिए पुकार उठे।

श्रपमानजनक या श्रमानुषिक वर्ताव के विरोध में सत्याग्रही कैंदियों का उपवास करना गांधीजी उचित मानते हैं। ऐसे आपित्तजनक वर्ताव के कुछ उदाहरण हैं—केंदियों का खाना उनकी श्रोर फेंक देना, उनको गाली देना, उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता का श्रपहरण, इत्यादि। केंद्र से मुक्त होने के लिए इसका उपयोग श्रनुचित है।

१. 'हिस्ट्री ऋाव दि कांग्रेस' गांधी जी का पत्र, पृ० ६०८-१२।

२. 'गाधीजीज़ करेसपांडेन्स विद गवर्नमेट'।

२. 'साउथ त्रप्रतीका', पृ० २४५-४६; जे० एच० होम्स, 'महात्मा गांघी',

### उपवास की त्रालोचना

.उपवास के साधन की कड़ी श्रलोचना की गई है। यरवदा-उपवास के श्रवसर पर टैगौर ने उसे विश्व-योजना के विरोध में ईश्वर को शरीर-पीडन श्रीर तपस्या की चुनौती वताया था। उनके ग्रतुसार. उसका उपयोग जीवन की महान देन की और श्रन्तिम चुण तक पूर्णता के श्रादर्श पर-जो मानवता का श्रीचित्य है-श्रटल रहने के श्रवसर की त्याग देना है। वे सकता है कि सत्याप्रही उपवास की ग्रावश्यकवा के बारे में भूल कर दे और श्रकस्मात सत्य श्रीर प्रेम की साधना की शक्ति का श्रत कर बंठे। यह भी ज़तरा है कि कुछ मनुष्य अपने विरोधियों को धमकाने और दराने के लिये उपवास का दुरुपयोग करें। मार्च १६३६ ई० में जार्ज अरुन्डेल ने कहा था कि उपवास आतंकवाद है जिसके विरुद्ध प्रतिपत्ती के लिये शास-समर्पण करने और खत्याग्रही की श्रास्म-हत्या देखने के श्रविरिक्त कोई विकल्प नहीं। उपवास के कारण धक्सर ठीक सोच-विचार बरना बढ़ा कठिन हो जाता है। विरोधी के लिये यह स्वाभाविक है कि वह, सत्याग्रही की मृत्यु से होने वाली श्रपनी वदनामी के दर से या उसके कप्टों को देखने से उमडी हुई श्रपनी सहाजुभूति के दवात से, सत्याग्रही की ऐसी मांग भी स्वीकार कर ले जो उसको उचित नहीं जंचती। इसिलये यह ग्रावश्यक नहीं कि उपवास के परिणाम-स्वरूप हृदय-परिवर्तन हो ही जाय । उपवास का एक परिणाम यह भी हो सकता है कि विरोधी पर अनुचित दबाव पड़े। लेकिन यह ख़तरा तो केवल उपवास में नहीं, कप्ट-सहन के श्त्येक तरीके में है। कप्ट-सहन के दरय से दर्शंक पर सहानुभूति की प्रतिक्रिया होती है और कम-से-कम उस समय सताड़े के मूलभूत प्रश्न को निप्पचरूप से समसना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि समकाने-बुकाने श्रीर श्रन्य नम्र उपायों से काम न चले, तो कप्ट सहकर विरोधी का हृदय-परिवर्तन करने का प्रयत्न करना उसको कप्ट देकर दवा देने से कहीं ज़्यादा श्रच्छा है। इसके श्रतिरिक्त समय यीतने पर प्रश्न स्पष्ट हो जाता है और सचाई की जीत होती है।

गांधीजी सत्याप्रही उपवास के इन ख़तरों से पूरी तरह सचेत थे। व पृ० २०६--१० ग्रीर २१५; ह० १६-८-३६, पृ० २४० ग्रीर २३-४-३८, पृ० ८६।

१. गांधीजी को उनके पत्र, ह० १-७-३३ ।

२. गाधीजी सत्याग्रही उपवास श्रीर श्रात्म-हत्या मे भेद करते है। जीवनेच्छा युक्ति-सगत श्रीर स्वाभाविक है श्रीर जीवन सप्रयोजन है। श्रात्म-हत्या उस

यही कारण है कि वह इस बात पर बहुत ज़ोर देते थे कि उसका प्रयोग श्रसाधारण श्रवसरों पर ही विवश होकर बहुत सतर्कवा से केवल उन्हीं को, या उनकी ही देख-रेख में, करना चाहिये जिन्होंने सत्याग्रह-विज्ञान को पूरी तरह समम ितया है श्रीर श्रावश्यक श्रनुशासन का श्रभ्यास किया है।

प्रयोग में ख़तरे श्रवश्य हैं, पर सैद्धान्तिक दृष्टि से उपवास के साधन में कोई खोट नहीं। जीवन श्रात्मानुभूति का साधन है श्रीर जब श्रसद्ध नैतिक स्थित से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय न हो तो यह उचित ही है कि विरोधी श्रपने जीवन की श्राहुति देकर शुद्धता की ऐसी श्राग्न प्रज्वलित करदे कि विरोधी का पत्थर-सा हृदय भी पिघल उठे। इस कारण उपवास श्रतीत काल से ही हृदय-परिवर्तन का कारगर साधन रहा है श्रीर सदा रहेगा। श्रहिंसा की श्रन्तिम शक्ति उसी प्रकार श्रात्म-चिलदान है जिस प्रकार हिंसा की शक्ति है प्रतिपत्ती का विनाश। गांधीजी की राय है कि "श्रामरण उपवास सत्याग्रह के कार्य-क्रम का श्रविभाज्य श्रद्ध है।"

# सत्याग्रह और वाह्य सहायता

श्रांतरिकशक्ति या श्रात्म-शक्ति सत्याग्रही का श्रयलम्य है, इसलिए उसे बाह्य सहायता के सहारे नहीं रहना चाहिये। "" जब उसे बाहरी श्राश्रय मिल जाता है श्रीर वह उसे स्वीकार कर लेता है, तव तो वह श्रपना श्रधिकांश श्रांतरिक बल भी खो बैठता है। सत्याग्रही को इस प्रकार के प्रलोभन से हमेशा बचते रहना चाहिये।" इस ठक का समर्थन गांधीजी घरेलू कगड़ों का हवाला देकर करते हैं। यदि सत्याग्रही श्रपने कुदुम्ब से श्रस्पृश्यता को दूर करना चाहता है, तो निस्सन्देह वह दोस्तों को कप्ट सहने के लिये न बुलावेगा, बिल्क श्रपने पिता के दिये हुए दयह को सहेगा श्रीर उसके हृदय को पिचलाने के लिये प्रेम श्रीर कप्ट-सहन के नियम का सहारा लेगा। सत्याग्रही

प्रयोजन के विरुद्ध है श्रीर इसिलए श्रनुचित है। लेकिन यदि किसी श्रसाध्य रोग से कष्ट पाने वाला रोगी यह महसूस करे कि वह दूसरों के लिये भार-स्वरूप हो गया है श्रीर उसका जीवन उसके तीमारदारों के लिये भी उसी तरह यन्त्रणा है जैसे कि उसके लिये, तो उसका ध्रपने जीवन का श्रन्त कर लेना ठीक है; लेकिन जीवन के संघर्ष से थक कर, या उम्र शारीरिक व्यथा के कारण इस चरम साधन का उपयोग श्रनुचित है। इ०, १०-६-४०, पृ० १४६।

१. गाधीजी 'हिज़ लाइफ ऐंड वर्क', ऊपर उद्धृत, पृ० ३७०।

२. 'दिच्छा ग्रफीका', पृ० २८६।

कुदुम्य के मित्रों को पिता को सममाने-बुमाने के लिये बुला सकता है। लेकिन वह कष्ट-सहन के श्रवने कर्तव्य श्रीर विशेषाधिकाः से भाग लेने की हिसी की श्राज्ञा न देगा। गांधीजी सत्याप्रही के प्रतिपत्ती के विरुद्ध मुकदमा चलाने या पुलिस की सहायता लेने के विरुद्ध हैं, क्योंकि यह बाह्य सहायता के प्रकार हैं श्रीर हृदय-परिवर्तन के नहीं, बल-प्रयोग के साधन हैं।

### सफलता की कसौटी

गांधीनी के अनुमार सत्याग्रही की खाँहंसा की कमौटी उसका परिणाम है। यदि विरोधी के हृदय पर प्रभाव पडे और वह सुधर जाए तो मत्याग्रही की खाँहंसा खुद्ध है और कप्ट-सहन पर्याप्त है। "मैं इसे स्वयं-सिद्ध मत्य मानता हूँ कि सची खाँहंसा विरोधी को प्रमावित करने में कभी ध्रसफल नहीं होती। यदि वह (ध्रसफल) होती है, तो उस परिमाण में बह अपूर्ण है।" "विचार खाँर भाषण में खाँहंसा के साथ खाँहंसात्मक कार्य की विरोधी पर स्थायी हिंमात्मक प्रतिक्रिया कभी नहीं होती।" विरोधी को महसूम होना चाहिए कि प्रतिरोध का उद्देश्य उसको हानि पहुँचाना नहीं है और उसका रुख़ नर्म हो जाना चाहिये। "खाँहंमा को हमारी ध्रोर विरोधी के एख़ को कठोर नहीं, नर्म बना देना चाहिए; उसे विरोधी को पिघला देना चाहिये; उसके (विरोधी के) हदय में सहानुभूति उमड़ उठना चाहिए।"

# सत्दाग्रह और अपराध

जीवन के नियम के रूप में सत्याग्रह का शर्थ यह है कि हमारी श्रहिंगा की पहुँच श्रपराधी तक भी हो, उसके शित भी हमारा ज्यवहार श्रहिंसापूर्ण हो।

समाज में हिंसा से सबसे श्रिष्ठिक कप्ट श्रपराधियों को ही सहना पडता है। वास्तव में श्रिष्ठकारों की रचा के लिये अपराधियों को दंड देने की श्रावश्यकता के कारण वल-प्रयोग राज्य की श्रावश्यक विशेषता समसी जाती है। कहा जाता है कि भले श्रादमियों के कगड़ों में श्रिह्मा से काम चल सकता है, लेकिन श्रपराधियों के विरुद्ध श्रिष्टिंसा वेकार है। यह विचार-सरणी गांधीजी को श्राह्म नहीं है। उनका विश्वास है कि "श्रापकी श्रहिंसा की परख तभी होती है, जब श्रापका प्रतिरोध किया जाता है; उदाहरण के लिये जब चीर

१. यं० ईं०, भा० २, प्र० ८२१-२२ ।

२. ह०, ६-५-१६३६, पृ० ११२।

इ, इ०, २४-६-१६३६, पृ० १७२ ।

४. ह०, २४-६-३६, ए० १७२।

या मनुष्य-हत्या करने वाला सामने श्राता है। . भन्ने श्रादिमयों के साथ रहने में श्रापका ब्यवहार श्रहिसात्मक नहीं वहा जा सकता।' '

गांधीजी कहते हैं कि "सब प्रकार के श्रपराध एक रोग हैं श्रीर उनके साथ रोग का-सा वर्ताव होना चाहिए।" यह रोग "वर्तमान सामाजिक संगठन का, परिस्थित का परिणाम है।" प्रतिकृत परिस्थितियों के लिए समाज उत्तरदायी है। श्राधुनिक मशीन-निर्मित सम्यता के श्रपकृष्ट रोग हैं शक्ति-प्रियता श्रीर धन-प्रियता। इनके कारण सम्पूर्ण सामाजिक, श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक जीवन दूपित हो गया है श्रीर वह जनसाधार ए की उपेचा करके थोड़े से मनुव्यों को सुविधा देता है। वास्तव में साधारण मनुष्यों श्रीर श्रपराधियों मे श्रन्तर गुणात्मक नहीं केवल परिमाणात्मक है। धनी मनुष्य जो शोषण या श्रन्य अनैतिक साधनों द्वारा धन-संचय करते हैं, चोरों के समान ही श्रपराधी हैं। धनी श्रपने सम्मान के श्रावरण में सुरचित रहते हैं श्रीर दंढ से वच जाते हैं; किनु सत्य यह है कि उचित श्रावश्यकताश्रों से श्रधिक संपत्ति रखना चोरी ही है। संपत्ति-सम्बन्धी ग़लत कानून श्रपराधों को प्रोत्साहन देते हैं। श्रपराधी समाज के रोगी होने का चिन्ह है।

श्राधितिक दयडिविधि के कारण इन दोषों की भीषणता श्रोर भी वढ़ गई है। वास्तिक व्यवहार में सरकार श्रव भी दएड के मामले में प्रतिहिंसा श्रोर निषेघ या निवारण के सिद्धान्तों में विश्वास करती है। इनमें प्राय: क्रेंदी के सुधार का उद्देश्य भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन सुधार प्रतिहिंसा श्रोर निषेघ से मेल नहीं खाता श्रोर इन तीनों श्रनमेल उद्देश्यों को साथ रखकर चलने का परिणाम होता है उनकी बड़ी संख्या को बार-बार श्रपराध करते हैं श्रोर जेल जाते हैं। इसके श्रातिरिक्त श्रपराधों की समस्या के संतोषजनक निवटारे के लिये सम्पूर्ण श्राशिक श्रोर राजनैतिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण श्रावश्यक है।

गांधीजी समाज में ऐसी ज्यापक क्रान्ति के पत्त में थे जिससे हिंसा और शोषण क्म-से-क्रम परिमाण में रह जाए और राज्य और समाज की श्रहिंसक पुनर्रचना हो। इस सामाजिक पुनर्निर्माण में श्रपराधों की संख्या बहुत घट जायगी।

१. ह०, १३-४-३६ पृ० १२१।

२. ह०, २७-४-१६४०, पृ० १०१।

३. ह०, ५-५-४६, पृ० १२४।

४. इ०, ११-८-४६, पृ० २५५।

लेकिन गांघीजी इस वात में विश्वास नहीं करते थे कि भविष्य में मनुष्य पूर्ण हो जायगा श्रीर अवराघों का नाम हो न रहेगा | निस्संदेह श्रपराघों की संख्या बहुत घट जायगी; लेकिन थोडे बहुत श्रपराघ तो होंगे ही। उनकी घारणा के ग्रहिंसक राज्य में पुलिस भी होगी श्रीर जेलें भी। लेकिन उस राज्य की पुलिस भ्रीर जेलें श्राज से बहुत भिन्न होंगे ग्रीर श्रपराधी के श्रपराध के रोग का इलाज श्रहिंसक रीति से तोगा। °

लेकिन राज्य और ममाज की अहिंसक पुनर्रचना में पहिला कदम व्यक्ति का होगा। जबतक माधारण मनुष्य श्रहिंसा को सिद्धान्त की तरह नहीं मान लेता, श्रहिसक राज्य का विकाय नहीं हो सकता। सिद्धान्त की तरह ग्रहिंसा को स्वीकार करने वाले सत्याग्रही को ग्रपराधी के साथ साधारण प्रतिपत्ती का-सा वर्ताव करना चाहिये । सत्याग्रही को न तो हिसा का प्रयोग करना चाहिये, न पुलिस की सहायता लेनी चाहिये, न उसे श्रपराधों के प्रति निष्क्रिय श्रीर उदासीन रहना चाहिये, क्योंकि उदासीनता की मान-सिकता अपराधों को प्रोत्साहन देती है। उसे सेवा श्रीर कप्ट-सहन द्वारा श्रप-राधी को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये।<sup>2</sup>

श्रधिकतर संगीन अपराध या तो खियों पर श्राक्रमण के रूप में होते हैं या संपत्ति के संबंध में । सत्यात्रही का संपत्ति के बारे मे रुख़ श्रपरिग्रह. श्रीर शारीरिक श्रम के श्रादशों से निर्धारित होना चाहिये श्रीर उसकी संपत्ति यथासम्भव कम होनी चाहिये। रिसी भी हालत में उसके पास उनकी नैतिक, मानसिक और शारीरिक भलाई की ग्रावश्यकता से श्रधिक सपत्ति नहीं होनी चाहिये।

घोर निर्धनता के बीच संपत्तिशाली होना ग्रन्थायपूर्ण है श्रीर श्रहिमा "अन्याय से अर्जित लाभ की रचा में निस्सहाय है।"<sup>3</sup> यदि सत्याप्रही किसी संपत्ति को ग्रपना समस्ता है, तो वह उसको तभी तक रख सकता है जनतक संसार उसको श्राज्ञा देता है। " उसे संपत्ति की रचा के हिंसात्मक उपाया से वचना चाहिये, वाहरी सहायता न लेना चाहिये, चोरों-लुटेरों के प्रति सहिष्णु होना चाहिये. उनके साथ सगे भाइयों की तरह यतीव करना चाहिये श्रीर श्रहिंसा का बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिये।" उढाहरण के लिये

तफ्सील के लिये ११वा ग्रध्याय देखिये ।

२. ह०, ११-८-४६, पृ० २५५।

३ ह०, ५-६-३६, पृ० २३६।

४. इ०, १८-८-४०, पृ० २५४। ५. यं० इं०, भा० २, पृ० ८६७-८६८, ग्रात्स-सुद्धि, पृ० ६-७, हिन्ट-स्वराच्य, पृ० १३२- इंभ, ह० १३-७-४०, पृ० १६४; ११-८-४६, पृ० २५५।

सस्याग्रही खिडकी-दरवाजे खुले छोड सकता है श्रीर श्रपना सामान इस तरह रख सकता है कि चोर उस तक श्रासानी से पहुंच सके। यदि श्रवसर हो तो चोर को सममाया-बुमाया जा सकता है। यह श्रसाधारण द्यालुता श्रीर उदारता साधारण चोर के दिमाग़ में हलचल मचा देगी। सत्याग्रही के श्रेम के कारण चोर के मन में सहानुभूति उमड़ेगी श्रीर श्रपने कृत्य के लिए पश्रात्ताप की भावना जाग्रत होगी। चोरों श्रीर डाकुश्रों के ख़तरे का सामना करने के लिए सत्याग्रही उनकी जाति के लोगों से मिलेगा, उनसे मित्रता का नाता जोडेगा, यह जानने का प्रयत्न करेगा कि वह किन कारणों से श्रप-राध करते हैं श्रीर उनकी मामाजिक श्रीर श्राधिक दशा के सुधार का प्रयत्न करेगा। विशेषरूप से वह उन्हें किसी ऐसे धंधे या उद्यम की शिचा देगा जिसके द्वारा वह ईमानदारी से जीविका कमा सकें।

यदि कोई मनुष्य सत्याग्रही से ऐसी संपत्ति को छीनने का प्रयत्न करेगा, जिसका वह दूस्टी या संरचक है, तो उसके कप्ट-सहन का स्तरूप दूसरा होगा। संपत्ति की हानि सहने के स्थान में वह संपत्ति श्रौर उसके वलपूर्वक छीनने वाले के बीच खडा हो जायगा श्रौर यदि श्रावश्यकता होगी, तो संपत्ति की रचा में मरने के लिए भी तैयार हो जायगा, लेकिन हिंसा का उपयोग न करेगा।

श्रविभाजित मारत में उत्तर-पश्चिम की सीमा के उस पार रहने वाली जातियों के मी संवध में — जो सीमाप्रान्त के निवासियों को लूटते थे श्रौर पकड ले जाते थे — गांधीजी का मत था कि नागरिक श्रारम-रज्ञा की श्रिहंसारमक कला सीखें। श्रिहंसारमक श्रारम-रज्ञा की कला में इन जातियों का विश्वास करने, उनके साथ मित्रता का नाता जोड़ने श्रौर उनको स्वाभाविक शत्रु न मान लेने, उनकी सेवा करने श्रौर उनको प्रेम श्रौर सहानुभूति से समक्ताने- बुक्ताने का समावेश है। गांधीजी का मत था कि सीमाप्रान्त के निवासियों को इन जातियों को घरेलू धंधे सिखा कर उनकी निर्धनता हटाने श्रौर इस प्रकार उनके लूट-मार के श्राक्रमणों का प्रमुख हेतु दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। व

१. ह० २१-७-४०, पृ० २१५, ११-६-४६, पृ० २५५।

२. इ० २२-१०-३८, पृ० ३०४, २६-१०-३८, पृ० ३१०, ५-११-३८, पृ० ३१४, २८-१-३६, पृ० ४४८, १३-७-४०, पृ० २०८, यं० इं०, भा० १, पृ० ७१६-२३।

### सत्याग्रह और ह्नियों पर आक्रमण

यदि किसी खी की जाज और धर्म पर श्राक्रमण होने का ख़तरा हो तो उसका व्यवहार किस प्रकार का हो ? श्रीर उस सत्याग्रही का जिसके सामने इस प्रकार का श्राक्रमण हो क्या कर्तव्य होगा ? यह सवाज श्रवमर गाधीजी से पूछे जाने थे। उनका विश्वास था कि खियों में पुरुषों की श्रपेजा सत्याग्रह के श्रभ्यास की श्रधिक जमता है, क्योंकि उनमें श्रपेजाकृत ठीक प्रकार का श्रधिक साहस श्रीर श्रात्म-विज्ञान की श्रधिक सुदृद्र प्रवृत्ति है।

लेकिन सत्याग्रह का मार्ग केवल उन खियों के लिए हैं जिनमे श्रावश्यक श्रात्म-संयम हो श्रीर जिनके जीवन में सादगी श्रीर स्वाभाविकता हो। श्राहिसात्मक होने के लिए खी को दूसरों का ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए भडकीले कपडे पहिनने श्रीर अपने को क्रीम-पाठडर से रंगकर कुद्रत को भी मात करने श्रीर श्रसाधारण रूप से सुन्दर दिखाई पड़ने के श्राधुनिक पागल-पम से बचना होगा। श्राधे दर्जन मजनुश्रों की लैला बनने का प्रयान करने वाली खी श्राहिसा का विकास नहीं कर सकती।

यदि इस प्रकार कोई स्त्री अपने विचारों और रहन-सहन को अहिसा के सिद्धान्तों के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करेगी तो उसे महसूस होगा कि शुद्धता उत्कृष्ट शक्ति है। गांधीजी का विश्वास था कि "तेज-पूर्ण शुद्धता के सामने नितांत गुंडा भी सीधा हो जाता है।" उनका यह भी मत था कि "किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध असम्मानित करना शारीरिक असंभावना है। यह अत्याचार तभी होता है जब वह डर जाती है और अपनी नैतिक शक्ति को नहीं पहचानती।" अद्धता से उसमें शक्ति की चेतना रहेगी। यदि अकस्मात् वह खतरे में पढे तो उसे जान देकर भी आक्रमणकारी की कांमलिप्सा का प्रतिरोध करना चाहिए। यदि उसका मुंह बन्द कर दिया जाय या वह बांध दी जाय तो भी उसकी इड इच्छा उसको जान दे देने की शक्ति देगी। इसी प्रकार संकट में पड़ी स्त्री के संबंधी या मित्र को स्त्री शक्ति देगी। अपकार संकट में पड़ी स्त्री के संबंधी या मित्र को स्त्री शक्ति देगी। साममणकारी के बीच खड़े हो जाना चाहिए और तब या तो उसे आक्रमणकारी को सममाना-बुम्ताना चाहिए कि वह अपना अमानुपिक उद्देश्य छोड़ दे या मौत का सामना करना चाहिए। एक यार गांधीजी से एछा

१. ह०, ३१-१२-३८, पृ० ४६६ ।

२. य्ं० इं०, भा० २, पृ० ८६२।

३, ह०, १-६-४०, पृ० २६६ ।

४. ह०, ३१-१२-३८, पृ० ४०८-६, यं० इं०, मा० २, पृ० ८६१-६२।

गया कि यदि आक्रमणकारी रचक को मारने के स्थान में बांध दे और उसका सुँह यलपूर्वक बंद करदे और रचक को आक्रमण का मौन साची होना परें तो उसे क्या करना चाहिए ? उन्होंने उत्तर दिया, "...मैं या तो बंधनों को तोड़ दूंगा था उस प्रयत्न में जान दे दूंगा। किसी भी दशा में वेबस साची नहीं बनूंगा। जब वह उत्कट भावना होती है तो ईश्वर आपकी सहायता करता है और आपको किसी-न-किसी तरह ऐसे कार्य के जीवित साची होने की यन्त्रणा से बचा लेता है।"

गांधीजी का मत है कि संकट में पढ़ी श्राहिंसक स्त्री को बिना श्रपने भाई या बहन की सहायता की श्राशा किए श्रहिंसक रीति से श्रपनी रक्ता करनी चाहिए। श्रहिंसक श्रात्म-रक्ता का सार है सम्मान सिहत जान दे देने के लिए तैयार रहना। किसी स्त्री द्वारा श्राक्रमणकारी को श्रात्मसमर्पण करने की श्रपेत्ता गांधीजी श्रात्म-हत्या को ठीक सममते हैं। लेकिन उनका विश्वास है कि जब कोई स्त्री श्रात्म-हत्या के लिए भी तैयार हो जायगी तो उसमें मानसिक प्रतिरोध के लिए श्रावश्यक इतना साहस श्रीर इतनी श्रांतरिक श्रद्धता होगी कि श्राक्रमणकारी श्रीभमूत हो जायगा। गांधीजी का यह भी मत है कि यदि विकल्प श्रात्म-हत्या श्रीर श्राक्रमणकारी की हत्या में हो तो सत्याश्रही स्त्री को श्रात्म-हत्या का ही मार्ग स्त्रना चाहिए।

धारम-शक्ति द्वारा रचा का यह मार्ग हिंसात्मक प्रतिरोध की अपेचा कहीं अधिक फल-प्रद है। संभवतः यह मार्ग आक्रमणकारी की दुर्वासना को दूर कर देगा और उसकी आत्मा को जाग्रत करेगा। वह पीड़ित श्री के द्वय को भी वीरता से पितरोध करने की दृदता देगा। इसके अतिरिक्त, अहिंसक रचा में रचक की मृत्यु से श्री की स्थिति उतनी दुरी न होगी जितनी हिंसक प्रतिरोध में उसकी हार से। हिंसात्मक प्रतिरोध में हार या मृत्यु हिंसा के क्रोध को शांत करने के स्थान में उसका प्रतिहिंसा द्वारा परिपोषण करती हैं। यदि श्री और उसके रचक की श्रहिंसक प्रतिरोध के प्रयास से मृत्यु भी हो जाय तो वह गौरवपूर्ण होगी, क्योंकि उन्होंने कर्तव्यपालन कर जिया होगा। व

लेकिन अपराधी के साथ श्रहिंसापूर्ण व्यवहार तभी संभव है जंब सत्यामही को यह दृढ़ विश्वास हो कि अपराधी और सत्यामही में आध्यात्मिक

१. ह०, १५-६-३६, पृ० ३१२, ४-१०-४७, पृ० ३५४, ६-२-४७ पृ० ६ । २. 'स्पीचेज़', पृ० ३२५, ८३८-३६; ह०, १६-११-३८, पृ० ३४४; १-६-४०,

एकता है श्रीर श्रज्ञानी श्रपराधी की जान लेने की श्रपेचा संस्वाग्रही उसके हाथों मरना श्रधिक श्रव्हा समक्षे ।°

एक नीमों के इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि किसी के भाई की विमा श्रदालती कार्रवाई के जनता द्वारा मौत की सज़ा दी जाय तो उसका प्या कर्तव्य है, गांधीजी ने निम्नलिखित जवाय दिया था:—

''...में उनका द्वरा न चाहूँगा' हो सकता है कि साधारण रीति से मैं अपनी जीविका के लिए मौत की सज़ा देने वाले समाज पर श्राश्रित हूँ। मैं उनके साथ सहयोग करने से इन्कार कर दूंगा, उनके पास से श्राप हुए खाने को छूने से भी इन्कार कर दूंगा, श्रीर मैं उन श्रपने नीग्रो भाइयों के साथ भी सहयोग करने से इन्कार कर दूंगा जो इस श्रन्याय को सह लेते हैं। मेरा श्रर्थ इसी श्रात्म-बिलदान से है। हाँ, बंशवत भूखों मरने से कुछ न होगा। जब प्रतिल्या जीवन का हास होता जाय तब भी मनुष्य की श्रदा श्रदल बनी रहे।"

यह अनावश्यक है कि काल्पनिक दृष्टान्त दिये जांय और यह घताया जाय कि उस परिस्थितिविशेष में अहिंसावादी का क्या कर्तम्य है या गांधीजी भीर वृत्यरे सत्याग्रहियों के जीवन की वास्तिविक घटनाओं का वर्णन किया जाय। श्राहिसा प्रेम का, श्रयांत् स्वेच्छा से स्वीकार किये गए उत्कृष्ठ कष्ट-सहन भीर विज्ञान का, नियम है। यदि मनुष्य सचा श्राहिसावादी है तो उसके जिए यह जानना कठिन न होगा कि वह परिस्थितिविशेष में किस प्रकार व्यवहार करे। गांधीजी कहते हैं, "मैं जानता हूँ कि यदि हमारे अन्दर वास्तिवक श्राहिसा है तो कठिन परिस्थिति में बचाव का श्राहिसायक मार्ग विना प्रयास के हमें मालूम हो जायगा।" वास्तिवक श्राहिसा के विकास का ज्ञाहिसा को वायगा के प्रति श्राहिसावादी के हृदय में प्रेम श्रीर सहाजुभूति उमद पदे। "जय वह (प्रेम की) भावना होती है तो वह किसी कार्य में प्रकट होती है। वह (कार्य) एक संकेत, या नज़र चा मीन भी हो सकता है। लेकिन वह (कार्य) जैसा भी हो, श्रन्यायी के हृदय को पिघला देगा श्रीर श्रन्याय को रोकेगा।"

१. ह०, २६-६-४०, यू० १८४।

२. ६०, १६-३-३६, पृ० ३६।

<sup>₹.</sup> ह0, 99-7-9880, 90 5 [

४. ६०, ६-३-४०, पूर देश ।

#### श्रात्म-रचा

लेकिन इच्छा-मात्र से रात भर में मनुष्य श्राहेंसावादी नहीं हो जाता। उत्कृष्ट प्रकार की श्रहिंसा के लिये दीर्घ कालीन विचारपूर्ण शिक्षा श्रावश्यक है। विना मारे मरने के साहस के विकास के पहिले मनुष्य क्या करे ? ऐसे मनुष्यों का, जिन्होंने श्रहिंसा को राजनैतिक चेत्र में काम बनाने वाली नीति की तरह स्वीकार किया है, श्रात्म-सम्मान, जीवन श्रोर सम्पत्ति पर श्राक्रमण होने के ज़तरे में क्या रुख़ होना चाहिए ?

सन् १ ६२२ ई० में गांघीजी को सत्याग्रही द्वारा श्रात्म-रचा के लिये हिंसा का प्रयोग अनुचित न लगता या। वह इस यात पर ज़ोर नहीं देते थे कि सत्याप्रही को चोर-डाइच्चों या देश पर श्राक्रमण करने वाले राष्ट्रों के प्रति हिसा न करनी चाहिए। र गया कांग्रेस ने कांग्रेसी सत्याप्रहियों को श्रात्म-रत्ता में वर्ल-प्रयोग की श्राज्ञा देने का एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया था। लेकिन श्रपने जीवन के पिछले १४ वर्षों में गांधीजी 'दुर्वलता की श्रहिंसा" के विरुद्ध हो गये थे। लेकिन जिन लोगों ने श्रहिंसात्मक श्रात्म-रज्ञा के उच्चमार्ग को न श्रपनाया हो उनको गांधीकी श्रात्म-रचा में यल-प्रयोग की--श्रर्थात् लजाजनक रीति से ख़तरे से भागने की श्रपेत्ता मरने-मारने की-राय देते थे। तीसरे श्रध्याय में हम बता चुके हैं कि क्यों गांघीजी कायरता की अपेचा (हिंसा को अध्यस्कर समम्बते थे। बहुत से अवसरों पर उन्होंने व्यक्तियों श्रीर समूहों को यही राथ दी थी कि यदि उनमें श्रहिंसक श्रात्म-रचा—श्रर्थात् श्रात्म-विलदान की—चमता नहीं है श्रीर उनको ऐसे विरोधियों का सामना करना है जो उनके जीवन, सम्पत्ति श्रीर श्रात्म-सम्मान के विनाश पर तुले हुए हैं तो उन्हें अन्यायी के सोमने घुटने टेकने की अपेचा शरीर-शक्ति का प्रयोग कर्ना चाहिए और यदि श्रावश्यक हो तो श्रन्यायी की जान भी लेना चाहिए। पुलिस के अत्याचार और साम्प्रदायिक कराहों के भ्रवसरों पर गांधीजी साघारण रूप से लोगों को यही राय देते थे। उन्होंने वेतिया ( १६२० ) श्रीर चम्पारन ( १६२% ) के ग्राम-निवासियों को श्रीर श्रान्ध्र (१६३४) श्रीर सिंघ (१६४०) के हिंदु श्रों को यही राय दी थी कि वह घवड़ा न जायं और आवश्यकता हो तो आतम-रचा के लिये शरीर-शक्ति का प्रयोग करें। उनके जीवन के श्रन्तिम दो वर्षों की साम्प्रदायिक हिंसा की संकामकता में भी गांधीजी का यही मत था। वास्तव में वह इसे जनवन्त्र के

१. यं० इं०, भा० १, पृ० १०७५; 'स्पीचेज', पृ० ७१६। २. यं० इं०, भा० १, पृ० ३१।

पनपने की आवश्यक शर्त मानते थे कि प्रत्येक नागरिक आत्म-रचा की कला जाने। विश्वेष्टि वागरिक आत्म-सम्मान की रचा के लिये अपना जीवन जोखिम में नहीं ढाल सकते तो वह जनतन्त्र की आन्तरिक ग्रीर याद्य खतरों से रचा करने के लिए-जोखिम उठाने को श्रीर भी कम तैयार होंगे।

गांधीजी का यह भी विश्वाम था कि यदि अपेचाकृत वहुत श्रिधिक शिक्तशाली विरोधी का विना पहले से सोचे-विचारे हिंसात्मक विरोध यह अच्छी तरह जानकर किया जाय कि इस विरोध का पिरणाम निश्चित मृत्यु है तो यह विरोध भी लगभग श्रहिंसा ही है। उदाहरण के लिए यदि श्रस्त्रों से सुसजित डाकुओं के सुण्ड से कोई मनुष्य श्रकेला तलवार से लवता है, या यदि कोई सी श्रपनी लाज की रचा में नास्त्रों श्रीर दांतों का प्रयोग करती है तो यह व्यवहार लगभग श्राहिंसक ही होगा।

लेकिन यदि पुलिस की सहायता मिल सकती हो तो हिंसात्मक श्रात्म-रचा का कोई श्रवसर न होना चाहिए। हिंसके श्रविरिक्त जब शरीर-शक्ति का प्रयोग किया जाय तो वह उस श्रवसर की श्रावस्थकता से श्रधिक नहीं होनी चाहिए। श्रिवक शक्ति का प्रयोग उदा कायरता और पागलपन का चिह्न है। वीर मनुष्य चोर को मारता नहीं बिल्क पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। उससे श्रधिक वीर मनुष्य उसे बाहर निकाल देने भर की पर्याक्ष शक्ति का प्रयोग करता है और उसके बारे में फिर कुछ नहीं सोचता।" सर्वश्रेष्ट दीर वह है जो चोर के साथ श्रहिंसक ब्यवहार कर सकता है।

# दुरुपयोग की संभावना

सत्याग्रही की अपूर्णता श्रीर कमी के कारण इस श्रध्याय में विणित तरीक्नों में ख़तरे श्रीर श्रानिश्चितता है। मिसाल के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह ठो प्रकार से दुराग्रह बन सकता है। हो सकता है कि कप्ट-सहन प्रारम्म ही से दिखावटी श्रीर हिंसात्मक हो श्रीर उसका उद्देश्य विरोधी का हृदय-परिवर्तन नहीं, उस पर श्रनुचित दवाव डालना हो। इस दशा में सत्य से ही मिलने वाली नैतिक शक्ति की उसमें कमी होगी श्रीर संभवतः उसका कप्ट-सहन यहुत समय तक न चल-सकेगा। दूसरी संभावना यह है कि विरोधी का हृदय-परिवर्तन तो न हो, लेकिन वह श्रपनी बुद्धि श्रीर विश्वास के विपरीत वष्ट-सहन

१. इ०, १०-२-४०, पृ० ४४६।

२ ह०, ८–६–४०, पृ० २७४।

३. ह०, २४-८-४०, पृ० २६१।

४. ह०, २०-७-३५, पृ० १८१।

करने वाले की यात इसलिए मान लाय कि वह विरोधी जनमत का सामना नहीं कर सकता या कष्ट-सहन नहीं देख सकता और यह ख़तरा उतना ही श्रिष्कि होगा नितना सत्याग्रही निरोधी को प्रिय होगा। श्रसहयोग का हवाला देते हुए गांधीजी लिखते हैं, "उसका दुरुपयोग घरेलू सम्यन्घों में श्रधिकतम है; क्योंकि जिनके विरुद्ध उसका उपयोग होता है उनमें इसके दुरुपयोग का प्रतिरोध करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती। वह दुरुपयुक्त प्रेम का दृष्टान्त हो जाता है। श्रीर इसके ( दुरुपयुक्त प्रेम के ) सब से यहे शिकार होते हैं श्रत्यधिक प्रेस करने वाले माता-पिता श्रीर पत्नियां। जब वह जान जायेंगे कि प्रेस की यह मांग नहीं है कि किसी प्रकार के वेजा दवाव से हार मान ली जाय तो बुद्धिमान् वन जांयगे। इसके विपरीत सचा प्रेम उसका (बेजा द्याव का ) प्रतिरोध करेगा।" तीसरी संभावना यह है कि सत्याप्रही कष्ट-सहन से धक जाय । लेकिन इसका ऋर्थ है ऋनुशासन की कमी ।

लेकिन दुरुपयोग तो प्रथ्येक मनुष्य-निर्मित तरीक्ने का हो सकता है। जीवन-नियम के रूप में सत्याग्रह का मुख्यांकन उसके समग्र परियाम से होना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि व्यक्तिगत जीवन से हिंसा को दूर करने का प्रयस्त सच्चे जनतन्त्र धीर वास्तविक विश्वशांति की स्थापना श्रीर बदे जन-समुदायों द्वारा ऋहिंसात्मक प्रतिरोध के प्रयोग की श्रावश्यक शर्त है। इंसके श्रतिरिक्त श्रहिंसा का श्रभ्यास ब्यक्ति की शक्ति श्रौर उसके चरित्र का विकास करता है। वह आत्म-नियन्त्रण या व्यक्तिगत स्वराज्य की प्राप्ति के लिए श्रनमोल श्रनुशासन है। गांघीजी लिखते हैं, "पूर्ण सत्याप्रही को, यदि पूर्ण नहीं तो लगभग पूर्ण मनुष्य यनना है। इस दृष्टिकीण से सत्याप्रह उच्चतम शिचा है ।...जितनी अधिक हममें संग्याग्रह की भावना होगी, उतने अधिक श्रच्छे मनुष्य हम बन जायंगे वह ऐसी शक्ति है जो सार्वभीम बन जाने पर साम।जिक श्रादशों में क्रान्ति उत्पन्न कर देती है।""

# हिंसक और ऋहिंसक प्रतिरोध

हिंसा सदा प्रतिहिंसा को जन्म देती है श्रीर मगड़ों का स्थायी निपटारा नहीं कर सकती। हारा हुआ ज्यक्ति श्रसन्तुष्ट रहतां है श्रीर बदला लेने का श्रवसर देखता रहता है। श्राधुनिक चिकित्साशास्त्र, जीवशास्त्र, रारीरशास्त्र श्रीर मनोविज्ञान के श्रनुसन्धानों के परिणामस्वरूप हमारे पास इस बात का काफ़ी प्रमाण है कि पृथक्ताकारी मावनाएँ, जिनमें मुख्य क्रोध श्रीर टर 🔾

रै. ह०, १८-५-४०, पृ० १३३। २. यं० हः क्रीसा च पृ० ४४५।

सामाजिक विकास के कारण हानिकारक और रोगोत्यांदक होगई हैं। इस प्रकार हिंसा उनसे भी बुरी बुराइयां नैदा करती है जिनको दूर करने का वह प्रयस्त करती है। वह मनुष्य की अपकृष्ट पाराची प्रवृत्तियों को जाग्रत करती है घीर अन्याय की जह मज़बूत करती है।

श्राहिंसा जो इन प्रथककारी प्रवृत्तियों का सजनात्मक, विधायक दिशा मे पुनशिचय करती श्रीर उनकी कर्ष्वंगामी बनावी है, शारीरिक, मानसिक श्रीर नैतिक दृष्टि से सत्याग्रही शौर निरोधी के लिए बहुत लाभदायक है। वह मगढे को विनाशक शारीरिक तल से उठाकर विधायक नैतिक सार पर पहुँचाती है। कप्ट-सहन करने वाला प्रेम शारीरिक शक्ति को पंगु यना देता है, दोनों विरोधी पचों में मेल स्थापित करता है और कगढ़े का इस प्रकार निपटारा कर देता है कि दोनों के आत्मसम्मान की रका हो जाती है और उनको सन्तोष हो जाता है। गांधीनी के सन्दों में, 'सत्यामह ऐसी तलवार है जिसके सब श्रोर धार है। उसे जैसे चाहो काम में लाया जा सकता है। उसे काम में जाने बाजा और जिसके निरुद्ध वह काम में जाई जाती है दोनों सुखी होते हैं।"" जयाई-सगड़े में कोई भी पच उसका प्रयोग कर सकता है श्रीर जिस पर में श्रधिक सत्य श्रीर न्याय होगा उसी की जीव होगी। इस प्रकार सत्याग्रह में दुरुपयोग से बचाव है। जो उसका दुरुपयोग करेगा श्रीर श्रमस्य श्रीर हिंसा का सहारा लेगा उसकी हार होगी। यदि दो सस्याप्रहियों में किसी जावश्यक प्रश्न पर मतभेद हो तो क्या होगा ? सम्भवतः मतभेद बात-चीत और समकाने-बुकाने से दूर हो जायगा और कप्ट-सहन की नौवत न भाएगी। हर हालत में श्रन्त में सस्य की जीत होगी।

इस प्रकार हिंसा का विनाशक मार्ग सत्याग्रह का स्थान नहीं ले सकता। सत्याग्रह धीमी गति से काम करता है, लेकिन वह मगदे का निपटारा कर देता है और न्याय की जीत होती है, जबकि हिंसा मगदों को जीवित रखती है, स्थायी बनाती है और धक्सर उसके प्रयोग के परिणाम-स्वरूप अन्याय की बृद्धि होती है।

### व्यावहारिकता का प्रश्न

बहुत से श्रालोचकों का मत है कि सिद्धान्त की दृष्टि से श्रहिंसा व्यक्ति-गत श्रोर सामाजिक मामलों में निर्दोष, यक्तिशाली श्रीर न्यायपूर्ण है। किन्तु वास्तविक व्यवहार में श्रहिंसा चरमवादी है श्रीर उसका श्रादर्श हतना उप है कि वह श्रव्यावहारिक है श्रीर उसका प्रयोग संसार के साधारण दैनिक कार्यो

१. 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० १५३ ।

में नहीं हो सकता। श्रिहंसा के लिए श्रादमसंयम श्रीर नैतिकता की जिस उच्चता की, उद्देश्य के जिस स्थायित्व की श्रीर ज़ितनी श्रिधक कप्ट-सहन की समता की श्रावश्यकता है वह श्रभी तक तो श्रिधकतम मनुष्यों की पहुंच के वाहर की बात है।

गांधीजी का सत था कि ऋहिंसा के श्रस्त के प्रयोग के लिए संत, ऋषियों श्रीर देवतुल्य मनुष्यों की श्रावश्यकता नहीं है, साधारण मनुष्यों ने उसका सफलता से उपयोग किया है श्रौर कर सकते हैं। निस्सन्देह श्रहिंसा के ठीक उपयोग के लिए नैतिक अनुशासन अनिवार्य है, लेकिन जैसा ४ वें अध्याय में वृताया जा चुका है, यह अनुशासन व्यवहार्य है। इसके अतिरिक्त यदि एक बार यह मान लिया जाय कि श्रहिंसा वांछनीय है-शौर यह श्राज युद्धवादी भी मानते हैं—तो मनुष्य-स्वभाव की श्रपूर्णंता की विना पर श्रहिंसा को अन्यावहारिक प्रमाणित करने का प्रयत्न निष्फल थौर अयौक्तिक, है। मनोविज्ञान-शास्त्री श्रीर समाज-शास्त्री यह मानते हैं कि मनुष्य-स्वभाव में परिवर्तन, सुघार श्रीर विकास की श्रसीम चमता है। क्रान्तियां इसी चमता का एक प्रमाण हैं। संशयवादियों और घालोचकों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि गुलामी, बालहत्या, मनुष्यों का बलिदान श्रादि बहुत-सी बुराइयाँ, जिनके बारे में किसी समय यह विचार किया जाता था कि वह मनुष्य-स्वभाव की श्रपूर्णता के कारण हटाई नहीं जा सकतीं, श्राज दूर हो चुकी हैं। यदि फासिस्ट देशों में जनता को सफलतापूर्वक यह शिचा दी जा सकती है कि ह युद्ध को श्रेयस्कर मार्ने तो निस्सन्देह शान्तिश्रिय राष्ट्र उतने ही या उससे भी श्रिधिक शयत्न से जनता को शान्ति के मार्ग पर चलने की शिचा दे सकते हैं।3

१. सी॰ एम॰ केस 'नान्वायोलेन्ट को अशान', पृ॰ ४०६-७ ।

रे. ह०, १३-७-४०, पृ० १६८ ।

३. डा० कार्ल मैनहाइम का मत है कि "युद्धप्रिय मनोवृत्ति के जान-बूफ कर निर्माण में सामाजिक संगठन को उतनी ही शक्ति व्यय करना पड़ती है जितनी कि शान्तिपूर्ण मनोवृत्ति के निर्माण में।" देखिये 'मैन ऐंड सोसाइटी', 'पासीविल्टीज़ इन ह्यू मन नेचर ' शीर्पक अध्याय । जी० एम० स्ट्रें टन इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि अहिंसा और सहयोग दोनो एक समान स्वामाविक है; लेकिन मनुष्य स्वभाव उन कार्यों को निर्घारित नहीं करता जिनमें दोनो प्रकार की प्रवृत्तिया प्रकट होती हैं; वदले जा सकने वाले हिंसात्मक और सहयोगशील कार्य सामाजिक आवश्यकताओं और प्रयोजनों से प्रभावित

शायद मनुष्यों को यह विश्वास दिलाने में कि श्रहिंसा व्यवहार्य है श्रीर उनको श्रहिंसा को श्रपनाने के लिए तैयार करने में बहुत 'समय लग जायगा। लेकिन समय का प्रश्न गोण है। महत्त्वपूर्ण वात है हढ विश्वास श्रीर ठीक दिशा में सच्चा प्रयत्न। यदि थोड़े भी मनुष्य श्रहिंसा के सिद्धान्तों के श्रनुसार रहने लगें तो श्रहिंसा का मार्ग जनता में फैल जायगा। निस्संदेह प्रस्थेक संभव साधन का श्रध्ययन श्रीर प्रयोग करना चाहिए। समाज के प्रत्येक चेत्र की श्रहिंसक पुनरचना का भी प्रयत्न होना चाहिए। समाज के प्रत्येक चेत्र की श्रहिंसक पुनरचना का भी प्रयत्न होना चाहिए। गांधीजी इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि बच्चों को पुस्तक-शिचा के पहिले सत्याग्रह की प्रारम्भिक शिचा मिलनी चाहिए। उनका विश्वास है कि साचरता प्राप्त करने के पहिले ही बच्चे को इस बात की शिचा मिलनी चाहिए कि श्रारमा क्या है, सत्य क्या है श्रीर प्रेम क्या है श्रीर किस तरह जीवन-संघर्ष में बच्चा घृणा को प्रेम से, श्रसत्य को सत्य से श्रीर हिंसा को स्वयं कप्ट सहकर श्रासानी से जीत सकता है। बुनियादी शिचा की योजना द्वारा गांधीजी ने शिचा-पद्धित में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने श्रीर शिचा-पद्धित को श्रहिंसा पर श्राधारित करने का प्रयत्न किया है।

यद्यपि गांघीजी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सामाजिक दृष्टिकीया की उपेचा नहीं कर करते, लेकिन उनकी समक्त में उस श्रोर पहला और सयसे श्राधिक श्रावश्यक कदम है श्राहेंसा में विश्वास करने वाले मनुष्यों का नितांत श्राहेंसापूर्ण जीवन, ऐसे मनुष्यों की संख्या चाहे जितनी ही कम क्यों न हो। सन् १६३६ में डा० धर्मन के इस सवाल के जवाब में कि व्यक्तियों को श्रीर समुदायों को इस पद्धति की शिचा किस प्रकार दी जाय, गांधीजी ने जवाब दिया था, "इसके श्रतिरिक्त कि श्राप इस सिद्धान्त के श्रनुसार श्रपने जीवन को बनाएं और वह (जीवन) श्रहिसा का जीता-जागता श्रादर्श वन जाय, थौर कोई (श्राहेंसा की शिचा का) राजमार्ग नहीं है। अपने जीवन में श्रहिसा के

श्रीर निर्धारित होते हैं श्रीर सामाजिक जीवन के लिए यह श्रावश्यक हैं कि सहयोग को सुदृढ किया जाय श्रीर उसमे वृद्धि की जाय श्रीर सहयोग मे रुकावट डालने वाली हिंसा को सहयोग का विनाश करने श्रीर उसमे विष्न डालने से रोका जाय। देखिये, 'वायोलेंस विट्यान दि नेशन्स ऐंड इन दि नेशन' शीर्षक लेख, साइकोलाजिकल रिन्यू, १६४४-५१, पृ० ८५-१०१ श्रीर १४७-६१।

१. सी० एफ० ऐन्ड्रयूज, 'महात्मा गांघीज त्र्याइहियाज', पृ० २०० । २. यं० इ०, भा० ३, पृ० ४४५ ।

प्रकाशन की पूर्वमांन्यता है गम्भीर अध्ययन, सुदृढ़ अध्यवसाय और सब प्रकार की प्रशुद्धता से पूरी तरह छुटकारा पाना ।"

निःसन्देह सिद्धान्त की दृष्टि से गांधीजी चरमवादी हैं। उनका ध्येय है प्रण्, निरपेष श्रहिंसा। उनकी श्रहिंसा मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे-से-छोटे जीवधारी तक पहुँचती है। उनका विश्वास है कि श्रादर्शवादी दृष्टिकीण से जीवन की प्रत्येक परिस्थित में, कठिन-से-कठिन समस्या में, श्रहिंसा सदा कारगर होती है। "एक पूर्णंरूप से श्रहिंसात्मक मनुष्य स्वभाव से ही हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता या हिंसा उसके लिए ब्यर्थ है। उसकी श्रहिंसा सभी परिस्थितियों में यथेष्ट है।"

सिद्धान्त की दृष्टि से चरमवादी होते हुए भी वास्तविक जीवन में गांधीजी मनुष्य की दुर्वलवाओं का ध्यान रखते हैं श्रीर उसके लिए काफ़ी छूट देते हैं। वह यह मानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हिंसा श्रनिवार्य है। टालस्टाय, क्वेकर्स श्रीर कुछ शान्तिवादी सम्प्रदायों के विपरीत वह सत्या-प्रदी को कुछ परिस्थितियों में जान लेने की भी श्राज्ञा देते हैं। उनका विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं श्रपने लिए यह निश्चय करना चाहिए कि वह किस सीमा तक श्रहिंसा के सिद्धान्त के श्रनुसार व्यवहार करेगा। वह गुलामी श्रीर कायरता की श्रपेचा हिंसा को श्रधिक श्रेयस्कर मानते हैं श्रीर जोगों को ख़तरों में कायरता श्रीर डर से भाग जाने की श्रपेचा बहादुरी से लड़ने श्रीर मरने-मारने की राय देते हैं। इस प्रकार सिद्धान्त में चरमवादी होते हुए भी, गांधीजी व्यक्तिगत जीवन श्रीर सामाजिक एकता के लिए श्रनिवार्य बल-प्रयोग को श्रनुचित नहीं बताते।

१. इ०, १४–३–३६, पृ० ३६।

<sup>2 80. 8-3-</sup>Yo. To 38 1

# सामृहिक सत्याग्रह

# नेता, संगठन श्रीर प्रचार

गांचीजी ने एक यार कहा था, "श्राहिंसा (केवल) व्यक्तिगत गुण नहीं हैं व्यक्ति श्रीर समाज के लिए व्यवहार-भागे हैं। " दो व्यक्तियों के कमणों की तरह सामृद्धिक कमहों के कारण है मनुष्य की अपूर्णता, उसके दोप श्रीर मनुष्यज्ञात सत्य का श्रांशिक, आपेचिक रूप। व्यक्तिगत जीवन से भी श्रिष्ठक सामृद्धिक सम्वन्धों में कगड़े श्रीर हिंसा इतने यह गए हैं कि मनुष्य-जाति का श्रांस्तित्व आज ख़तरे में है। सामृद्धिक श्रीर श्रान्तरांग्रीय जीवन के शोषण श्रीर श्राक्तमणों का सजनात्मक, विधायक रीति से सामना करने की श्राहिंसा सक पद्धति संसार को गांधीजी की बड़ी देन है।

### सामृहिक सत्याग्रह का महत्त्व

सामूहिक प्रतिरोध के रूप में सत्याग्रह के संबंध मे नेतृत्व, संगठन, श्रमुशासन, शिचा श्रीर प्रतिरोध-पद्धति के जटिल प्रश्न उठते हैं। सत्याग्रह श्रावश्यक रूप से संख्या श्रीर परिमाण की नहीं, नैतिक श्रद्धता की बात है श्रीर यदि थोड़े से पूर्ण सत्याग्रही मिल सकते, यदि एक भी मिल सकता वो सामूहिक सम्बन्धों में सत्याग्रही प्रतिरोध बहुत श्रासान होता। गांधोजी ने यार-बार दोहराया है कि श्रम्याय के विरुद्ध न्याय की जीत के लिए एक पूर्ण सत्याग्रही भी काफ़ी है। वह श्रम्यायी साम्राज्य की समग्र शिक्त की श्रवक्ता कर सकता है। "पूर्ण श्रहिंसा को " संगठित शक्ति की श्रावश्यकता नहीं। श्रहिंसा से श्रोत-प्रोत मनुष्य या स्त्री को केवल किसी यात की इच्छा करनी होती हे श्रीर वह यात हो जाती है। " गांधीजी का यह विश्वास श्रास्मा की श्रसीम शक्ति के उनके सिद्धान्त का निष्कर्ण है। लेकिन पूर्णता, विचार श्रीर इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण, मनुष्य के लिए संभव नहीं। यदि यह पूर्ण श्रारमसंयम

१. ह०, २६-६-४०, पृ० २६६।

२. यं० इं०, भा० १, ५० २६२।

३. ह०, १८-५-४०, पृ० २५३।

संभव होता तो भी इसकी श्रधिकतम उपयोगिता यह होती कि उसके द्वारा जनता को सत्याग्रह की शिचा दी जा सकती; वर्गों कि ''जनतंत्र के युग में यह श्रावश्यक है कि वांछित परिणाम जनता के सामूहिक प्रयास के द्वारा प्राप्त हो। निस्संदेह उद्देश्य की किसी उत्कृष्ट शक्ति वाले व्यक्ति के प्रयत्न द्वारा सिद्धि श्रव्ही वात होगी, लेकिन इससे समाज में उसकी सामूहिक शक्ति की चेतना नहीं श्रा सकती। '' किंतु वास्तिवक परिस्थिति मे पूर्ण सत्याग्रही श्रप्राप्य है। इसलिए जन-श्रान्दोलन श्रावश्यक हैं श्रीर सामूहिक प्रतिरोध पद्धित के प्रयोग के लिए जनता को श्रध्यवसाय श्रीर धैर्य के साथ संगठित करने श्रीर उनमे श्रिहंसात्मक श्रनुशासन को विक्रित करने की श्रावश्य-कता है।

### नेता

नेता सामूहिक सत्याग्रह का जीवन-प्राण है । बढे आन्दोलनों के लिए महान् नेताओं की इस मनोवैज्ञानिक कारण से आवश्यकता है कि अधिकतम मनुष्य सिद्धान्तों के शब्दों की अपेचा-व्यक्तियों के शब्दों में अधिक सरलता से सोच सकते हैं। वह केवलमात्र सिद्धान्तों से इतना प्रभावित नहीं होते जितना उन व्यक्तियों से जिनका जीवन उन सिद्धान्तों पर आधारित है। अधिकतम मनुष्यों को उसी प्रकार व्यक्तिगत नेता की आवश्यकता होती है जिस प्रकार व्यक्ति स्वरूप ईश्वर की। व दूसरे महान् आन्दोलनों की अपेचा सत्याग्रह में व्यक्तिगत नेता और भी अधिक आवश्यक हैं, क्योंकि सत्य और अहिसा के जीवित दृष्टांत-रूप नेता के गत्यात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव से ही साधारण मनुष्य सामूहिक सत्याग्रह के प्रयोग के लिए आवश्यक नैतिकता के उच्च तल तक पहुंच सकते हैं।

सत्याग्रही नेता सत्य श्रीर श्राहिंसा के श्राहरों को श्रपने जीवन में पूरी तरह उतारने का भरसक प्रयत्न करता है। निर्मल सचाई श्रीर ज्यापक प्रेम, संस्कृति श्रीर सम्मानपूर्ण ज्यवहार के कारण उसे श्रनुगामियों का हद प्रेम श्रीर श्राज्ञाकारिता प्राप्त होते हैं। प्रतिपृची भी उससे प्रेम करने लगता है श्रीर उसका विरोध दुवल हो जाता है। उसका इन्द्रिय-निग्रह उसको उचकोटि की सजनात्मक शक्ति देता है, उसके शब्द में शक्ति श्राती है श्रीर उसके

१. 'सर्वोदय', ऋपैल १६४०, पृ० ४२६।

२. ह०, ८-८-४०, पृ० २७७।

रे जी. डी. एच कोल ग्रौर मार्ग रेट कोल, 'ए गाइड टु मार्डर्न पालिटिक्स', पूर्व रे४द-४६।

नियंत्रित विचारों में स्वयं ( विना किसी वाद्य साधन की सहायता के ) कार्य करने की समता। अपित्रह के शुम्यास से उत्पन्न उसकी निःस्वार्थता उसको श्रवसरवादिता से बचावी है और उसके कारण सध्याग्रही नेता छोटे-से-छोटे श्रवगामी के साथ एकता का श्रवसव करता है। उसके पर दृद्या से देश की परम्परा पर दिके होते हैं, वह स्वदेशी की भावना से श्रोत-श्रोत होता है और श्रपने देशवासियों की सस्कृति के उच्चतम श्रंशों का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर में श्रवल श्रास्था के कारण श्रीर जीवन के श्रुनियादी सिद्धान्तों के गंभीर शान के कारण वह सफल श्रुद्धकलाविद् श्रीर श्रनोखा सेनापित होता है।

नेता जनता को विधायक, श्रीर प्रतिरोधात्मर, होनो प्रकार के, सत्याग्रह के प्रयोग के लिए तैयार करता है। उसकी सफलता की श्रमूक परख यह है कि उसके अनुगामी असीम धैर्य श्रीर श्रध्यवसाय चाहने वाले रचनात्मक कार्यक्रम में उतनी ही दिलचर्गी लें जिवनी कि श्रह्मित्मक प्रतिरोध में श्रीर एक प्रकार के सत्याग्रह से इटकर हूगरे का प्रयोग श्रासानी से प्रमावशाली रीति से कर सकें। सत्याग्रही नेता की सबस वहीं सफलता यह है कि उसके कुछ श्रनुगामी श्रहिंसा के प्रयोग में उससे भी श्रागे वह नार्य। प्र

#### आश्रम

गांधीजी के-से महापुरुपों का नेतृत्व केवलमात्र उनकी श्राध्यात्मिक श्रीर नैतिक उच्चता से स्थापित हो जाता है। लेकिन उपनेताश्रों, सहायकों श्रीर कार्यकर्ताश्रों की शिचा के लिए भारतवर्ष की परंपरागत संस्था, श्राधम, सर्वश्रेष्ठ साधन है।

श्राश्रम के वातावरण में शिचक श्रीर शिचण के दीर्घकालीन नम्पर्क ते श्राश्रमवासियों के हृद्य पर श्राहिंसा के श्रादर्श की श्रामिट छाप पब्ती है। श्राश्रम के जीवन में नेता श्रीर उसके शिष्य श्राहिसक वर्तों का श्रभ्यास करते हैं। नेता का जीवन श्रीर संस्था के श्रितदिन के श्रर्शों को निपटाने की उसकी पद्धित सत्याग्रह का ऐसा सजीव, समूर्ति पाठ है जिसका स्थान केवल-मात्र पुस्तकें या भाषण नहीं ले सकते। हस प्रकार श्राश्रम श्रहिंसात्मक श्रान्दोलन के श्रीर नए सत्याग्रही समाज के केन्द्र वम जाते हैं। उनसे श्रीहेसा का सन्देश जनता तक पहुँचला है। श्राश्रम श्रहिंसा के नये प्रयोगों की जानकारी के लिए श्रमुसन्धान-संस्थाश्रों श्रीर श्राध्यात्मिक प्रयोगशालाश्रों का कार्य करने

१. ह०, २३-७-१६३८, पृ० १६२ ।

२. ह०, २१-७-१६४०, पृ० ३१० ।

हैं श्रीर सत्य का श्राग्रह रखने में मरने की कला सिखाते हैं।

सत्याग्रह के जन्स के बाद से ही आश्रम गांघीजी का निवास-स्थान थे।
प्राश्नमों के शान्त, शक्कितक वातावरण से उन्हें प्रेरणा मिलती थी श्रीर आश्रमों
में रहकर ही वह सत्य की साधना करते थे। एक बार उन्होंने कहा था, "में
नहीं जानता कि क्यों में जिस संस्था को छू लेता हूं श्रन्त में उसे श्राश्रम में
परिवर्तित कर देता हूँ। ऐसा लगता है कि में श्रीर किसी प्रकार का
जीवन जानता ही नहीं।" सामुदायिक धार्मिक जीवन के शर्थ में साश्रम
गांधीजी के रवसाव में ही था। जब से उन्होंने श्रलग घर बसाया, तभी
उनका घर आश्रम-जैसा ही था। जब से उन्होंने श्रलग घर बसाया, तभी
श्रीर उसमें उनके बुदुम्बियों के श्रातिरक्त कोई-न-कोई मित्र भी होता था।
हन मित्रों का कुदुम्ब के साथ संबन्ध धार्मिक होता था। गांधीजी के श्राश्रमों
के श्रितिरक्त भारतवर्ष के विभिन्न भागों में बहुत से सत्याग्रह श्राश्रमों की
स्थापना हुई। इनमें से श्रिषकतर का संचालन गांधीजी के शिण्यों श्रीर सहयोगियों के हाथ में है श्रीर उनका संगठन सावरमती श्राश्रम के—जिसे
गांधीजी ने सन् १६३३ में तोड़ दिया था—नमूने पर है।

## श्रहिंसक संगठन : कांग्रेस श्रीर जनतन्त्र

श्रहिंसात्मक जन-श्रान्दोलन के लिए नेता, उपनेताशों श्रीर सहयोगियों के श्रतिरिक्त स्थायी संगठन की भी श्रावश्यकता होती है। गांधीजी ने इंडियन नेशनल कांग्रें स का सत्याग्रह की श्रावश्यकता के श्रनुसार प्रनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया था। लेकिन कांग्रें स को वह पूरी तरह श्रपने श्रादशों श्रीर इच्छा के श्रनुकृत नहीं बना पाए थे। इस यहां संत्रेप में इस बात के श्रप्ययन का प्रयत्न करेंगे कि कहां तक कांग्रेस श्रहिंसक संगठन के आदर्श तक नहीं पहुँच सकी।

मारतीय राजनीति में गांधीजी के आने के पहले कांग्रेस उच्च मध्यम वर्ग के नेताओं का संगठन थी और उसका जनता से शायद ही कोई सम्पर्क था। उसका अधिवेशन वर्ष भर में एक बार किसी शहर में होता था और उसकी राजनीति प्रार्थना और विरोध के प्रस्तावों और शिष्ट-मण्डलों (देप्यूटेशन्स) तक सीमित थी। इस प्रकार कांग्रेस मुख्यतः विचार करने वाजी संस्था थी और उसका संबन्ध कार्य की अपेशा मतनिर्माण से कहीं अधिक था।

 <sup>&#</sup>x27;इलस्ट्रेटेड वीकली त्राव इिंग्डया' (मार्च ३१, १६४०) में महादेव देसाई का 'हाउडक मि० गांधी लिव' ! शीर्षक लेख; इ०,१-६-४६,पू० २६०-६१ ।

<sup>्</sup> २. गांधीजी, 'सत्याग्रह त्राश्रम का इतिहास', पृ० १ ।

गांघीजी ने कांग्रेस का पुनर्निर्माण किया श्रीर उसकी क्रांतिकारी सनसंस्था धनाने का प्रयत्न क्रिया।

उनके नेतृत्व में कांग्रेस का उद्देश्य यह हो गया कि वह जनता प्ले जगाए, शिचा दे, उसमें श्रनुशासन का विकास करे श्रीर उसकी श्राजादी की श्रहिंसात्मक बड़ाई के लिये वैयार करे । गांधीजी के श्रनुसार श्रहिंसक संस्था ले साधन सत्यपूर्ण श्रौर श्रहिंसक होने चाहिए । लेकिन उनके लगातार ज़ोर देने पर भी कांग्रे स 'श्राहिंसक' के स्थान में 'शांतिपूर्ण' श्रीर 'सत्यपूर्ण' के स्थान में 'उचित' विशेषणों पर श्रटल रही । गांधीजी के लिये श्रहिंसा जीवन-सिद्धान्त था मु कि केवल काम बनाने की नीति। सन् १६१६ में उनकी सलाह से कांग्रेस ने श्रहिंसा को केवल काम दनाने की नीति की तरह श्रर्थात केवल स्वराज्य-प्राप्ति के लिए श्रीर देश के सामाजिक श्रीर घा मेंक समुदायों के श्रापसी सम्यन्ध के नियमन के लिए स्वीकार दिया। गांधीजी को श्राशा धी कि भारतवासी श्रहिसा की कार्य-पद्धति की देख कर इसे सिद्धान्त की तरह मान लेंगे। वे लेकिन यथि उन्होंने जनता की श्रिहिंसा की काम बनाने वाली नीति की तरह शिचा दी, उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि श्रहिसा को कास बनाने वाली नीति की तरह मानने का भी यह अर्थ था कि हम राजनैतिक चेत्र में ईमानदारी से शब्द श्रीर कार्य में श्रहिंसक रहें। ''श्रहिंसा के काम बनाने वाली नीति होने का अर्थ है कि यदि वह असफल या प्रभावहीन सिद्ध हो तो उचित सूचना देकर हम उसे छोड सकते हैं । लेकिन सीघी-सादी नैतिकता की मांग है कि जब किसी नीविविशेष के श्रनुसार चला जाता है, तब उसका श्रनुसरण पूरे हृदय से हो ।" उन्होंने कहा, "यह श्रावश्यक नहीं कि इमारी श्रहिंसा वीरों की हो, लेकिन सब्चे मनुष्यों की (श्रहिंसा) तो उसे होना ही पहेगा।""

सन् १६६३ ई० में गांघीजी को विश्वास हो गया कि यदि श्रहिंसा को कारगर युनाना है तो उसे श्रधकचरी कामचलाऊ मीति की सुरह मुद्दीं यहिक ध्यापक सिद्धान्त की तरह स्वीकार करना चाहिए। लेकिन गांघीजी की कसोटी से कांग्रेस यहुत पीछे थी। पिछले युद्ध के कारण सन् १६४० में गांघीजी का कांग्रेस से यह मतभेद तीव हो गया। दिछी श्रीर पूना के प्रस्तावों से (जुलाई ७ श्रीर १७ सन् १६४०, कांग्रेस ने गांघीजी को नेतृस्व के भार से मुक्त कर दिया श्रीर दो दशाब्दियों तक स्वीकार की हुई श्रहिंसा के सिद्धान्त के प्रतिकृत

१. ह०, २३-७-३८, पृ० १६२, २४-६, ३६, पृ० १७५ ।

२. यं इं ०, मा० १, पृ० रदर दरे।

३. यं० इं०, भा० १, पृ० रह्ह ।

उसने इस शंते पर इंगलैंड के साथ सिक्रय रूप से युद्ध-प्रयश्न में सहयोग करने का बादा किया कि इंगलैंड भारत की आज़ादी की मान ले । लेकिन कांग्रेस का यह प्रस्ताव इंगलैंड ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए बम्बई के प्रस्ताव से ( १६ सितम्बर, सन् १६४० ) कांग्रेस ने फिर गांधीजी के नेतृत्व को स्वीकार किय। श्रीर श्रहिसक नीति श्रीर व्यवहार को केवल स्वराज्य-श्राप्ति के संघर्ष में ही नहीं, बिक यथासम्भवं स्वतन्त्र भारतवर्ष में प्रयोग के लिये श्रपनाने का श्रीर निश्शस्त्रीकरण में संसार का पथ-प्रदर्शन करने का वचन दिया। इस प्रस्तान से भी श्रहिंसा कांग्रेस की कामचलाऊ नीति ही वेनी रही यद्यपि श्रव कांग्रेस पहले की स्थिति से श्रागे बढ़ी श्रीर उसने पहले की अपेना श्रधिक व्यापक अर्थ मे अहिंसा को स्वीकार किया। गांधीजी का विश्वास था कि जबतक कांग्रेस ऋहिंसा को ऋपनाए रहेगी वह ऋजेय रहेगी श्रीर उसकी कोई भी शक्ति दवा न सकेगी। सन् १६४२ ई० के आन्दोलन और उसके वाद की घटनाओं ने बहुत से अहिंसावादियों के विश्वास को दुर्वेज बना दिया। गांधीजी का मत था कि यदि कांग्रेस के श्रधिकांश सदस्यों की म्ब्रिंसिंग में ब्रास्था दिग गई है तो कांग्रेस को ब्रपने विचान में से साधनों के "शान्ति पूर्ण" और "न्यायोचित" विशेषणों को हटा देना चाहिए श्रीर स्पष्ट श्व्दों में घोषित कर देना चाहिए कि वह हिंसारमंक साधनों का भी प्रयोग करेगी।

स्ततन्त्रता-प्राप्ति के पहले श्रीर बाद की साम्प्रदायिक हिंसा को दूर करने के लिए गांधीजी ने उपवास श्रीर श्रन्य रूपों में वीरो की श्राहेंसा के सफल प्रयोग किये। श्रहिंसा द्वारा साम्प्रदायिक एकता की स्थापना का प्रयत्न ही उनके बलिदान का कारण था। किन्तु कांग्रेस, जो स्वतन्त्र भारत में शासनंकार्य चला रही है, लगभग २४ वर्षों तक दुवंलता की श्रहिंसा के प्रयोग के परिणाम-स्वरूप, साम्प्रदायिक हिंसा श्रीर कारमीर पर पाकिस्तानी श्राक्रमण का सामना श्रीहंसा द्वारा न कर सकी। सन् १६४७ में गांधीजी ने श्रपने एक लेख में लिखा था, "यह कोई छिपी बात नहीं है कि शासन-सत्ता स्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने स्वेच्छा से श्रहिंसा को त्याग दिया है।"

श्रॉल इिएडया कांग्रेस किमटी का १६-६-१६४० का प्रस्ताव ह०, २२-६-४०, पृ० २६६। गांधीजी का 'कांग्रेस संस्पान्सिविलिटी फार दी डिस्ट-वैंन्सेज़' का जवाव, १५-७-१६४३।

२. ह०, १३-११-३७, पृ० ३३ । ३. ह०, २-११-१६४७, पृ० ३⊏६ ।

#### . वहुमत और अल्पगत

कांग्रेस में गांधीजी विभिन्न दलों का श्रीर उचित श्रालीचना का स्वागत करते थे श्रीर ऐसी श्रालोचना को सार्वजनिक जीवन के लिए यहुत स्वास्त्र्यगर मानते थे। उनका मत था कि कांग्रेस के श्रम्टर के विभिन्न दलों को सत्य श्रीर श्राहिंसा में विश्वास के सूत्र से बंधे होना चाहिए। उनमें दूर न हो स्कर्न चाला पारस्परिक विरोध न होना चाहिए, उनका मतभेद ध्येय श्रीर साधनों के सरबन्ध में नहीं विकि किसी विशेष श्रवसर पर प्रयुक्त साधन की तक्तमील के बारे में होना चाहिए।

श्रित्सारमक संस्था में निर्माय बहुमत के जनतन्त्रवाटी सार्ग से होना चाहिए। लेकिन गांधीजी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर श्रल्पमत पर संस्था-यल द्वारा दबाव डालने के विरोधी थे। शहिसा की मांग है कि ग्रल्पमत के लाथ उटारला का ड्यवहार किया प्राय। श्रिहंसा में न्यहुमत के श्रत्याचार के लिए हथान नहीं है। कांग्रेस के सम्बन्ध में गांधीजी लिपते है, "मेरा सदा यह गत रहा है कि जय कोई गएयमान्य श्रम्पमत किसी व्यवहार-नियम के श्रति श्रापत्ति करता है तो बहुमत को श्रत्यमत के सामने दय जाना राम्मान-पूर्ण वात है। जय संख्या-जन्य शिक्त श्रव्यमत की ददता से शह्या की हुई राय की निवानत उपेचा करती है, तो उसमें हिंसा की विशेषता होती है। शहुमत का नियम तभी पूरी तरह से ठीक है जय गिज मतवाले श्रपने मतभेद पर कठीरता से श्रद्याश्चिष करें श्रीर जय उनमें शहुमत की राय को उदारतापूर्वक मान लेने की सावना हो।" लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि श्रष्ट्यमत की यहुमत की प्राति श्रीर कार्य में श्रद्धचा डालने का देवी श्रधिकार है, 'जहाँ कोई गिन्नांत की यात नहीं है श्रीर किसी कार्यक्रम को चलाता है, वहाँ श्रद्धमत की यहुमत की वात माननी होगी।"

ेंद्देस प्रकार साधारण रीति से नीति का निर्धारण पहुमत द्वारा होगा चाहिए। लेकिन यदि किसी सिद्धांत सम्बन्धी पात का निर्णय हो, तो श्रहरमत के मतभेद का पूरी तरह ख़याल रखना चाहिए। १

श्राहिंसक संस्था के श्रव्यमत को संस्था के साथ पूरी तरह सहयोग करना चाहिए श्रीर स्वेच्छा से उसकी पात माननी चाहिए। लेकिन यदि शल्यमत की

१. ह०, १३-११-३७, पृ० ३३।

२. य० इं०, मा० ३. ए० २१२।

३. ह०, ११-५-४०, पृ० २४४।

४. यं० इं०, सा० १, पृ० १०१७ ।

संस्था के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास नहीं है तो उसकी संस्था से हट जाना चाहिए श्रीर सेवा श्रीर विलदान से संस्था के सदस्यों के मत-परिवर्तन का प्रयत्न करना चाहिए। संस्था से हट जाने पर भी श्रहपमत को यथासम्भव वहुमत के साथ सहयोग करते रहना चाहिए। संस्था के श्रन्दर रहकर विरोध श्रीर श्रदंगा डालने की नीति सत्याश्रह के सिद्धांतों के विरुद्ध है। गांधीजी ने सन् १६२२ में लिखा था, "यदि हम जनतन्त्र की सच्ची भावना का विकास करने जा रहे हैं तो हम यह रुकावट डाल कर नहीं, श्रलग रहकर कर सकेंगे।" केवल श्रद्धा-नीति निपंधासमक श्रीर विनाशक है श्रीर उसका उद्देश्य है दूसरों को परेशान करके श्रीर चालवाज़ी से शक्ति पर श्रधिकार कर लेना, जब कि श्रहिसा रचनात्मक श्रीर विधायक है श्रीर उसका उद्देश्य है दूसरों को परेशान करके श्रीर विधायक है श्रीर उसका उद्देश्य है ह्या परिवर्तन।

चुनाव या वोट देने के अवसर पर संस्था के विभिन्न समुदाय मतदाताओं को प्रभावित करने के सब ईमानदोरी के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अनुचित दबाव न डालना चाहिए श्रीर्भाशालीचना होना चाहिए विरोधी समुदायों की नीति की न कि समुदायों की। भ

सन् १६२० में, जब कांग्रेस में स्वराज्य पार्टी के सदस्यों श्रीर अपिर-वर्तन-वादियों में मतभेद था, गांधीजी ने श्रपरिवर्तन-वादियों की सलाह दी थी कि वह पश्चिम में चालू राजनैतिक पार्टियों की पचपातपूर्ण मनोवृत्ति को न श्रपनाएँ। उन्होंने कहा था, 'जहाँ कहीं श्रपरिवर्तनवादी विना कहुतापूर्वक संवर्ष के बहुमत नहीं पा सकते उन्हें खुशी से श्रीर स्वेच्छा से भद्रतापूर्वक स्वराज्य पार्टी के सदस्यों से दव जाना चाहिए। यदि उनको शक्ति या पद मिलता है तो वह सेवा के द्वारा मिजना चाहिए। यदि उनको शक्ति या पद मिलता है तो वह सेवा के द्वारा मिजना चाहिए न कि वोटों का चतुरतापूर्वक प्रवन्ध करने से। वोट तो हैं हीं लेकिन वह विना मांगे मिलना चाहिए।" सन् १६२८ में उन्होंने कहा था, 'श्रिहिंसा शक्ति पर वलपूर्वक श्रधकार नहीं करती। वह शक्ति को खोजतो भी नहीं शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है।" इस प्रकार गांधीजी के श्रनुसार श्रहिंसक संस्था में शक्ति-लिप्सा की राजनीति श्रीर संस्था के संगठन को हथियाने श्रीर उस पर श्रपना श्रधकार रखने के लिए प्रेतरेवाज़ी के लिए स्थान नहीं है।

इस वात में भी कांग्रेस प्रायः 'गांधीजी के आदर्श से पीछे थी। सन् १६३७ के बाद कांग्रेस को एकरूपता और सुदृद्धता पर ऐसे समुदायों के पैदा

of the second

१. यं० इं०, भा० २, पृ० ३४५।

२. यं० इं०, मा० २, पृ० ८८५।

३. मीरा, 'ग्लीनिंरज़', पृ० १५।

हो जाने से हानिकर प्रभाव पढ़ा हूं जिनको कांग्रेस के बुनियादी सिट्रांतों में विशेषकर श्राहंसा में और रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास नहीं था। इस मवमेद के होते हुए भी यह समुदाय इसलिए कांग्रेस के श्रन्दर ये कि इसरो वह जनता को श्रीधक प्रभावित दर सकते थे। यह ममुदाय कभी-कभी श्रद्धगा-नीति का श्रपनांत थे शोर गांधीजी ने एक बार यह मत प्रकट निया था कि यदि यह समुदाय समक्षाने-बुक्तान से न मानें तो बहुमत के लिए सर्वश्रेष्ठ गार्ग यह था कि वह कांग्रेस के संगठन को इन समुदायों के हाथ में छोड़ दे शांर विना कांग्रेस के नाम का प्रयोग किए कांग्रेस के कार्यक्रम को चलावे।

कांत्रेस सदस्यता के बारे में भी गांधीजी के मिडांतों के श्रनुसार न चल सकी क्योंकि उसने अक्सर संख्या-वृद्धिको श्रनुचित महस्व दिया। गाधी-जी का सदा विश्वास था कि कांग्रेस के श्रांतरिक टोप सत्याग्रह की श्रसफलता का एक महत्वपूर्ण कारण थे। सन् १६२२ में उन्होंने लिखा था, "श्रांतरिक अष्टता का दृढ़, कठीर विरोध सरकार के विरुद्ध पर्याप्त प्रतिरोध हैं।" सन १६४०-४१ के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह के ३ वर्ष पहिले से गांधोजी अपने यहत से लेखो और भाषणो में कांग्रेस का ध्यान उसके शांतरिक दोपों की श्रोर श्राकृष्ट करते रहेथे। जब कांग्रेस ने सुयो मे शासन-भार स्वीकार किया ती उसकी सदस्यता से संवन्धित ख़तरे दूर हो गये। इसलिए कांग्रेस के नये प्रभाव और शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए बहुत से धवाँछनीय व्यक्ति कांग्रेस मे था गये। कांग्रेस के पदो के लिए भड़ी होड शुरू हो गई। सदस्यता के रजिस्टरों में कुठ नाम दर्ज किये गये और कमेटिया के चुनायों में कभौं-कभी हिंसा का भी प्रयोग हुआ। व्यवस्थापक सभाश्रो के उत्तेजनापूर्ण कार्य के सामने विघायक कार्यक्रम की उपेचा की गई और यनुगासन टीला पड गया। इसिलए कांग्रेस को अनुशासन की कसी और दूसरी बुराइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी पड़ी । युद्ध के प्रारम्भ के वाद कांग्रीम गासन के कार्य से ऋताग हो गई श्रीर १६४० ई० में युद्द-विरोधी सस्याग्रह हुआ। इन दोनों घटनाथ्रो से कांग्रेस में घहुत शुद्धता थ्रा गई। श्रवसरवादी कांग्रेन को छोड कर सरकार के साथ जा मिले और १६४२ ई० में अगस्त-प्रान्दोलन के पहिलो कांग्रेस एक चार फिर सुदृढ़ संस्था वन गई श्रीर १९४२ के घातक सरकारी हमले के श्रभृतपूर्व ग्रत्याचार को सह सकी । महायुद्ध वे समाप्त होने के बाद शासन-सत्ता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस के विरुद्ध अष्टता श्रीर श्रनुशासन की कमी की शिकायत पहले की श्रपेचा श्रघिक व्यापक हो गई हैं।

१. इ०, १५-१०-३८, पृ० २८७।

२. यं० इं०, भा० १, पृ० २६४।

# कांग्रेस और सत्तावाद

कांग्रेस का कार्य अभी तक दो प्रकार का था। उसका कुछ कार्य तो शान्तिपूर्ण था और इसका सम्बन्ध कांग्रेस के श्रांतरिक संगठन श्रीर प्रबन्ध से था। इस कार्य में कांग्रेस जनतम्त्रवादी संस्था थी और इस हैसियत से वह संसार की किसी जनतम्त्रवादी संस्था से पीछे नहीं थी। लेकिन पिछली तीन दशाब्दियों से कांग्रेस शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जीवन-मरण के संघर्ष में लगी थी। इस प्रकार कांग्रेस युद्धकारी संस्था, श्राहितात्मक फोज भी थी। युद्ध, श्राहिसम् युद्ध भी, जनतम्त्र को दुर्वल बना देता है। क्योंकि समसाने-छुकाने श्रीर बोट द्वारा निर्णय करने की साधारण जनतम्त्रवादी प्रक्रियाओं को युद्धमाल में स्थिगत करना पदता है श्रीर नेतृत्व का केन्द्रीकरण श्रीर शीव्रता पूर्वक निर्णय करना और कार्य करना श्रीनवार्य हो जाता है।

विद्युली तीन दशाब्दियों में जब सिवनय श्राज्ञा-भंग स्थिगित भी रहता था तब भी कांग्रेस का श्रिहंसात्मक फीज की हैसियत से कार्य चालू रहता था। न्योंकि सिवनय श्राज्ञा-भंग के स्थिगित रहने का श्रर्थ यह नहीं था कि युद्ध का श्रन्त हो गया। युद्धकारी संस्था की हैसियत से व ग्रिस को नियंत्रण का केन्द्रीकरण करना पडता था और उसको प्रत्येक विभाग श्रीर प्रत्येक सहस्य का, वह चाहे जितना उच्च पदस्थ क्यों न हो, पथ-प्रदर्शन करना पडता था श्रीर कांग्रेस उनसे पूरी श्राज्ञाकारिता की श्राशा रखती थी। व गांधीजी के शब्दों में ''केन्द्रीय सत्ता को पूरी श्राक्ति श्राप्त है जिससे यह श्रपनी श्राधीनता में कार्य करने वाली भिन्न-भिन्न ह्काह्यों का श्रनुशासन निर्धारित कर सके श्रीर उनको श्रनुशासन मानने पर वाध्य कर सके। ''

सिवनय आज्ञा-मंग के समय गांघीजी के अनुसार, कांग्रेस की इच्छा की अभिन्यक्ति उसके सेनापित द्वारा होती थी। ''प्रत्येक इकाई को इच्छा-पूर्वक विचार, शब्द और कार्य में उसकी आज्ञा-पालन करना पड़ता है। हां विचार में भी, क्योंकि युद्ध श्रहिंसक है।'' 3

जब कभी कांत्रेस ने सरकार के विरुद्ध युद्ध छेडा, उसने गांघीजी को डिक्टेटर की पूरी शक्ति दी। सन् १६३० ई॰ में गांघीजी ने इस बात का एक महत्वपूर्ण कारण बताया कि क्यों श्रृहिंसक प्रतिरोध का नियन्त्रण कांत्रेस

१, इ०, ६-५-३८, पृ० २०६।

२. ह०, १८-११-३६, पृ० ३४४।

३. ह०, १८-११-३६, पृ० ३४४।

के समान जननवन्त्रवादी संस्था के हाथ में नहीं होना चाहिए। कांग्रेम में भिरु-भिग्न मनोवृत्तियों के मनुष्य हैं। कुछ श्रहिंसा को सिद्धान्त रूप में मानते हैं श्रीर दूसरों के लिए श्रहिंसा राजनीति में काम-चलाऊ नीति है। "इमिलए हो सकता है कि उन लोगों की (श्रहिंसा की) प्रवृत्ति, जिनके लिए श्रहिरा काम-चलाऊ नीति है, हिंसा के प्रलोभन में उनका साथ न दे। लेकिन उनकी प्रवृत्ति, जो श्रहिंसा के श्रविरिक्त किसी दूसरे साधन का प्रयोग नहीं करेंगे, सदा उनका साथ देगी, शिंद वास्तव में उनमें श्रहिसा है। इसीलिए कांग्रेग के नियन्त्रण से (सत्याग्रही नेता की) स्वतन्त्रता की श्रावश्यकता है।" 3

लेकिन सत्याग्रही नेता नाम का ही डिक्टेटर ( श्रधिनायक ) होता था। डिक्टेटर की हैसियत से उसकी सत्ता केवल स्विनय श्राज्ञा-भंग के समय के लिए होती थी। उसकी सत्ता की उत्पत्ति जनतन्त्रवादी थी, क्योंकि कांग्रेस उसकी स्वेन्छा से स्वीकार करती थी। इसके श्रतिरिक्त, सत्याग्रदी श्रजुनामियों की श्राज्ञाकारिता उनकी स्वेन्छा पर शाश्रित थी श्रीर वह जय चाहते नेता की श्राज्ञा मानने से हम्कार कर सकते थे। किर, जब स्विनय श्राज्ञा-भंग का श्रांदोलन ज़ीर पकदा था तब बहे-यट नेता गिरफ्तार हो जाते थे श्रीर वांग्रेस गैरकानूनी हो जाती थी। कांग्रेस वमेटियों का कार्य यन्द्र हो जाता था श्रीर वह श्रपने श्रधिकार स्थानीय डिक्टेटरों को साप देती थी। तय श्रांदोलन विकेन्द्रित श्रीर स्व-सञ्चालित हो जाता था। वास्त्व में गाधीकी चाहते थे कि नेतृत्व हतनी पूरी तरह विकेन्द्रित हो जाय कि श्रंयेक सत्याग्रदी स्थां श्रपना नेता भी हो श्रीर श्रजुगामो भी। किसी भी कान्तिकारी श्रांदोलन में हससे श्रधिक जनतन्त्रवादी व्यवस्था शायट ही संभर हो।

इस प्रकार कांग्रेस में प्रभावीत्वाद नेतृत्व, श्रावश्य कतानुमार सत्ता के वेन्द्रीकरण, युद्ध-चमता श्रीर जनतन्त्र का यामक्षस्य था। पिद्रते युद्ध से पहले प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों के सदस्य गांधीजी की राय से कांग्रेस की कार्य-कारिणी समितियों से, संस्था के श्रांतरिक जनतन्त्र की रचा के लिए, श्रलग रखे गए थे। लेकिन इससे कांग्रेस का संचालन प्रथम श्रेणी के नेवाश्रों के हाथ में नहीं रहता श्रीर कांग्रेस श्रीर सरकार की नीतियों से श्रन्तर यहने की सम्भावना रहती है। इसलिए युद्ध के याद से पिद्रला तरीका यदल दिया गया है।

यह भ्रम हो सकता है कि सत्याप्रही डिक्टेटर फासिस्ट डिक्टेटर था, लेकिन दोनों में पृथ्वी श्राकाश का श्रन्तर है। फासिज्म दिमा पर श्राजित

१ यंव इं०, र-र-३०।

२. 'हिस्ट्री ग्राव दि कांग्रेस', पृ० ६५७।

है। दूसरी श्रीर कांग्रेस श्राहेंसक संस्था थी। उसके दबाव डालने के साधन नैतिक थे श्रीर वह वल-प्रयोग द्वारा किसी को श्रपनी वात मानने पर बाध्य नहीं करती थी। इस प्रकार संसार की एकमात्र महत्वपूर्ण श्राहेंसक संस्था की हैसियत सं कांग्रेस श्रीर फ़ासिड़म परस्पर विरोधी हैं। कांग्रेस के श्रन्दर छोटे-से-छोटा श्रल्पमत भी बहुमत के श्रन्याय का श्राहेंसक प्रतिरोध कर सकता था श्रीर इस प्रकार श्रपने श्रधिकारों की रक्षा कर सकता था।

गांधीजी का कांग्रेस से अनेक वार श्रलग होना इस वात का प्रमाण है कि कांग्रेस नेता की श्रम्थ-भक्ति के फ़ासिस्ट सिद्धान्त को नहीं मानती थी। सन् १६४० ई० में तो कांग्रेस ने ही गांधीजी को नेतृत्व से श्रलग कर दिया थां। कांग्रेस पर गांधीजी का प्रभाव केवलमात्र नैतिक था श्रोर वह श्रक्सर वढाकर वतलाया जाता था। गांधीजी लिखते हैं, ''मेरी राय वहीं तक मानी जाती है जहां तक मेरी राय के ठीक होने का विश्वास हो जाता है। मैं यह भेद प्रकट कर हूं कि श्रक्सर मेरी राय का सदस्यों पर प्रभाव नहीं पढ़ता।" पह याद दिलाना पायद श्रनावश्यक है कि गांधीजी श्रपने जीवन के पिछले १४ वर्षों में कांग्रेस को स्वयं श्रपना मार्ग निर्धारण करने श्रीर उनकी राय के प्रतिकृत भी स्वतन्त्रवापूर्वक कार्य करने को निरन्तर प्रोत्साहित करते रहे थे। वह यह बतला देते थे कि उनकी समम में परिस्थितिविशेप में क्या ठीक मार्ग था। लेकिन वह कांग्रेस को उनका मत स्वीकार करने को मजबूर नहीं करते थे।

इस अम का कि कांग्रेस फ़ासिस्ट थी एक शरण यह भी है कि वह सदस्यों को अनुशासन में रखने का प्रयस्न करती थी। हम ऊपर बतला आए हैं कि क्यों कांग्रेस को सन् १६६७ के बाद अनुशासन की कमी को और दोपों को दूर करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासन-कार्यवाही करनी पड़ी। जिन संस्थाओं की सदस्यता स्वेच्छा पर आश्रित है उनके सिद्धांतों और कार्य-पद्धति के प्रति बफ्रादारी ऐसी संस्थाओं के अस्तित्व की पूर्व-: ान्यता है।

कांग्रेस की सदस्यता भारतवर्ष की जनसंख्या के एक श्रंश तक ही मर्यादित थी। लेकिन कांग्रेस सेवा के श्रधिकार से सम्पूर्ण राष्ट्र वे प्रति-निधित्व का दावा करती थी। देश के स्वतन्त्र होने के पहले कांग्रेस ने इस वात का भी प्रयत्न किया था कि उसमें जनमत के सभी महत्वपूर्ण श्रंशों का समावेश हो। लेकिन इसका कारण यह था कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीयता की एकता का श्रीर साम्राज्यवाद के विरुद्ध उसके प्रतिरोध का प्रतीक थी।

१. ह०, १२-८-३६, पृ० २३२।

गांधीजीने एक बार कहा था, "जब कोई देश विदेशियों के हाय से शक्ति छीनने के संघर्ष में लगा हो तो (प्रमुख राजनैतिक दत्र में अन्य दलों हे ) सिमाबित होने की क्रिया स्वामाविक है; वहां पृथक, प्रतिद्वन्द्वी राजनैतिक संगठनों की गुंजाइश नहीं। देश की सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग तीसरे वलपूर्वक अधिकार करने वाले दल को निकालने के लिए होना चाहिए।"

कांग्रेस में दोप श्रोर किसयां थीं। लेकिन गांधीजी के श्रनुसार वह चाहे जितनी श्रपूर्ण क्यों न हो, उसमें श्रद्धा की चाहे जितनी कमी क्यों न हो, लेकिन शान्तिपूर्ण साधनों में दृदतापूर्वक विश्वास करने वाली वह एकमात्र संस्था थी। किसी दूसरी संस्था ने श्रहिंसक प्रतिरोध का प्रयोग इतने घंडे पैमाने पर नहीं किया है। श्रोर न इतिहास में किसी दूसरी क्रांतिकारी संस्था का नेतृत्व इतना जनतन्त्रवादी था।

गांधीजी ने कांग्रेस की पुनरंचना इस उद्देश्य से की थी कि वह जनतन्त्रवादी क्रोतिकारी संस्था वन जाय और भारतवर्ष के ७ लाख गांव उसकी सेवा और प्रभाव के चेत्र में आ जायं। उनका विश्वास था कि सच्चे जनतन्त्रवाद की श्रोर कांग्रेस ने लगातार उन्नति की थी।

श्रपनी घारणा के जनतन्त्रवाद में गांधीजी इस बात को महत्व नहीं देते थे कि जनता के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत बढी हो— इतनी यही कि श्रासानी से संमल न सके श्रीर उसके कारण श्रष्टता श्रीर पार्लंड बढ़े। जैसे कि उन्होंने सन् १६३४ ई० में कहा था, ''सब्चे जनतन्त्र का इस बात से विरोध नहीं कि थोडे से व्यक्ति उनकी— जिनके प्रतिनिधि होने का वह दावा करते हैं—भावनाश्रो, श्राशा श्रीर श्राकांजाश्रो का प्रतिनिधित्व करें।'' गांधीजी द्वारा प्रयुक्त ''प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं'' शब्दो को जनतन्त्रवाटी श्रादर्श के विरुद्ध समझना नितांत भूल होगी। श्राहंसक संस्था में जो रवेच्छा पर श्रवलम्वित श्राज्ञाकारिता श्रीर नैतिक साधनों पर श्राश्रित हो "प्रतिनिधि होने का दावा" करने का श्रर्थ जनता की सेवा करने श्रीर उनके लिए कष्ट सहने के श्रतिरिक्त कुछ नहीं है। यि वात गांधीजी पर ही छोट दी जाती तो वह कांग्रे स की सदस्य-संख्या को ययासम्भव बहुत ही कस कर देने। ''कांग्रे म थोड़े से चुने हुए सेवा करने वालों की होती, जो राष्ट्र की इच्छा के श्रनुसार हटाए जा सकते लेकिन जिनको उस कार्यक्रम में जो वह देश के सामने रखते

१. ह०, ३१-१२-१६३८, पृ० ४१० ।

२. गांधीजी का २१-४-४१ का वक्तव्य।

३, गाधीजी का १७-६-३४ का वक्तव्य।

लाखों व्यक्तियों का इच्छापूर्वक दिया हुत्रा सहयोग मिलता । 9 ??

सन् १६२० में गांधीजी ने कांग्रेस का नया विधान बनाया था। सन् १६३४ में उन्होंने कांग्रेस के विधान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सिफारिश की। इनमें से बहुत परिवर्तन १६३४ में वम्बई के श्रधिवेशन में कांग्रेस ने स्वीकार कर लिए। सन् १६३४ के विधान में समय-समय पर, विशेष रूप से १६३६ में, संशोधन हुए थे। सन् १६४८ तक इसी संशोधित विधान द्वारा कांग्रेस का संगठन निर्धारित होता था।

इस संशोधित विधान के श्रनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस में निम्न-लिखित का समावेश था :

- '(१) चार श्राना वार्षिक चंदा देने वाले कांग्रें स कमेटियों के प्राथमिक सदस्य।
- (२) त्राम, मोहल्ला, शहर, थाना, मंडल, तहसील श्रीर ज़िला कमेटियां ।
  - (३) प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी।
- (४) कांग्रेस का वार्षिक श्रधिवेशन जिसमें सभापति श्रीर उस वर्ष के प्रतिनिधि सम्मितित थे।
  - (१) श्रवित भारतीवर्षीय कांग्रेस कमेटी।
  - (६) कार्य-सिमिति (विकेंड्स कमेटी)।

प्रतिनिधियों का चुनाव प्राथमिक सदस्यों द्वारा ज़िलों में जनसंख्या के श्रीर सदस्य-संख्या के श्रमुसार होता था। सूचे के प्रतिनिधियों से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बनती थी। प्रान्त के प्रतिनिधि श्रपने एक तिहाई भाग को श्राखल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता के लिए चुनते थे। सभापित का चुनाव एक वर्ष के लिए होता था श्रीर प्रत्येक प्रतिनिधि को इस चुनाव में बोट देने का श्रधिकार होता था। कार्यसमिति में १४ सदस्य होते थे श्रीर इस सदस्यों को सभापित श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों में से चुनता था। कार्यसमिति कांग्रेस की कार्यकारिणी सत्ता थी, श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रति उत्तरदायी थी श्रीर उसकी निर्धारित नीति के श्रमुसार कार्य करती थी।

देश के स्वतन्त्र होने के पहले ही गांधीजी का ध्यान कांग्रेस के दोषों की श्रोर श्राकृष्ट हुश्रा था श्रीर उन्होंने कांग्रेस के सुधार के बारे में सुमान दिए थे जिससे कांग्रेस भद्दे शक्ति-संघर्ष से वच सके श्रीर श्रार्थिक, सामाजिक

१. इ०, १२-८-३६, पृ० २३२।

श्रीर नैतिक खतन्त्रता की स्थापना इर सके। उनके सुकाव हमको उनके एक हिन्दी में लिखे ज्ञापन (मेसोरैन्डम) में—जिसको उन्होंने कांग्रेस की विधान-समिति को १ जनवरी सन् १६४७ को दिया था किनके एक हेरा में जिसका शीर्षक था कांग्रेस की स्थिति रे शीर वांग्रेस के विधान के उट प्रारूप में मिलते हैं जिसको उन्होंने २६ जनवरी १६४८ को लिखा था शीर जो उनकी श्रन्तिम वसीयत के नाम से प्रसिद्ध है।

गांधीजी का सत्त था कि प्रचार और व्यवस्थापन कार्य के साधन की भांति कांग्रे स की उपयोगिता समाप्त हो जुकी थी। कांग्रे स के वर्तमान खंगठन को विघटित करके लोक-सेवक संघ के रूप में विकलित हो जाना चाहिए। संघ को राष्ट्र के उन सेवकों का समुदाय होना चाहिए जो श्रार्थिक, साम। जिल श्रीर नैतिक स्वतन्त्रता की लिद्धि श्रर्थात् राजनैतिक स्वतन्त्रता को जनतन्त्र में कार्यान्तित करने के उद्देश्य से श्रधिकतर गांवों मे रचनात्मक कार्यक्रम में लगे हुए हों। यह ख़ुदाई ख़िदमतगार शक्ति-संघर्ष से श्रलग रहेंगे श्रीर राष्ट्र के मतदाताश्रों को श्रपनी नैतिकता श्रीर सेवा से प्रभावित करेंगे।

लोक-सेवक संघ का संगठन जनतन्त्रवादी सिद्धान्तों के श्रमुसार होगा। रचनात्मक कार्य मे लगे पांच वयस्क व्यक्तियों की एक इकाई बगेगी। ऐसी दो निकटवर्ती पंचायतें एक नेता चुनेंगी। ऐसे पचास प्रथम श्रेणी के नेता द्वितीय श्रेणी का एक नेता चुनेंगे और इस प्रकार संगठन समस्त देश में फैल जायगा। द्वितीय श्रेणी के नेता व्यक्तिगत रूप से श्रपने स्थान मे और मिमलित रूप मे सम्पूर्ण देश में कार्य-संचालन करेंगे। श्रावश्यकता होने पर द्वितीय श्रेणी के नेता श्रपने मे से एक को प्रमुख नेता चुनेंगे जो सम्पूर्ण संघ का संचालन श्रीर नेतृत्व करेगा। संघ रचनात्मक कार्य करने वाली श्रन्य स्वतन्त्र संस्थाओं को मान्यता देगा।

गांघीजी के महाप्रस्थान के बाद उनके इन सुम्मावों को गांग्रेस के नेताओं की स्वीकृति न मिल सकी। सन् १६४८ में कांग्रेस ने एक नए विधान को स्वीकार्र किया। इस विधान के अनुसार पुराने संगठन में कुछ परिवर्तन कर दिए गए है। नये विधान के अनुसार, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारतवासियों की भलाई श्रीर उन्नति करना तथा भारत में गांतिमय

जापन के अप्रेजी अनुवाद के निए देखिए एन॰ वी॰ राजकुमार, 'डेचलपमेट आँव दि कांग्रेस कास्टीट्यूशन', परिशिष्ट २ ।

२. ह०, १।२-१६४८, पृ० ४।

३. ह०, १५-२-१६४८, पृ० ३२।

एवं वैध उपायों से ऐसे सिम्मिलित सहकारी स्वराज्य की स्थापना करना है लिसका ग्राधार सब के लिए समान ग्रवसर ग्रीर समान राजनैतिक, ग्रार्थिक ग्रीर सामाजिक ग्रधिकार हो ग्रीर जिसका लच्य विश्व-शान्ति ग्रीर विश्व-वंधुत्व की स्थापना करना हो।" नये विधान के ग्रनुसार कांग्रेस की सदस्यता तीन प्रकार की है—साधारण सदस्य, योग्य सदस्य ग्रीर कर्मठ सदस्य। कर्मठ सदस्य वह है जो श्रपने समय का एक भाग नियमित रूप से किसी प्रकार के राष्ट्रीय या रचनात्मक कार्य में या कार्यों में लगाता है। कर्मठ सदस्य को कांग्रेस के सभी जुनावों के लिए खड़े होने का ग्रीर वोट देने का ग्रधिकार है। जुनाव के लिए वही खडा हो सकता है जो निसो साम्प्रदायिक दल या किसी ऐसे ग्रन्य राजनैतिक दल का सदस्य नहीं है जिसकी ग्रलग सदस्यवा; विधान या कार्यक्रम हो। कार्य-सिमिति (वर्किङ्ग कमेटी) में ऐसे सदस्यों का श्रजुपात जो भारत या राज्यों की सरकार के मन्त्री हैं एक तिहाई से ग्रधिक नहीं हो सकता। कांग्रेस कमेटियों की श्रवधि वीन वर्ष कर दी गई है।

कांग्रेस की सहायक संस्थाएँ भी हैं। पार्लमेंटरी वोर्ड कार्य-समिति की उपसमिति है जो व्यवस्थापक-मण्डलों से सम्बन्धित कांग्रेस के कार्यों की देख-रेख करती है।

सन् १६४१ के पहले गांधी-सेवा-संघ नौ सत्याग्रही विशेषज्ञों की श्रनुसन्धान-संस्था थी। यह त्रिशेषज्ञ जीवन के प्रत्येक चेत्र में श्रहिंसा के प्रयोग के बारे में खोज करते थे। त्रिशेष-रूप से वह विधायक कार्य के बारे में घोर उस कार्य की व्यक्ति श्रीर समाज पर प्रतिक्रिया के वारे में श्रध्ययम श्रीर श्रनुसन्धान करते थे। े संघ कांग्रेस से खतन्त्र था श्रीर गांधीजी की देख-रेख में कार्य करता था । संघ के श्रतिरिक्त विधायक कार्यक्रम के विशेषज्ञों की स्वतन्त्र संस्थाएँ भी हैं। त्रिघायक कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमुख संस्थाएँ हैं श्रिवित भारतीय चर्का संघ, श्रिवित भारतीय श्रामोद्योग संघ, हरिजन सेवक संघ, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ श्रीर गो सेवा संघ । सन् १६४६ में गांधीजी के तत्त्व-दर्शन पर आधारित विधायक कार्यक्रम सम्बन्धी इन पाँच संस्थाओं के पाँच प्रतिनिधियों की एक सम्मिलित समिति वनी थी जिसका नाम सन् १६४१ में बदल कर समग्र-रचना समिति रखा गया था। यह सलाह देने-वाली समिति श्रौर पाँचौं विधायक कार्यं सम्बन्धी संस्थाएँ गांधीजी की देख-रेख में कार्य करती थीं। समग्र-एचना समिति का प्रमुख कर्तव्य था ग्राम्य-जीवन की उन्नति के उद्देश्य से विधायक कार्यक्रम का पथ-प्रदर्शन, उसमें सामञ्जस्य स्थापन, श्रीर यह देखना कि इन संघों के कारवार में सत्य श्रीर

१. ह०, २-३-४०, पृ० २४।

श्रिहिंसा का पालन होता है या नहीं। किन्तु समत्र-रचना समिति सन्तोष-जनक रोति से काम न कर सकी।

गांधीजी के महाप्रस्थान के बाद उनकी शिशा पर श्राधारिन ११ रचनारमक कार्य-सम्बन्धी संस्थायों ने पथ-प्रदर्शन, नीति-निर्धारण श्रीर पारस्परिक
सहयोग के लिए एक श्रस्तिल भारत सेवा संघ की स्थापना की है। वांधीजी
की शिक्ता को मानने वालों ने सर्वोदय-समाज नाम के एक समाज की
रचना की है। इस समाज का उद्देश्य है "सत्य श्रीर श्रिहिण पर एक ऐसा
समाज बनाने की कोशिश करना जिसमें जात-पांत न हो, जिसमें कियी को
शोषण रूरने का मौक्ता न मिले श्रीर जिसमें समूह श्रीर व्यक्ति, दोनों को
पूरा पूरा (सर्वितीण) विकास करने का पूरा श्रवसर मिले।" गांधीजी के
सिद्धांतों को माननेवाला श्रीर उनके श्रनुसार कार्य करने का प्रयस्त करने ताला
प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य हो सकता है। मदस्यों मे श्रापस में सम्पर्ध
रखने के लिए प्रति वर्ष ३० जनवरी के दिन सर्वोटय समाज का एक मेला
जगता है जिसमे सब सदस्य समिनलित हो सकते हैं।

### खयंसेवक

हिन्दुम्तानी सेवा वल कांग्रेस के स्वयंसेवकों की देख-रेख करने वाली संस्था थी। समय-समय पर स्वयंसेवकों के शिचा-शिविर लगते थे। उनकी अपनी अलग दूल, वटीं और राष्ट्रीयगान थे। गांधीजी ने सवा इस वात पर ज़ीर दिया कि स्वयंसेवकों को सतर्कता से भर्ती करना चाहिए। सचरित व्यक्तियों के अतिरिक्त दूसरों को अलग रखने के उद्देश्य में स्वयंसेवकों को एक प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताचर करना पडता था और अहिंसक अनुशासन स्वीकार करना पड़ता था।

गांधीजी की राय थी कि श्रपना सब समय राष्ट्रीय-सेवा में लगाने वाले निर्धन स्वयंसेवको को श्रपने भरण-पोपण मात्र के लिए श्रावश्यक वेतन स्वीकार करना चाहिए। उसन् १६३४-३६ में प्राम-सुधार का कार्य करने

१. खादी जगत, वर्ष ४, ग्रंक ६, ५० १५।

२. यह संस्थाएं है—ऋष्वल भारतवर्षीय चर्ला सघ, ग्रांखिल भारतवर्षीय ग्राम-उद्योग संघ; हरिजन सेवक सघ; हिन्दुस्तानी तालीमी मंघ, गो-सेवा सघ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, कस्त्रवा गार्घा मेमोरियल ट्रस्ट; नवजीवन ट्रस्ट; हिन्दुस्तानी मजदूर सघ, नैचरक्योर ट्रस्ट; ग्रीर वेम्टर्न इण्टिया ग्रादिवासी वर्क्स फेंडरेशन ।

३, यं० इं०, भा० २, पृ० ४४२।

वाले स्वयंसेवकों को उन्होंने यह सलाह दी थी कि वह श्रपनी श्रावश्यकताश्रों के लिए उस गाँव पर श्राधित रहे जिसकी वह सेवा करते थे। साथ-ही-साथ उनका यह भी मत था कि शरीरश्रम के श्रादर्श के श्रनुसार प्रत्येक ब्यक्ति को

श्रप्ती ज़रूरतों के लिए स्वयं कमा लेना चाहिए श्रीर श्रपना वाक़ी समय राष्ट्रीय-सेवा में लगाना चाहिए। श्राम-सेवा करने वाले का जिस गाँव की वह सेवा करता है उस पर श्राश्रित होना इस वात का चिह्न है कि गाँव उसकी सेवा स्वीकार दरता है, उस व्यक्ति में विश्वास करता है श्रीर उसकी उचित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। सन् १६४६ में गांधीजी की स्वीकृति से श्रिलल भारतीय चर्ला संघ ने यह तय त्रिया था कि श्राजकल की मँहगी की हिए में रखते हुए समय ग्राम सेवा में लगे हुए कार्यकर्ता को उसके परिवार की सदस्यसंख्या के अनुसार १०० दपये माहिक तब किलना चाहिए। यह मासिक सहायता वीस प्रतिशत के हिसाब से प्रतिवर्ष कम होती जायगी थे वर्ष के श्रन्त में कार्यकर्त्ता स्वावलम्बी हो जायगा श्रीर श्रपने भरश-पोष्य के लिए गाँव की सहायता पर, स्वयं श्रपने शरीर-श्रम पर श्रीर उस स्थान में लिए गाँव की सहायता पर, स्वयं श्रपने शरीर-श्रम पर श्रीर उस स्थान में

प्रपने द्वारा चलाए हुए घरेल् धंघों की साधारण आय पर आश्रित रहेगा।
स्वर्यसेवकों का कर्त्तंक्य था जनता को सत्याग्रह की शिक्ता देना।
आहिंसक प्रतिरोध के समय वह सत्याग्रही सेना के अग्रभाग का काम करते थे
नये रंगरूटों में सत्याग्रह की भावना विकसित करते थे और उनको अनुशासन
मिखाते थे। शान्ति के समय उनसे यह आशा की जाती थी कि वह रचनात्मक
कार्य द्वारा जन्ता की सेवा वरेंगे। आवश्यकता पढ़ने पर वह सभाग्रों, जलूसों
और हडतालों का श्वन्ध करते थे।

आम-सेवकों की हैसियत से उनका कर्त्तव्य था खादी को सार्वभौम वनाना श्रोर घरेल् धन्धों के श्राधार पर गाँवों का पुनर्संगठन करना। गांधीजी एक श्रावर्श सन्याप्रही आम-कार्यंकर्ता का वर्णन इन शब्दों में करते हैं, "सेवा के नाते से एह गाँव के निर्धन-से-निर्धन मनुष्य से संबन्धित होगा। वह श्रपने को भंगी, परिचारक, सगडों का पंच श्रीर गांव के लड्कों का शिचक बना

देगा। उसका घर कताई में केन्द्रित लाभदायक कार्यों से शहद की मिन्सर्यों के छत्ते की तरह मशगूल रहेगा।"<sup>२</sup>

सन् १६२८ से गांधीजी ने शयः इस बात पर ज़ोर दिया कि सांप्रदायिक कगड़ों को दवाने के लिए प्रत्येक गाँव में श्रीर शहरों के हिस्सों में शान्ति-

९. ह०, १–६–३५, पृ० १२२ श्रोर १२५; १२–११–३५, पृ० ३०२, श्रोर २६–२–३६, पृ० १⊏।

२. ह०, ४-५-४०, पृ० २३५।

दलों का संगठन हो और शान्ति-दल के स्वयंसेवक भहीं किये जायं। प्रत्येक दल या दल का अरथेक भाग श्रपना श्रध्यत श्रुन ले। इन स्वयंसेवको के लिए यह श्रावश्यक था कि वह श्राहिंसा को सिद्धांत की तरह माने, उनको ईश्वर से दह विश्वास हो श्रीर उनमे संसार के प्रमुख धर्मों की श्रीर समताका भाव हो। यह स्वयंसेवक स्थानीय होना चाहिए, उनको एक-दूसरे से श्रव्श्री तरह परिचित होना चाहिए श्रीर उनको श्रपने स्थान के लोगों के साथ व्यक्तिगत विधायक सेवा के द्वारा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। उन्हें किसी विशेष प्रवार व वश्र पहनना चाहिए जिसमें वह सुगमता सं पहिचाने जा सकें। उनके पास किसी प्रकार के हथियार नहीं होना चाहिए। गांधीकी का विचार था कि यह स्वश्र सेवक पुलिस श्रीर फीज का स्थान ले लें श्रीर सांप्रदायिक इंगों को श्राहिमक पद्धित से शांत करें।

उनका कहना था कि शान्ति-सेना का कार्यक्रम "हिन्दू-मुस्तिम दंगों छौर इसी तरह के दूसरे कगडों के रोकने मे मृत्यु के स्वागत का कार्यक्रम है। वह हिसा को रोकने के लिए जान देने का कार्यक्रम है। " गांधीजी के निरंश के छानुसार सन् '११३८ में देश के कुछ भागों मे शान्ति-सेना के संगठन छा प्रयत्न हुआ था। जिस प्रकार की शान्ति की स्थापना का प्रयत्न यह धार्मिसक स्वयंसेनक करते थे वह सरकारी सत्ता द्वारा बल-प्रयोग से स्थापित शान्ति न थी बल्कि सेवा छौर समक्तदारी द्वारा स्थापित विश्वाम पर शान्ति शान्ति वथा। गांधीजी का विश्वास था कि धार्मिसा इस प्रकार के दंगों को द्याने के लिए पर्याप्त है। उनका यह भी कहना था कि इस प्रकार के दंगों का स्थापी इलाज धार्सिसा द्वारा ही हो सकता है।

श्रहिंसक सेना का सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण भाग था खुदाई ख़िदमतगार या सुर्ख़िपोश । इस श्रान्दोलन की नीव डालने वाले ख़ान श्रव्हुलगफ्रारख़ां हैं। ख़ाँ साहब श्रहिंसा को व्यापक श्रथं में मानते हैं। पहिले श्रहिंसक श्रांदोतन में जब गांधीजी ने देश को रौलट बिल का निपेध करने की सलाह दी थी उनी समय ख़ाँ साहब ने कांग्रेस के बाहर इस श्रान्दोलन का संगठन किया था। धीरे-धीरे यह श्रान्दोलन कांग्रेस के सभीप श्राता गया श्रीर देश के पटवार के पहिले, कई वर्षों से वह कांग्रेस का श्रद्ध था।

सुर्ज्जेपोशों की संख्या सन् १६३ में एक लाख से श्रिधिक थी। यह श्रिवेतिक स्वयंसेवक थे और श्रिपनी वदीं स्वयं लाते थे। उनको शर्ध-फौजी

१. ह०, १८-६-३८, पृ० १५२।

२. ह०, २१-१०-३६, पृ० ३१० ।

क्रवायद की शिचा मिलती थी श्रीर उनका श्रनुशासन हिन्दुस्तान के श्रन्य प्रांतों के स्वर्यभेवकों की श्रपेता श्रधिक श्रच्छा था। सन् १६२०-२३ के श्रांदोलन में सरकारी दमन भारत के किसी भी भाग में इतना कठोर श्रीर श्रत्याचारपूर्ण न था जितना कि सीमाप्रांत से श्रीर न किसी दूसरे प्राँत के सत्याप्रहियों ने इतनी वीरवा श्रीर श्रहिंसा के साथ उसका सामना किया था जैसा कि सुर्ख़-पोशों ने । गांधीजी सुर्ख़िपोश श्रान्दोलन को बहुत महत्व देते थे । उनकी संख्या श्रीर सफलता के श्रतिरिक्त यह श्रान्दोलन बहुत कुछ वीरों की श्रहिंसा का प्रयोग था। सीमाप्रांत के निवासी संसार के श्राधिकतम युद्धप्रिय मनुष्यों में से हैं। हिंसा और वदला उनकी विशेषता है। बदला लेना पठानों की प्रतिष्ठा-नियमावली का श्रावश्यक भाग है। कहा जाता है कि प्रत्येक पठान श्रपने द्वारा की हुई हत्याओं की गिनती रखता है श्रीर श्रपने शत्रुश्रों को याद रखता है। कुछ वर्ष पहले ख़ान अब्दुलगफ़्फ़ार ख़ाँ की राय थी कि ऋहिंसा ने सुर्ख़ैपोशों के साहस को बढा दिया था और उनके कगड़ों को कम कर दिया था। वाद में खान अव्दुलगप्तकार खाँ ने ख़ूदाई ख़िद्मतगारों को रचनात्मक कार्यक्रम की शिचा देने के लिए सरदर्याव में एक केन्द्र स्थापित किया। वह भारत के विभाजन के विरुद्ध थे। विभाजन के वाद उन्होंने खुदाई ख़िदमत-गार ज्ञान्दोलन को पाकिस्तान के अन्य सूबों में भी फैलाने का और उसकी पाकिस्तान पीपुक्स पार्टी का-ितसकी स्थापना सन् १६४८ ई॰ में हुई थी-स्वयंसेवक दल बनाने का निश्चय किया। किन्तु वह श्रीर उनके साथी केंद्र कर लिए गये हैं, उनको लम्बी सज़ायें दी गई हैं श्रीर खुदाई ख़िदमतगारों पर कठोर दमन हो रहा है।

सन् १६३ = तक सुर्फ़्रंपीश गांधीजी के यादर्श से पीछे थे। उनकी यहिंसा रजन तिक चेत्र- तक मर्यादित थी। लेकिन गांधीजी आशापूर्ण थे कि अपने महान् नेता के पथ-प्रदर्शन में सुर्ख़्रंपीश सची, वीरों की अहिंसा का विकास कर सकेंगे। सन् १६३ = में उन्होंने ख़ाँ साहब के संयोग से आन्दोलन के नव-संगठन की योजना बनाई थी। त्रिशेष रूप से उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि सची अहिंसा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सुर्ख़्र्पोश रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाएँ।

### **अनुशासन**

गांधीजी ने सत्यायही स्वयंसेवकों के अनुशासन के शक्ष पर बहुत

१. ह०, २८-८-४०, पृ० २२४; २१-८-४०, पृ० २२४।

२. 'हरिजन', अस्तूबर, नवम्बर, १६३८ में 'इन दि फ्रन्टियर प्राविसं' शीर्षक लेख देखिये ।

विचार किया था। उनका विश्वास था कि श्रिहिंसक प्रतिरोध की रूफलता पर्याप्त श्रजुशासन पर निर्भर है।

श्रतुशासन का उद्देश्य है सत्याग्रही की घारम-शक्ति या नैतिक-गिक का विकास निससे सत्याग्रही सबके साथ घणनी आध्यारिमक श्रीर नैतिक एक्टा का श्रतुभव कर सके। अस्याग्रही को बदले के लिए भी दूसरों की जान न लेना चाहिए श्रीर उसमें बिना बदला लिए मीन का सामना करने ना सातस होना चाहिए-। इसके लिए सेवा, चलिदान और त्याग की भावना का विकसित होना धावश्यक है सत्याग्रहियों में श्रतुशासन दट करने का सर्वश्रीप्र साधन है रचनात्मक कार्यक्रम।

सन् १६२१ में गांधीजी ने एक प्रतिज्ञापत्र तैयार किया था। इसमें सस्यामंही स्वयंसेवक के लिए सावश्यक श्रनुशासन का समावेश था। उन् १६३० में उन्होंने श्रनुशासन को निश्चित रूप देने के लिए १६ नियम प्रनाये थे। इस श्रध्याय के परिशिष्ट में यह प्रतिज्ञापत्र शौर नियम दिये गये हैं। राष्ट्र १६३६ में गांधीजी ने सस्यामही की योग्यता का संचित वर्णन इस प्रकार किया था3—

१ उसको ईश्वर मे जीवित श्रद्धा होनी चाहिए।

२ उसको सत्य श्रीर श्रहिंसा में धार्मिक सिद्धांतो की भांति विश्वाम होना चाहिए श्रीर इसित्वये मनुष्य स्वभाव की उस श्रव्हाई में श्रद्धा होना चाहिए जिसको वह कष्ट-सहन में श्रभिव्यक्त होने वाले श्रयने सत्य श्रीर श्रेम से जागृत करना चाहता है।

३ उसका जीवन पवित्र होना चाहिए श्रोर उसे श्रपने उद्देश्य के लिए श्रपने जीवन श्रीर सम्पत्ति के बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। ४

१. श्रिहिंसा के श्रादर्श मे जीव-जन्तुश्रों के साथ मनुष्य के सबध का भी समावेरा है; लेकिन काम मे के समान राजनैतिक सस्था मे श्रिहिंसा मनुष्यों तक सीमित थी। श्रिहिंसा में जीव-जन्तुश्रों के साथ मनुष्य के सबध को सिम्मिलित करने में ऐसी संस्था की सदस्यता से लाखों मनुष्यों को श्रालग रखना पडता श्रीर यह बात समाज में पाश्चिक शिक्त के स्थान मे प्रेम के नियम को स्थापित करने के प्रयत्न मे विष्न डालती है। ह०, १५-3-३६, पृ० २८५।

२. ह०, ८-६-४६, पृ० १६६ ।

३. ह०, २५-३-३६, पृ० ६४।

४. संपत्ति से वंचित होने के लिए तैयार रहने के सर्वध मे गाधीजी का रूज अपियह के आदश पर आधारित है। कहा जाता है कि सन् १६२० में गाधीजी को इसमें आपित न थी कि सत्याग्रही सरकार द्वारा जन्त किए

४ उसे अभ्यस्त खादी पहिनने वाला श्रीर कातने वाला होना चाहिए।

४ उसे शराव श्रौर दूसरे नशों के टक्योग से मुक्त होना चाहिए।

६ उसे समय-समय पर निर्घारित श्रनुशासन के सब नियमों का हृदय से हुच्छापूर्वक पालन करना चाहिए।

७ उसे जेल के नियमों का पालन करना चाहिए, जब तक यह नियम विशेष रूप से उसके आरम-सम्मान पर प्रहार करने को न बनाए गए हैं।

श्रनुशासन की पर्याप्तता का चिन्ह यह है कि स्वयंसेवकों में श्रहिंसा की भावना का विकास हो और उसका प्रभाव स्वयंसेवकों के सम्पर्क में श्राने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पड़े। श्रिष्ठिकतम उत्तेजना के होते हुए भी सत्याग्रही का संयम दृढ रहे श्रीर वह अपने स्थान के हिंसक व्यक्तियों को नियन्त्रण में रख सके। उन्हें विधायक कार्यक्रम में पूरे ध्यान के साथ लगना चाहिए। गांधीजी इस बात की श्राशा नहीं करते थे कि साधारण सत्याग्रही को सत्याग्रहिवज्ञान की पूरी जानकारी हो जाय श्रीर उसका सम्पूर्ण श्राचरण श्रहिंसा के सिद्धान्तों के श्रनुपार हो। उनके श्रनुसार ''पूर्ण श्रहिंसक व्यक्तियों की फौज कभी भी न वन पाएगी। वह उन व्यक्तियों की बनेगी जो ईमानदारी से श्रहिंसा के श्रनुसार चलने का प्रयत्न करेंगे।" न गांधीजी इसी वात की श्राशा करते थे कि साधारण सत्याग्रहियों में सेनापित की तरह साधन-शीलता हो। यह पर्याप्त होगा कि वह वफादारी के साथ सेनापित की श्राज्ञा का पालन करें। वि

जाने या वेचे जाने से वचाने के लिए अपनी संपत्ति को इस्तांतरित कर दे। उन्होंने इसको प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन कष्ट-सहन की मर्यादा-निर्धारण का कार्य सत्याग्रहियों पर छोड दिया। सन् १६३७-३८ मे उन्होंने काग्रंस सरकारों द्वारा सत्याग्रहियों को ऐसी ज़मीनों की वापिसी को उचित वतलाया जिनको पिछली सरकार ने अपनी दमन-नीति के अनुसार, वदले की भावना से, असंगत मालूम होने वाले कम दामों में वेच दिया था। लेकिन वह इस वात के विरुद्ध थे कि जब सरकार सत्याग्रहियों के हाथ में आ जाय तो अपनी हानि के लिए हरजाना माग कर, उन पदों पर पुनर्नियुक्ति का प्रयत्न करके जिनसे वहा हटा दिए गए थे और यह दावा करके कि सरकारी नौकरियों में उनको तरजीह मिले वह अपने पुराने बलिदानों का दाम उगाहने का प्रयत्न करें। 'हिस्ट्री आव दि काग्रेस', पृ० २७४; ह० ३-१२-३८, पृ० ३६४।

१. ह०, २४-६-३६, पृ० १७५।

२, इ०, २१-७-४०, पृ० २१४।

३. इ०, २५-८-४०, पृ० २६२।

लेकिन उनमे विना नेताओं की देख-रेख के कार्य करने की समता वा दिकाम होना चाहिए, क्योंकि नेताओं को तो सरकार किसी समय गिरफ्तार करके हटा सकती है। इसीलिए गांधीजी के श्रनुसार सत्याग्रह में, प्रत्येक सत्याग्रही सिपाही को ज़रा देर में स्वयं श्रपना नेता श्रीर सेनापित बनना पडता है।

यह आन्ययक नहीं है कि सत्याग्रही सिपाही की पश्चिमी ढंग की शिचा मिली हो। यह शिचा बहुत लाभग्रद नहीं होती, क्योंकि वह धन-लिप्सा, शक्ति-प्रियता श्रादि प्रवृत्तियों को लागृत करके व्यक्ति के लिए त्याग, सेवा श्रीर कष्ट-सहन कठिन बना देती है।

#### प्रचार

नेता, उसके सहकारी और श्राहिसक संस्था जनता में सत्याग्रह के श्रादर्श के प्रचार का प्रयस्न करते हैं।

प्रचार (प्रोपागेंडा) करने का शर्थ है किसी विश्वास, चलन, ब्यवहार, या दस्तूर का प्रसार करना या उनको फैलाना। पश्चिम में 'प्रचार' के समानार्थक प्रोपागेंडा शब्द का शर्थ होता है किसी सिद्धांत या चलन, ब्यवहार या दस्तूर की उन्नति के लिए सुन्यवस्थित योजना या संगठित श्रान्दोलन। श्राष्ठिक राज्य में प्रचार वह साधन है जिसका प्रयोग कोई समुद्राय जनमत को इस उद्देश्य से श्रपने नियंत्रण में रखने के लिए करता है कि वह राज्य-शक्ति को प्राप्त कर सके। श्रन्तर्राधीय युद्धों में श्रीर राजनैतिक संघपों में प्रचार का उपयोग श्रप पच के श्रनुशासन श्रीर शात्म-विश्वास को हद करने श्रीर प्रतिपची के श्रनुशासन श्रीर शात्म-विश्वास को हद करने श्रीर प्रविपची के श्रनुशासन श्रीर शात्म-विश्वास को हान पहुँचाने के लिए होता है। पश्चिम में प्रचार के रूप श्रीर साधनों का निर्धारण नीतिविद्दीन उपयोगितावादी श्रीर श्रवसरवादी दृष्टिकोण से होता है। वहाँ के राजनीतिक श्रीर युद्धवादी उन सभी नैतिक या श्रनैतिक साधनों के प्रयोग के पच्चाती है जिनसे उद्देश्य सिद्ध हो, श्रपने पच की शक्ति बढ़े श्रीर विरोधी को हानि पहुँचे।

पश्चिम का श्राष्ट्रनिक प्रचारक मनोविज्ञान-निशेपज्ञ,कुशल प्रतीक-गिर्माता,

१. ह०, २८-७-४०, पृ० २२७।

२. ई० एच० हैन्डर्सन के अनुसार प्रोपागैंडा वह प्रक्रिया है जिसमे समभाने-बुभाने की रीतियो द्वारा इस वात का जान-बूभ कर प्रयत्न किया जाता है कि जिनमे प्रचार होता है वह स्वतन्त्रतापूर्वक सोचने-विचारने के पहले ही प्रचारक के इच्छानुसार व्यवहार करें। देखिए 'जर्नल ऑफ सोशल साइकालोजी', १६४५, १८, १० ७१-८७।

प्रभावोत्पादक शब्द-रचना में सिद्धहरू, और सफल वक्ता होता है और चतुरतापूर्ण सुमावों द्वारा जनसाधारण को धोले में डालकर उनकी भावनाओं को उत्तेजित करता है और अपनी इच्छानुसार उनसे व्यवहार करवाता है। आधुनिक प्रचार में सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग होता है। शिचा और पत्र-पत्रिकाएँ, जुलूस और प्रदर्शन, धोलेबाज़ी और वल-प्रयोग, धन और नौकरियों का लालच, नारों और भाषणकला का जादू, चित्रकला, संगीत और नाट्यकला— हन सब का प्रचार-कला में महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में आजकल प्रोपागेंडा या प्रचार पच्चपात रहित वैज्ञानिक विवेचन से और ठीक सच्चे समाचार से प्रथक समस्ता जाता है।

प्रचार के मामले में गांधीजी में और पश्चिम के रुख़ में बुनियादी मतमेंद है। वह इस वात के विरुद्ध थे कि जनमंत का शोषण हो, या दुरुपयोग हो और उस पर किसी राजनैतिक दल यां नेता का अनुचित अधिकार रहे। लेकिन वह सत्य के प्रसार और जनमत को अहिंसा की शिचा देने के अर्थ में प्रचार में विश्वास करते थे। सत्यांग्रही के लिए यह पर्याप्त कि वह स्वयं सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर चले, उसे दूसरों की भी सहायता करना चाहिए, जिसमें वह इन आदर्शों को समक सकें और उनके अनुसार रह सकें।

श्रादर्शनादी दृष्टिकीण से सत्याग्रह या श्रात्म-शक्ति भौतिक साधनों से परे है श्रीर स्वयं-प्रचारित है। जीवन ही श्रात्मा की भाषा, सत्य श्रीर श्राहेंसा की श्रांभिन्यिक है, न कि केवल वोले या लिखे हुए शब्द। जैसा कि गांधीजी ने एक बार कुछ ईसाई पादरियों से कहा था, "जैसे ही जीवन में श्राध्या- ितंक श्राभिन्यिक होती है, वैसे ही वातावरण प्रभावित होता है। जब मतुष्य सत्या के श्रानुसार रहता है, तब बोलने की इच्छा, नहीं होती। सत्य में शब्दों की श्राधिकतम मितन्ययता होती है। इस प्रकार जीवन की श्रपेषा श्राधिक सचा या उसके (जीवन के) श्रातिरिक्त कोई दूसरा प्रचार नहीं है।" "यह मेरा पक्षा विश्वास है कि सत्य स्वयं कार्य करता है...यदि हमारे श्रन्दर सत्य है तो वह उन (जनता) तक बिना प्रयत्न के पहुँच जायगा।"

इसिलए सत्यायह का सन्ना आघार है अहिंसक मुल्यों के अनुसार रहना। गांघीजी ने अपने एक भाषण में एक बार कहा था, 'जो मेरे बताए सीधे-सादे सत्यों में विश्वास करते हैं वह उनका प्रचार केवल, उनके अनुसार रहकर

१. इ०, १२-१२-१६३६,-पृ०-३५३ ।

२. मीरा, 'ग्लीनिग्ज़', पृ० २०॥ २००० १० १० १० १० १० १० १०

ही कर सकते हैं।" श्रिहिंसा के सिद्धान्तों के श्रवुकुल जीवन जनता की प्रत्यत्त, व्यक्तिगत सेवा का जीवन हैं; सेवा से कप्ट-सहन श्रितवार्थ है श्रीर सेवा श्रीर कप्ट-सहन का श्रिकतम प्रभाव तम पढ़ता है जब सदग्राश्ची उनके वारे से मीन रहता है और उनका विज्ञापन नहीं करता। गांधीजी के शब्दों सें, "..... भाषणों और दूसरे दिखावटी कार्यों की श्रपेन। सस्य श्रीर श्रेम के मीन कार्य का-जिसका प्रदर्शन नहीं किया जाता-परिणाम कहीं श्रिधक स्थायी होता है।"

श्राहिंसक मूल्यों के श्रनुकूल जीवन का अर्थ है विचार पर नियंत्रण श्रीर पूरी तरह नियंत्रित विचार श्रीधकतम शक्तिशाली होते हैं श्रीर कभी व्यर्थ नहीं जाते। "विचार के ऊपर नियंत्रण का श्र्य है श्रल्पतम शक्ति से श्रीधकतम कार्यं। यदि हममें वह नियंत्रण होता, तो हमें उतना घोर प्रयत्न न करना पहता जितना हम करते हैं। श्रीहंसक कार्यं का श्रयं है वहुत मौन कार्यं श्रीर यहुत ही कम लिखना या बोलना।"

निस्संदेह सत्याग्रह का जितना प्रचार कप्ट-सहन और सेवा में प्रकट होने वाले प्रेम से होता है उतना और किसी साधन से नहीं हो सकता, लेकिन अपूर्ण मनुष्य होने के कारण सत्याग्रही का अपने विचार पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं होता ! इसलिए वह समाचार-पन्न, भाषण, जुलूम, श्रौर उन श्रम्य सभी उचित साधनों का उपयोग करता है, जिनसे जन-साधारण मे सत्याग्रह के प्रचार में सहायता मिले । इन साधनों के प्रयोग में कुछ भी स्वभावतः अनैतिक या अनुचित नहीं है ।

लेकिन यद्यपि प्रचार के यह साधारण साधन निर्दोप है, पर उनका स्थान सेना के बाद आता है और सेना की अलाकर सब ध्यान इन्हीं साधनों सक सीमित रखना अनुचित है। सन् १६३६ में गांधी-सेना-संघ के सदस्यों ने गांधीजी की शिषाओं को जनता में फैलाने के लिए संगठित प्रचार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। गांधीजी की राय थी कि सत्याग्रह का प्रदर्शन केवल सत्याग्रही के जीवन से हो सकता है, लेकिन दूसरे साधनों का भी उपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा, "आप कह सकते है कि कार्यकर्तांगों की सहायता के लिए और आलोचकों को उत्तर देने के लिए किताधों और समाचार-पत्रों की आवश्यकता है। ठीक है, जिन सिद्धांतो में मुके निश्वास है

१. ह०, ५८-३-३६, पृ० ४६।

२. य० ई०, द-द-१६२६।

३. इ०, १०-६-३६, पृ० १६० |

उनको सममाने के लिए जहाँ तक आवश्यक है मैं लिखता हूँ। लिखिए अगर आप यह महसूस करते हैं कि बिना लिखे आपका काम नहीं चल सकता। लेकिन किताबें न प्रकाशित कर सकने के कारण न तो आपके काम में विघ्न पढ़ना चाहिए न जनता का उत्साह घटना चाहिए।"

समाचार-पत्र और अचार के दूसरे साधन सत्य और श्रहिंसा के प्रतिकृत नहीं होना चाहिए और ज़ोर उनकी गित और पिरमाण पर नहीं विक उनकी शुद्धता और नैतिकता पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए यह गांधीजी का श्राचुभव था कि पैदल दौरा करना मोटरकार और हवाई जहाज़ों के द्वारा छांधी की रफ्तार से दौरा करने की श्रपेचा बहुत श्रच्छा प्रचार है। गांधीजी ने देश में बहुत वार प्रचार के लिए दौरा किया था लेकिन इनमें श्रधिकतम प्रभावोत्पादक और हृदयप्राही थे १६३० के सामूंहिक सविनय श्राचा-भंग के प्रारम्भ में डाँडी की ऐतिहासिक पैदल यात्रा, और सन् १६४७ में गांधीजी का बिना साथियों के श्रकेले, गंगे, ज़ब्मी पैरों नोश्राखानी का पैदल दौरा।

#### भाष्या

गांधीजी बहुत श्रधिक उत्साह को श्रविश्वास की दृष्टि से देखते थे श्रौर उन प्रदर्शनों श्रोर नारों को प्रोत्साहन नहीं देते थे जिनमें क्रोध श्रौर श्रसहिष्णुता की वू श्राती हो । सत्याप्रहियों की सभाश्रों में वह श्रनुशासन पर, श्रप्रिय बात के प्रति सहिष्णुता पर श्रौर भाषणों के समय श्रोताश्रों के स्वीकृति या श्रस्वीकृति के न प्रदिशेत करने पर ज़ोर देते थे।

सत्याप्रहियों के भाषणों में असत्य श्रीर श्रितशयोक्ति लेशमात्र भी न होना चाहिए श्रीर वक्ता को श्रोताश्रों में क्रोध या घृणा की हिंसक भावनाश्रों को उत्तेजित करने का प्रयत्न न करना चाहिए। इसका यह श्रर्य नहीं कि सत्याप्रही के भाषण प्रभावहीन होते हैं। सत्य का जादू की तरह श्रसर होता है। सत्य से श्रधिक प्रभावशाली श्रीर कुछ भी नहीं हो सकता। गांधीजी के भाषणों की भाषा में रामायण, महाभारत श्रीर वाह्बिल की-सी सादगी होती थी। उनमें हिटलर के भाषणों का-सा चीखने, चिछाने श्रीर नाटकीय ढंग से जनता को सुलावे में डालने के प्रयत्न का सर्वशा श्रभाव था। लेकिन उनके

१. ह०, २८-३-१६३६, पृ० ४६-५०।

२. जलुसो प्रदशनो त्रादि का प्रवन्ध सत्याग्रहियों को किस प्रकार करना चाहिए इसके सम्बन्ध में गाँधीजी के विस्तृत निर्देशों के लिए देखिए । यं॰ इं॰, मा॰ १, पृ० ३१४-२६ श्रीर ४४२-४४।

३. 'स्पीचेज्', पृ० ४४४-५६ श्रीर ५४४-४५।

सादे भाषणों की जनता के हृदय पर गहरी छाप पडती थी श्रीर उनका नादू का सा श्रसर होता था।

वास्तव से गांधीजी प्रचार के साधनों के अधिकतम लाभपूर्ण उपयोग में सिद्धहरूत थे। उनकी डांडी यात्रा और नोश्राखाली का दौरा, नमक धनाना, दिख्य श्रक्तीका में परवानों की और भारतवर्ष में विकायती कपड़ों की होली, और हड़तालें इस सम्बन्ध में गांधीजी की प्रभावोत्पादक प्रचार-कुशलता के कुछ प्रमाण हैं। अपनी श्रात्म-कथा में वह दो भापणों में भेद करते हैं, एक तो तर्कपूर्ण भाषण था और दूसरे का उद्देश्य था जनता की प्रभावित करना। ये शुद्ध के पहले जब कांग्रेस प्रान्तों में शासन-भार स्वीकार करने वाली थी तो गांधीजी ने यह मत प्रकट किया था कि कांग्रेस के शासन का प्रारंभ किसी ऐसी बात से होना चाहिए जिससे जनता बहुत प्रभावित हो। "

भारतीय जनता पर गांधीजी का दढ़, दीर्घकालीन प्रभाव उनके महान प्रचारक होने का प्रमाण है—प्रचारक पश्चिम में प्रचलित जनमत पर अनैतिक श्रधिकार स्थापित करने के लिए उसकी गुमराह करनेवाले के अर्थ में नहीं, यहिक जनहित के लिए सत्य का प्रचार करनेवाले के अर्थ में। लगभग तीन

श. गांधीजी के एक श्रंग्रेज़ी मे दिये हुए मापण का वर्णन करते हुए कृष्णदास लिखते है, "मैं नहीं जानता कि उसको वक्तृता कहू या दैवी राक्ति से पूर्ण, प्रेरित भाषण । प्रत्येक शब्द उनके हृदय के श्रंतरतम सं श्राता था श्रोर जादू का सा काम करता था । इसलिए उनके शब्दों की व्यनिमात्र श्रोताश्रों के हृदय को चीरकर प्रविष्ट हो जाती थी । जैसे-जैसे वह गमीरता से वोलते गए ऐसा मालूम होने लगा कि वह श्रोताश्रों के ऊपर जादू डाल रहे हो श्रीर सब हृदय वेबसी से उनकी श्रोर खिंच रहे हों । मैंने यह भी देखा कि जब वह बोल रहे थे उनकी श्राखे मावनाश्रन्य थी श्रीर उनके हाथ पर जरा भी हिलते-हुलते न थे । 'सेविन मध्स विध महात्मा गांधी', भा० १, पृ० ६१ । उनके भाषणों पर श्रन्य ऐसे ही मतों के लिए देखिए रॉवाय वाकर, 'सोर्ड श्राफ गोल्ड' पृ० १२७; पोलक तथा श्रन्य लेखक, 'महात्मा गांधी', पृ० १४२-४३ ।

२. 'दिच्चिंग ग्रफीका', उत्तरार्घ, पृ० ३।

३. हंटर कमेटी के सामने गाधीजी ने श्रापनी गवाही में कहा था कि हड़ताल सरकार श्रीर जनता के मन को प्रभावित करने के लिए थी। य० इ०, मा० १, पृ० २३।

४. 'ग्रात्म-कथा', भा० ५, पृ० ३६।

<sup>4</sup> Eo. E-2-3E. 40 822 1

द्शाव्दियों तक भारतीय राजनीति में उनका प्राधान्य था श्रीर वह जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उन्होंने जनता के दृष्टिकीया में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया, पुराने रिवाजों को हटा दिया, पुराने मापद्गडों को वेकार कर दिया, नए प्रतीकों की रचना की श्रीर नए मूल्य समाज के सामने रखे।

प्रचारक की हैसियत से उनके प्रभावशाली होने का कारण यह था कि लिस बात की वह शिचा देते थे ठीक उसीके अनुसार आचरण करते थे। लेखों और भाषणों में स्पष्ट प्रकट होनेवाला उनका सत्य और श्रिहंसा का प्रेम; इस बात की उपेचा कि यह प्रेम उन्हें किधर, कितने कष्ट-सहन की श्रीर ले जायगा; उनका ज्यापक आत्म-नियंत्रण; सच्चे सत्याग्रही की श्रविजित और श्रेजय दृदता के साथ-साथ उनकी नम्रता; सेवा के उहेश्य से स्वीकृत उनके अपरिग्रह के श्रनवरत विकास का और निर्धनों के साथ उनके तादातंम्य का प्रतीक उनका लगभग नंगा शरीर—यह सब व्यक्तिगत जीवन की और प्रचारित सिद्धांवों की श्रसाधारण एकरूपवा के प्रदर्शक थे। इस प्रकार उनकी प्रभाव-शक्ति का प्राप्ति का प्राथमिक कारण था उनके व्यक्तित्व की शक्ति, उनकी श्राहम-शक्ति।

#### समाचार-पत्र

गांघीजी ऐसे समाचार पत्रों के विरुद्ध थे जो लाभं की भावना से रोज़गार की तरह चलाए जाते हैं और जिनके ऊपर प्'जीपितयों श्रीर विज्ञापंनदाताश्रों का श्रिघकार होता है। ऐसे समाचार पत्रों को ध्यान में रखकर ही सन् १६२४ में विद्यार्थियों में भाषण देते हुए उन्होंने समाचार-पत्रों के नशे को 'दयनीय श्रीर भयानक' वताया था, क्योंकि "समाचार-पत्रों में मनुष्योचित रुचि का कुछ नहीं होता। उनमें चरित्र-निर्माण में सहायक कोई वात नहीं होती।""

लेकिन ठोक प्रकार से संचालित पत्र सत्याग्रह में प्रबल शख की तरह काम करता है। दिचिए अफ्रीका में प्रकाशित अपने पत्र 'इिएडयन श्रोपिनियन' के बारे में गांधीजी लिखते हैं, ''यिंद यह अख़बार न होता तो सत्याग्रह-संग्राम न चल लकता।" भारतवर्ष के श्राहंसक 'प्रतिरोध के श्रान्दोलनों में 'यंग इिएडया' श्रोर 'नवजीवन' श्रोर बाद में विभिन्न भाषाश्रों में प्रकाशित 'हिरजन' का वही गौरवपूर्ण स्थान था जो इिएडयन श्रोपिनियन का दिच्या श्रप्तीका के संग्रामों में था। यह पत्र गांधीजी के श्राहंसक जीवन के निचोढ़ श्रोर जनता

१. यं० इं०, भा० २, पृ० १२०८ । इंग्लैंड के पत्रों की ऐसी ही आ़लोचना के लिए देखिए 'हिन्दस्वर्यण्य', पृ० ३६–३७।

२. 'श्रात्मक्या' भार ४ चार १३ ।

को सत्याग्रह का आंतरिक धर्य सममाने का साधन थे।1

यदि समाचार-पत्नों को सामाजिक जीवन में उचित स्थान प्राप्त करना है तो सेवा उनका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। उनको जनमत को शिहित करना चाहिए थौर उसको प्रकट करना चाहिए थौर राजनैतिक श्रीर सामाजिक इसीतियों की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट करना चाहिए। लेकिन कोई भी समाचार-पत्र तबक सेवा के श्रादर्श पर नहीं चल सकता जबतक वह विज्ञापनदाताओं के श्राध्य पर श्रवलंथित रहता है श्रीर श्रपने पृष्ठों को श्रश्लील विद्यापनों से श्रष्ट करना है। इसिलिये समाचार-पत्र को स्वावलंथी होना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट प्रमाण है कि उसकी सेवा को समाज बांछनीय समस्ता है श्रीर उसकी कद करता है श्रीर वह समाज के ऊपर भारस्वरूप नहीं है। यदि समाचार-पत्रों को इस कामा हो तो उसका उपयोग किसी विधायक सार्वजनिक कार्य के लिए करना चाहिए। समाचार-पत्रों को प्रत्येक शब्द सीच विचार कर लिखना चाहिए श्रीर श्रस्त्य, श्रतिश्रयोक्ति श्रीर कहता से यचना चाहिए।

सत्यामह की लहाई में सरकार समाचार-पत्नों की स्वतन्त्रता पर कडी रुकावरें लगा देती है। ऐसी हालत में गांधीजी समाचार-पत्नों को यह राय देते हैं कि या तो वह प्रकाशन बंद करदें या सरकार को चुनौती दें शौर उसके परिग्राम को सह। पिछले श्राहंसक श्रान्दोलनों में जब सरकार ने सत्यामही पज्ञ का समर्थन करने वाले सब हिन्दी श्रीर श्रंभे ज़ी समाचार-पत्नों को द्या दिया तो गांधीजी की राय से सत्यामहियों ने जनता के पास श्रपना सँदेश पहुँचाने के लिए हाय के लिखे होटे समाचार-पत्नों का सहारा लिया। जिनको यह समाचार-पत्र मिलते थे वह नक़ल करके उनको दूसरों के पास पहुँचाते थे शीर हस गुग्रानविधि से सत्यामहियों का संदेश देश के बहुत बढ़े हिस्से में पहुंच जाता था। एक प्रति को बहुत से श्रादमी पढ़ते थे। यह हस्तिलिखत समाचार लोगों के हृदय पर सचाई, कप्र सहने श्रीर परिग्राम की उपेचा करने की गहरी छाप हालते थे। साधारण समाचार-पत्नों की श्रपेचा यह हस्तिलिखत पत्र साधारण जनमत को कहीं श्रिधक प्रभावित करते थे।

जब १६४०-४१ का युद्ध-विरोधी सत्याग्रह प्रारम्भ हुन्या तो यह दर था कि शायद सरकार कांग्रेस के सभी समाचार-पत्र बंद कर दे। गांधीजी ने छपे हुए समाचार-पत्रों के स्थान में मुख द्वारा समाचारों को ब्यापक रूप से फैलाने की

१. 'ब्राह्म-कथा', भा० ४, ग्र० १३ ग्रौर १४; 'दिच्छ ग्रफ्रीका', पूर्वाद्ध,

२. 'ग्रात्म-कथा', भा० ४, ग्र० १३; 'दिच्चिया ग्राफ्रीका', पूर्वाङ, ग्र० १६; यं० इ०, भा० १, पृ० ३, १०३४; य० इ०, भा० २, पृ० ५-६।

राय दी। उन्होंने लिखा, "हरएक व्यक्ति अपना स्वयं चलता-फिरता अख़वार बन जाय और ग्रुम संवाद की फैलाए...इसमें विचार यह है कि जो मैने प्रामाणिक रूप से सुना है उसे अपने पड़ोसी को बतादूँ। इसे कोई भी सरकार दबा नहीं सकती। यह सस्ते-से-सस्ता अख़वार है और सरकार चाहे जित्नी चतुर क्यों न हो उसकी बुद्धि की अवज्ञा करता है। इन चलंते-फिरते अख़बारों को अपने द्वारा दी हुई ख़वर के बारे में निश्चित होना चाहिए।"

संचेप में, सत्याग्रही न्चार की शक्ति उसके उस्व नैतिक उद्देश्य की सव को प्रभावित करने की समता में और उसकी नितान्त सत्य-निष्ठों में है। इस प्रचार के प्राथमिक साधन हैं सेवा और कष्ट-सहन और इसकी प्रभावशीलतां का एक कारण यह भी है कि प्रचार के साधारण साधनों, मांषण, लेख इत्यादि की हमारे हृदय पर वह झाप नहीं पहती जो उन व्यक्तियों की देखने की पंडती है, जो किसी आइंश के अनुसार रहते हैं और उसके लिए कष्ट सहते हैं। कष्ट सहन करने वाला सत्याग्रही बुद्धि की ही नहीं, समग्र मंतुकंग की प्रभावित करता है; आदर्श को २एष्ट, मूर्तिवान और जीवित बना देता है; और मनुष्य में ऐसे खाई, हार्दिक विश्वास को उपजाता है जिसका प्रभाव उसके आचरण पर यौद्धिक धारणा की अपेत्रा कहीं अधिक पड़ता है। प्रभाव के प्रश्न के अतिरिक्त प्रचार के साधारण साधन प्रजीपतियों और शोषकों के हाथ में हैं और वर्तमान सामाजिक और आर्थिक संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील सत्याग्रही उनका पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकते। इसके विपरीत सेवा और विलदान में ऐसी कोई रुकावट नहीं; वह सबकी उपल्वा है।

## रचनात्मक कार्य-क्रम

सत्याग्रह के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रचार है रचनात्मक कार्य-क्रम । सत्य घौर प्रेम जीवनदायी हैं श्रीर सत्याग्रह के विनाशक मालूम होने वाले पर वास्तव में श्रद्धकारी स्वरूपं श्रहिंसक प्रतिरोध का उद्देश्य होता है पुनर्निर्माण के मार्ग की रुकावटों को दूर करना । विधायक कार्यक्रम "श्रान्तरिकं विकास" के श्रितिरिक्त कुछ नहीं है । वह सत्य श्रीर श्रहिंसा की मृत्तिवान श्रमिन्यक्ति है ।

#### रचना और प्रतिरोध

भारत में श्रिहिंसक पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए गांधीजी ने श्रिहिंसात्मक प्रतिरोध द्वारा राजनैतिक दासता दूर करने का सफल प्रयत्न किया। लेकिन उनका मत था कि पुनर्निर्माण के कार्य की राजनैतिक क्रांति की सफलता के समय तक स्थागित न कर देना चाहिए। गांधीजी श्रशाजकता-

१. ह०, १०-११-४०, पु० ३३४।

वादी थे। वह राज्य-कार्य के परिमाण को श्रह्मतस कर देना चाहते थे शीर स्वेच्छा से निर्माण किये हुए समुदायों के द्वारा शांतरिक सुधार में विश्वास करते थे। इसी कारण उनके श्रद्धार रचनात्मक कार्यक्रम को श्रिहंसक प्रतिरोध के पहले श्रीर वाद में श्रीर उसके साथ चलाते रहना चाहिए। सत्याग्रही को चाहिए कि श्रन्यायपूर्ण पिछडी हुई सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध लढने के साथ-साथ पुनर्निर्माण का कार्य भी करता रहे।

गांधीजी का विश्वास था कि बिना विधायक कार्य-क्रम पर ज़ोर दिए सत्याग्रह की लहाई कई कारणों से असम्भव है। विरोधी से लहने के लिए सत्याग्रहों को आत्म-श्रुद्धि द्वारा श्रांतरिक शक्ति विक्रित करना चाहिए। जान- क्रम कर सहयोगपूर्व के किया हुआ सम्मिलित प्रयस्न इस श्रास्मश्रुद्धि का साधन है। दूसरों की द्वराइयों के विरुद्ध लहना श्रोर अपनी उन्हीं द्वराइयों की श्रोर से श्रांख मूंद लेना न तो सस्य है न श्राह्मा । इस श्रुद्धता का श्रर्थ न तो प्रदर्शन है न राजनैतिक आन्दोलन श्रीर जेलयात्रा की उत्तेजना। यह श्रात्मश्रुद्धि है शान्तिमय, ठोस कार्य— जनता की प्रत्यच्च, व्यक्तिगत सेवा, उनके लिए क्ष्म-सहन, उनका संगठन, उनको सत्याग्रह की शिचा देना श्रीर इस प्रकार इट निश्चय के शांतिमय वातावरण को उत्पन्न करना। संचेप मे विधायक कार्य- क्षम सेवा द्वारा सामूहिक श्रुद्धिकारी प्रयत्न है। वह "जन-प्रयास श्रीर जन-शिचा" है।

यदि पुनर्निर्माण का किन, धीमा, परिश्रमपूर्ण कार्य सत्याप्रहियों को यहुत आकर्षणहीन, सूना श्रीर तुच्छ मालूम हो, यदि वह केवल विरोधी से युद्ध करने को ही उत्सुक हों, तो प्रतिरोध विनाशक श्रीर हिंसापूर्ण होगा, क्योंकि यह स्पष्ट चिन्ह है कि सत्याप्रहियों के हृद्यों में हिंसा है श्रीर उनमें सेवा श्रीर श्रिहंसा की भावना की कमी है। एक बार गांधीजी ने कहा था, "सेवा की भावना के बिना जेल जाने, जाठियाँ श्रीर मार खाने का प्रयत्न एक प्रकार की हिंसा है।" सन् १६४१ के एक वक्तव्य में उन्होंने लिखा था, "विना विधायक कार्यक्रम की सहायता के सविनय श्राज्ञा-भंग श्रपराधयुक्त है श्रीर निष्फल प्रयत्न है।" सन् १६४२ में उन्होंने लिखा था, "जिसको रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास नहीं है उसको मेरी राय में मूखी जनता के लिए समृत्ति सहानुमृति नहीं है। जिसमे यह भावना नहीं है वह श्रहिसक रीति से युद्ध नहीं कर सकता।" वास्तव में गांधीजी राजनैतिक कार्यकी श्रपेत्ता रचनात्मक कार्य

१. ह०, २५-३-३६, पृ० ६७।

२. गाँधीजी का ३०-१०-४१ का वक्तव्य।

३. ह०, १२-४-४२, पृ० ११२।

को बहुत श्रधिक महत्व देते थे। उन् १६६१ में उन्होंने लिखा था, "...मेरा समाज-सुधार का कार्य किसी प्रकार भी राजनैतिक कार्य के श्रधीन या उसकी श्रपेशा कम (महत्त्व का) नहीं था। वात यह है कि जब मैंने देखा कि राजनैतिक कार्य की सहायता के विना मेरा सामाजिक कार्य कुछ श्रंश में श्रसम्भव होगा तब मैने उसकी (राजनैतिक कार्य को) उस हद तक श्रपनाया जहाँ तक वह सामाजिक कार्य की सहायता करता था। इसलिए सुमे स्वीकार करना चाहिए कि...समाज-सुधार या श्रात्मश्रदि का कार्य सुमे उस कार्य से जिसे केवल राजनैतिक कहा जाता है सौ-गुना श्रधिक प्रिय है।"

विधायक कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में गांधीजों ने लिखा था, "वह हमको शांत ग्रौर निश्चल करेगा। वह हमारी संगठन-शक्ति को जाग्रत करेगा, वह हमें परिश्रमी बनाएगा। वह हमको स्वराज्य के ग्रोग्य बनावेगा, वह हमारे रक्त को ठंढा करेगा।" इस प्रकार विधायक कार्यक्रम नये सत्याग्रही रंगस्ट को अनुशासनपूर्ण सिपाही बना देगा। वह सत्याग्रहियों की सचाई की श्रमूक परख है श्रीर श्रवसरवादियों श्रीर दुर्वलों का निराकरण कर देना है।

सत्याग्रह की लड़ाई में अफलता तवतक असंभव है जवतक सत्याग्रहियों को जनता का सच्चा सहयोग और उनके अपर ऐसा नियंत्रण प्राप्त न हो जाय जिससे कि जनता हिंसा से अलग रहे। इस नियंत्रण को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है जनता के हृद्य को जीतना और उनके साथ जीवित सम्पर्क स्थापित करना। यह तभी सम्भव है जब कि सत्याग्रही उनके (जनसाधारण) लिए, उनके द्वारा और उनके बीच में, उनके संरक्तों की तरह नहीं, उनके सेवकों की तरह काम करें। अजीत कि गांधीजी ने सन् १६३० ई० में कहा था, विधायक कार्यक्रम जनता को और उनके नेताओं को साथ-साथ लाएगा और जनता नेताओं में पूरी तरह विश्वास करना सीखेगी। लगातार विधायक कार्यक्रम चलाने से उत्पन्न विश्वास संकट के समय अनमील सम्पत्ति है। र रचनात्मक कार्य केवल सत्याग्रही की सचाई का प्रमाण ही नहीं है विक्व वह जनता को सत्याग्रही की शोषण का अन्त करने और उनकी स्थिति को सुधारने की चमता भी दिखलाता है और यह थात केवल माषणों या लेखों से नहीं हो सकती। विधायक कार्यक्रम विरोधी को सत्याग्रही के

१ यं इं0, ६-८-३१, पृ० २०३।

२. यं० इं०, मा० १, पृ० ४०४।

३. यं० इं०, भा० ३, पृ० ७८।

४. यं० इं०, १-६-१६३० ।

श्राहिंसक इरादे का विश्वास दिखाता है। "इसिलिए सत्याग्रही सेना के लिए रचनात्मक कार्यक्रम वैसा ही है जैसे क्रवायद इत्यादि हिसके युद्ध के लिए तैयार की हुई सेना के लिए।"? "जैसे फौजी शिचा सशस्त्र विज्ञोह के लिए श्रावश्यक है ठीक वैसे ही रचनात्मक प्रयत्न से शिचा सविनय प्रतिरोध के लिए उतनी ही श्रावश्यक है।"

दिषण अफ्रीका की सबसे पहली सत्याग्रही लहाई के समय भी गांधीजो ने शांतरिक सुधार सम्बन्धी रचनात्मक कार्य पर ज़ोर दिया था। व सन् १६२० ई० में गांधीजी ने रचनात्मक कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा मारतवर्ष के सामने रक्खा था। उस समय से कार्यक्रम की आवश्यकता और प्रभावी-त्यादकता मे उनकी श्रद्धा बढ़ती गई और इस बात पर उनका श्रन्तरोध ज्यादा होता गया कि संप्राम के पहले नैतिक शक्ति को विक्रसित करने के लिए और प्रमुखासन को इढ़ करने के लिए और संग्राम के बाद सुसंगठित होने थे लिए सौर जीत के नशे से बा हार की उदासी से बचने लिए विधायक कार्यक्रम सत्याग्रही के लिए आवश्यक है।

गांधीजी ने सन् १६६० में लिखा था, "विधायक कार्यक्रम किसी विशेष प्रकार के श्रम्याय को दूर करने के लिए की गई स्थानीय सविनय श्रवज्ञा के लिए जैसा कि बारदोली का मामला था श्रावश्यक नहीं है। स्थानविशेष में सीमित निश्चित सामान्य शिकायत (स्थानीय सविनय श्रवज्ञा के लिए) काफ़ी है; लेकिन स्थराज्य ऐसी श्रनिश्चित बात के लिए लोगों को श्राविल-भारत के हित के कार्य करने में पहले से शिचा मिलना श्रावश्यक है।" लेकिन जैसा कि श्रार० बी० ग्रेग ने लिखा है, "वारदोली के मामले में भी गांधीजी ने सफलता का बहुत बढ़ा हारण यह बताया था कि बारदोली सत्याग्रह के छ:-सात साल पहले से बहां सामाजिक श्रीर श्रार्थिक सुधार का विधायका कार्यक्रम चलता रहा था।"

शुद्धकारी (प्रतिरोध सम्बन्धी) श्रौर विधायक कार्य सत्याग्रह के निषेधास्मक धौर भावास्मक रूप हैं श्रौर इनमें से प्रत्येक दूसरे के लिए श्रनिवार्य है। प्रतिरोध के श्रहिंसक रहने के लिए यह श्रावश्यक है कि वह विधायक कार्यक्रम पर श्राक्षित हो श्रौर उसके परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम

१. य० इ०, ६-१-१६३०।

२. २१-१०-४४ का गाधीजी का वक्तव्य।

३, 'साउथ श्रफ्रीका', पृ० ७६-७७।

४. य० इ०, १-६-१६३१।

५. 'दि पावर स्त्राफ नान्वायोर्लेंस', पृ० ३०६।

को श्रोत्साहन सिले। दूसरी श्रोर इस श्रपूर्ण संसार में पुनर्रचना में कभी-कभी श्रह्चनें पड़ेगीं श्रोर उन्हें दूर करने के लिए प्रतिरोध श्रानिवार्य हो जायगा। लेकिन प्रतिरोध की श्रपेचा विधायक कार्य श्राधक महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध के विपरीत विधायक कार्यक्रम में श्रमुचित द्वाव, हिंसा श्रोर पाखंड की गुंजाइश नहीं है। विधायक कार्य प्रतिरोध की तरह विरोधी में हिंसक भावनाश्रों को उत्तेजित नहीं करता। इसके श्रतिरोध की तरह विरोधी में लितना श्रिधक विधायक श्राहंसा का श्रम्यास किया जावेगा उतनी ही कम स्वतन्त्रता प्राप्त के उद्देश से सविनय श्रवज्ञा की श्रावश्यकता पडेगी। गांधीजी इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से, बुद्धिमानी से श्रोर स्वेच्छा से श्रपनाने को स्वतन्त्रता के सार की प्राप्ति कहते थे, श्रोर उनका विश्वास था कि इसके बाद राजनैतिक शक्ति जनता के हाथ में श्रा जायगी। इसी कारण वह विधायक छार्यक्रम को "श्राहेंसात्मक प्रयत्न का स्थायी श्रंश", "श्रहिंसा के सिक्रय सिद्धांत की प्रतिसूत्तिं" श्रोर ''पूर्ण स्वराज्य की रचना" कहते थे। '

कपर तीसरे अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि किस प्रकार गांधीजी के अनुसार वीरों की अहिंसा वास्तविक जनतन्त्र के लिए आवश्यक है। गांधी-जी की जनतन्त्र की परिभाषा है, "सर्वजनहित की सेवा में जनता के सब अंशों के समग्र शारीरिक, आधिक और आध्यात्मिक साधनों को कारगर बनाने की कला और उसका विज्ञान।" इस प्रकार विधायक कार्य-क्रम आदर्श जनतन्त्र की कार्य-पद्धति है।

जहाँ तक इस कार्य-क्रम में सम्मिलित कार्यों का सम्बन्ध है यह ध्यान रखना चाहिए कि गांधीजी की धारणा का रचनात्मक कार्य-क्रम श्रहिंसक

१. ह०, १-६-३५, पृ० १२३।

२. यं० इं०, मा० २, पृ० ४४७; इ०, २-१-३७, पृ० ३७६।

३. 'स्ं।चेज', पृ० १४३ । २७ श्रक्तूवर सन् १६४४ के एक वक्तव्य में गांधीजी कहते हैं, ''रचनात्मक कार्यक्रम पूर्ण स्वराज्य को जीतने का श्राहेंसक श्रौर सच्चा मार्ग है । इसको समग्रता मे पूरा करना पूर्ण स्वतन्त्रता है । श्राधार से राष्ट्र की रचना करने के लिए समग्र विधायक कार्यक्रम मे लगे हुए ४० करोड मनुष्यों की कल्पना कीजिए । क्या कोई इस बात का विरोध कर सकता है कि उसका श्रथं होगा पूरे श्रथं में सम्पूर्ण स्वतन्त्रता जिसमें विदेशी श्राधिपत्य का हटाना सम्मिलित होगा ?''

४ ह०, १८-५-४०, पृ० १२६ और ३-६-३१, पृ० १४७; 'कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', पृ० १ ।

५. ह०, २७-५-३६, पृ० १४३।

राज्य की ज्यवस्था के विकास का ढाँचा है। वह वर्तमान सामाजिक सङ्गठन के इस प्रकार पुनर्निर्माण का प्रयत्न है कि शोषण और जन्याय दूर हो जारं और राष्ट्र की सजन-शक्ति और संस्कृति स्वेच्छा से सादगी और श्रकृतिमता को श्रपनाने से जाग्रत और परिष्कृत हो जार्य। श्राहसक जीवन का श्रनिवार्य रूप से शर्थ है विकेन्द्रित घरेलू घन्धे श्रीर स्वावलस्थी स्वयं-संचालित सत्याग्रही शास्य समाज।

कार्य-क्रम की पद्धित व्यक्तिवादी है। गांधीजी का विरदाम है कि समप्र
देश में क्रांति को सफल बनाने के लिए सत्याग्रही को चाहिए कि वह अपने
प्रयत्न को किसी स्थानविशेष में किमी गाँव था क्रस्वे में श्रोर वहाँ भी कुछ
विशेष व्यक्तियों में केन्द्रित करें। व्यष्टि या व्यक्ति एक निश्चित, जीवेत,
समूर्ति सत्ता है, जबिक समष्टि श्रदश्य, श्रानिश्चित वरूपना है। व्यक्ति के सुधार
के परिणामस्त्ररूप समष्टि भी सुधर जायगा। यदि गाँव के छछ शादमी
सत्याग्रही के दृष्टान्त से प्रभावित हो जाय श्रोर जीवन के श्राहितक मार्ग को प्रपना
लें तो उस स्थान का पुनर्निर्माण सुगम हो जायगा। इसी प्रकार यदि कुछ
गाँवों की समस्याण् सुलम जाण् श्रीर उनमें सहयोग की भावना दृ हो जाय
तो प्रा जिला श्रासानी से सुधर जायग श्रीर इसी प्रकार यह प्रक्रिया वदती
चलेगी। गांधीजी ने सेवाग्राम को इसी प्रकार के वर्क के काग्ण श्रपना निवासस्थान बनाया था। उनकी राय थी कि "रचनात्मक कार्य के साथ प्रा न्याय
करने के लिए उसे उसकी उपयोगिता के श्रनुसार महत्व देना चाहिए शोर
राजनैतिक कार्य का परिशिष्ट न यना देना चाहिये।"

भारतवर्षं का विघायक कार्य-क्रम श्रावश्यक रूप से ग्राम-कार्य है। गांधीजी इस कार्य-क्रम में १८ वार्तों को सम्मिलित करते थे श्रीर यह वे वार्ते हैं जो राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए श्रनिवार्य हैं। वे वार्ते निम्नलिखित हैं:---

- १ साम्प्रद।यिक पुकता;
- २ श्रस्पृश्यता-निवारण,
- ३ मद्य-निपेघ;
- ४ खादीः
- १ दूसरे ग्रामोद्योग;
- ६ गाँव की सफाई;
- ७ नई या बुनियादी तालीम;
- म प्रौढ-शिचाः
- १ श्रादिवासियों की सेवा;

१. 'चरखा संघ का नवसंस्करण', पृ० १०५।

- १० खियों की उन्नति;
- ११ स्वास्थ्य श्रीर सफाई की शिचा;
- १२ राष्ट्र-भाषा का प्रचार;
- १३ स्वभाषा-प्रेम;
- १४ श्रार्थिक समानता के लिए प्रयत्न;
- १४-१७ किसानों, मजदूरों श्रीर विद्यार्थियों का संगठन; श्रीर
- १८ प्राकृतिक चिकित्सा ।

## कार्य-क्रम का आर्थिक भाग

इनमें से गांधीजी आर्थिक माग को विशेषकर खादी को अधिकतम महत्त्व देते थे। वह आर्थिक प्रश्नों पर मनुष्य की नैतिक भलाई के दृष्टि-कीण से विचार करते थे। उनका आर्थिक दृष्टि-कीण अपरिम्रह, अस्तेय, शरीर-श्रम और स्वदेशी के आदशों से निर्धारित हुआ था। आर्थिक समता का श्रादर्श उनको बहुत प्रिय था क्योंकि वितासिता श्रीर सुलमरी का एक साथ श्रस्तित्व शोपण श्रीर जीवन की निष्फलता का द्योतक है श्रीर धनी श्रीर निर्धन दोनों के लिये आध्यात्मक एकता की अनुमृति कठिन कर देता है। गांबीजी के श्रनुसार श्राधिक समता के लिये कार्य करना श्रहिंसक स्वतंत्रता की श्रेष्ठ कुक्षी है क्योंकि श्रहिंसक राज्य तवतक श्रसम्भव है जबतक गरीवों-श्रमीरों के बीच की गहरी खाई पाट नहीं दी जाती श्रीर उनका संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता । श्रार्थिक समता से गांधीजी का अर्थ पूर्ण समता की स्थिति नहीं बहिक जगभग समता की स्थिति है। "श्रार्थिक समता का यह श्रर्थ कभी नहीं समकता चाहिये कि हर एक व्यक्ति के पास बरावर परिमाण में सांसारिक वस्तुएँ हों; लेकिन उसका यह श्रर्थ है कि हरएक के पास रहने को ठीक मकान हो, खाने को काफ़ी युक्त श्राहार हो श्रीर शरीर ढकने की काफ़ी खादी हो। उसका यह मी अर्थ है कि आब की निर्देय असमता शुद्ध अहिंसक साधनों से इटा दी जायगी।"2

सन् १६४७ में गांधीजी ने यह मत प्रकट किया था कि यदि भारत को श्रादर्श देश वनना है तो ईमानदारी से दिन भर काम करने वालों की श्राय चाहे वह भंगी हों, चाहे वकीज, या डाक्टर, या श्रन्य घन्धे वाले—वराबर होनी चाहिए। जबतक समता की यह स्थिति सम्भव न हो तबठक श्राय के उच्चतम

१. 'कांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम' ए० १८।

२. इ०, १८-८-४०, पु० २५३ : ४०१ ८ :

श्रीर निम्नतम स्तरों के श्रन्तर की कम करने का प्रयत्न करना चाहिए।

समाज को समता के घादशैं की श्रोर ले जाने के लिए सन्याप्रही श्राहिसक साधनों द्वारा जनता का मत-परिवर्तन करेगा । इसके लिए वह श्रपने जीवन से प्रारम्भ करेगा श्रीर श्रधिकतम निर्धन व्यक्ति के श्रार्थिक स्तर को स्वेच्छा से स्वीकार करेगा। सत्याग्रही के व्यक्तिगत उदाहरण के श्रतिरिक्त गांणीजी धन-बाहुल्य श्रीर निर्धनता दोनों को हटाने के पत्त में थे। धन-घाहुल्य को दूर करने के लिए वह यथासंमव कानून द्वारा सम्पत्ति ज़ब्त करना या स्वामित्व का घिषकार छीनना नहीं चाहते थे। धानकों को आधिक समता के घादर्श को घपनाने को श्रीर सम्पत्ति का ट्रस्टी या संरत्तक की हैसियत ने निर्धनों के साम के लिए उपयोग करने को तैयार करने के लिए गांधीजी समकाने-बुक्ताने, शिचा, श्रहिंसक श्रसहयोग और दूसरे श्रहिंसक साधनो के प्रयोग के पत्त में थे।

गांधीजी के अनुसार श्रार्थिक समता के सिद्धांत के मूल में धनिकों के, उनकी श्रनावश्यक सम्पत्ति के सम्बन्ध में, संरच्या ( ट्रस्टीशिप ) की धारणा है। संरच्या की पद्धति का एकमात्र विकल्प है हिंसा। लेकिन हिंसा का प्रयोग समाज को लाम के स्थान पर दानि पहुँचावेगा, क्योंकि समाज उन मनुष्यों की- जो धन-संचय नरना चाहते हैं-- जमता को खो देगा। घहिंसक च्रसहयोग धनिकों सं संरचण के श्रादर्श श्रनुसार व्यवहार कराने का कारगर साधन है, क्योंकि "धनी समाज में निर्धनों के सहयोग के विना धन-संचय नहीं कर सकता। यदि इस बात का ज्ञान निर्धनों तक पहुंच जाय श्रीर उनमे फैल जाय तो वह शक्तिवान हो जायेंगे श्रीर यह जान जायेंगे कि किस प्रकार अपने को श्रहिसा के द्वारा उन पीस देने वाली श्रसमताश्रो से मुक्त करें जिन्होंने उन्हे अखमरी की सीमा तक पहुँचा दिया है।

जनता की दरिद्रता श्रीर वेकारी की दूर करने का उनका उपाय था खादी श्रीर दूसरे ग्राम उद्योगों का पुनरोद्धार-श्रन्य ग्रामोद्योग भी खादी का विस्तार हैं। खादी को गांधीजी अपने दो श्रेष्ठवम कार्यों में से एक मानते थे। इनमें से दूसरा हरिजन कार्य है। अबादी हिंसापूर्ण सम्पत्तिहरण का श्रधिकतम कारगर स्थानापन्न है। उनके खादी-प्रेम का प्रमुख कारण उनके नैतिक सिद्धान्त हैं।

१. ह०, १६-३-४७, पृ० ६७; २३-३-४७, पृ० ७८; १०-८-४७, पृ० २७४ ]

२. ह०, २५-५-४०, पृ० २६० ।

३. विडला, 'वापु', पृ० १<sup>६</sup>। ४. ह०, २-१-३७, पृ० ३७५।

उनके श्रनुसार केन्द्रित उत्पादन श्रीर वड़ी मशीनें श्रहिंसा के विरुद्ध हैं। यह पैसाने पर उत्पादन प्रकृति श्रीर मनुष्य का शोषण है श्रीर यह श्रहिंसा का निषेघ है। समम-चूमकर घरेलू घन्धों को श्रपनाना विश्व-शान्ति की श्रोर महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कच्चे माल की प्राप्ति श्रीर वने माल की खपत के लिए पिछुड़े देशों श्रीर वड़े वाज़ारों पर श्रधिकार पर ही पनप सकने वाला वड़े पैसाने पर उत्पादन श्राधुनिक श्रन्तर्राष्ट्रीय होड़, साम्राज्यवादी शोषण श्रीर युद्धों का प्रसुख कारण है।

' राष्ट्रीय मामलों में केन्द्रित उत्पादन लोकतंत्र को दोपपूर्णवना देता है। क्योंकि उसका परिणाम होता है आर्थिक शक्ति और उसी परिमाण में राज-नैतिक शक्ति का केन्द्रीकरण और इस शक्ति के दुरुपयोग की और स्वतन्त्रता के श्रपहरण की निरन्तर संभावना।

केन्द्रित उत्पादन मज़दूरों की नैतिकता श्रीर चरित्र को हानि पहुंचाता है। वह उनको गाँवों के घरेलू वातावरण की शुद्धता श्रीर स्वाभाविकता से हटाकर वेतनमोगी कर्मचारी बना देता है। वह श्रपना व्यक्ति-स्वातंत्र्य श्रीर श्रात्म-सम्मान खो बैठते हैं; उनकी सुद्धन-शक्ति, जिसके लिए घरेलू उद्योगों के प्रतिकृत केन्द्रित उत्पादन में गुंजाइश नहीं, कुंठित हो जाती है; श्रीर वह मिलों की बड़ी मशीनों के पुज़ें से हो जाते हैं।

वहे पैमाने पर उत्पादन प्रकृति-विरोधी भी है। खनिज कोयला श्रीर तेल जिनके द्वारा वहे कल-कारखाने चलते हैं मनुष्य जाति का संरचित शक्ति-संचय है। इस संच्य के क्रमशः हास श्रीर इसके वहते हुए दामों के कारण कुछ विचारक इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि संसार की शक्ति के श्राय-व्यय को संतुलित रखने के लिए यह श्रावश्यक है कि उत्पादन घरेलू घन्घों के द्वारा हो। वड़ी-वड़ी मशीनों के विपरीत घरेलू धन्घों का श्राघार होता है मनुष्य का शरीर-श्रम श्रयति पौघो श्रीर शाकपात से—जो पृथ्वी के तल पर शक्ति-प्राप्ति का चालू स्रोत है—प्राप्त शक्ति। इसके श्रतिरिक्त उद्योगीकरण के लिए घरेलू घन्घों की श्रपेचा कहीं श्रीयक पूँजी की श्रावश्यकता है; श्रीर वाज़ारों के सीमित होने के कारण श्रीर सुनाफ़ें को बढ़ाने के लिए श्रपेचाकृत क्रम श्रम से चलने वाली मशीनों के लगातार श्राविष्कार के कारण उद्योगीकरण से वेकारी घटने के स्थान में बढ़ती रहती है। इन दोषों के कारण गांधीजी

श्रार० वी० ग्रेग 'एकनामिक्स श्रॉव खहर', श्र० १ श्रौर २; लुई मम्फोर्ड, 'टेकनिक्स ऐंड सिविलिजेशन', पृ० १५६-५८।

श्रीद्योगीकरण को मामबता के लिए श्राप श्रीर श्रीद्योगिक सभ्यता की श्रश्चम श्रीर एकं रोग बवरते थे।

विकेंद्रिव श्रायिक संगठन श्रीर घरेलू उद्योग धंधे इन सब बातों में दर्जी मशीनों श्रीर केंद्रित उत्पादन से श्रेष्ट हैं। घरेलू उद्योग-घन्धे धन का लगभग समान श्रीर न्यायोचिव वितरण करते हैं श्रीर बेकारी, नैतिक श्रवनित, पूँ जी-पितयों श्रीर विशेषज्ञों हारा श्रोपण, शहरों की बृद्धि श्रीर केंद्रित उत्पादनों से संबंधित दूसरे हुर्जु णों को रोकते हैं। उत्पादन श्रीर वितरण की विकेन्द्रित करने से श्रायिक जीवन बहुत कुछ स्वयं-संचालिन हो लाता है श्रीर घोले-वाज़ी श्रीर सहे की गुं जाह्य नहीं रहती। वितकारी कार्य श्रीर घोले-वाज़ी श्रीर सहे की गुं जाह्य नहीं रहती। वितकारी कार्य श्रीर उसमे संबन्धित श्रनेक श्रारीरिक, श्रार्थिक, नैतिक श्रीर श्रन्य लाम। यह घन्धे घरेलू जीवन की एकता श्रीर श्रद्धता श्रीर कामगारों की कला, चतुरता, सजन-शिक्त श्रीर उनकी स्वतंत्रता, श्रीर सम्मान की भावना की रक्ता करते है। घरेलू धंधां पर श्राक्षित संस्कृति में साहगी श्रीर गाँवों की महत्ता बढती है। जान बुक्तर घरेलू धन्धों को श्रवनों को श्रपनाने से गाँवों श्रीर वेश में श्रार्थिक स्वावलंबन श्राण्गा श्रीर जनता में सब प्रकार के श्रन्याय श्रीर श्रव्याचार का बहादुरी से सामना करते की नैतिक शक्त का विकास होगा।

चर्छा-संघ के शांकडों से विशेष रूप से भारत के केन्द्रित वख्न-व्यवसाय शौर चर्छा-संघ की पूंजी की, दोनों के कामगारों की संख्या की श्रौर मज़दूरी की, शौर दोनों प्रकार के जने हुए माल के सूल्य की तुलना से यह स्पष्ट है कि श्रार्थिक दृष्टिकोण से विदेशी सरकार के समय में भी खादी का देश के श्रार्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था शौर उसे सफल धन्धा कहा जा सकता

१. यं० इ०, भा०२, पृ० ११८७: १२-११-३१, पृ० ३४५ ।

२. यह हिसाब लगाया गया है कि भारतवर्ष के सृती कपडे के कारखानों में विके माल का प्रतिशत २२ मज्री का भाग होता है। खादी में इस भाग का तल्मीना ६० से ६६ प्रतिशत तक किया गया है। देखिए ऊपर उड़रित 'साधीली हिंज लाइफ ऐंड वर्क', पृ० २१४ और 'खादी नगत', फरवरी १६४७, पृ० ३३। हमारे देश के केन्द्रित चळ व्यवसाय में कुछ वर्ष पूर्व ४० करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। इस व्यवसाय ने सन् १६४० से १६४६ तक १४६ करोड का मुनाफ़ा उठाया। एजेंटों का कमीशन, व्यापारियों का मुनाफा, छिपा कर लिया गया नफा यह सब इस मुनाफे के अलावा है। खादी में इस मुनाफे का प्रश्न ही नहीं उठता।

३. ह०, २-११-३४, पृ० ३०२।

था। निस्सन्देह खादी का दाम ख़रीदार को मिल के कपढ़े से महंगा पढ़ता है; लेकिन गांघीजी के सिद्धान्तों के श्रनुसार चर्ला-संघ की नीति है कि खादी पहनने वालों को स्वावलम्बी बनाया जाय श्रीर वह श्रपने काते हुए सूत का ही कपड़ा बनवा कर पहनें। चैथ्यं के साथ वैज्ञानिक श्रनुसन्घानों द्वारा खादी के श्रीज़ारों के सुधार से खादी के उत्पादन में बहुत उन्नति हो सकती है।

मोजन के बाद वस्त्र श्रधिकतम सार्वभौम आवश्यकता है। इसलिए गांधीजी का मत था कि कि खादी का देश के संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में फेफड़े का। खादी एक फेफड़ा है, कृषि दूसरा। हमारे खेतिहर देश में किसान कुछ दिन वेकार रहता है। इस वेकारी की दूर करने का साधन खादी और दूसरे घरेलू घन्धे हैं। गांधीजी खादी को गाँव के आर्थिक जीवन के सौर मण्डल का सूर्य बताते थे और दूसरे घरेलू धन्धों की यहों से तुलना करते थे। खेती सूर्य नहीं है और प्रहों में से एक है क्योंकि खेती का नियन्त्रण सरकारी क़ानुन-कायदों से होता है। इसके श्रलावा अपने वर्तमान रूप में केवल खेती उस परिमाण में नैतिक और मानसिक विकास का साधन नहीं हो सकती जिसमें खादी और दूसरे घरेलू धन्धे, जिनमें चतुरता और बुद्धि की आवश्यकता पडती है। खादी की उन्नति का अर्थ है संसार के इतिहास में स्वेच्छा पर आधारित श्रधिकतम सहयोग। खादी का अर्थ है जन-प्रयास और जन-नियन्त्रण पर आधारित उत्पादन-प्रणाली।

गांघीजी के श्रमुसार चर्ला पूर्ण जीवन का तत्त्व-दर्शन श्रीर श्रहिंसा का जीवित प्रतीक भी है। अहिंसा की श्रीभव्यक्ति जनता की स्वार्थरिहत

१. देश भर में खादी की उत्पत्ति का अन्दाज लगाने के साधन अप्राप्य हैं। अखिल भारत चर्खा-संघ का जो वार्षिक हिसाव प्रकाशित होता है उससे कई गुना कार्य संघ के वाहर होता है। इस वाहर के कार्य में, जिसके आकड़े उपलब्ध नहीं, परम्परागत स्वयं कते स्त की मोटी खादी और अप्रमाणित खादी सम्मिलित है। सन् १६४६ में चर्खा-संघ की पूंजी २५ लाख यी और पिछले २५ वघों मे वह भारत के २५ हजार गाँवो के साहे चार लाख कितानो और बुनकरों को सात करोड़ से अधिक रूपया मजदूरी के रूप मे दे चुका था। ह०, २५-५-४६, २७७।

२. उनका १७-६-३४ का वक्तव्य।

३. यं० इं०, मा० ३, ए० ८४।

४. 'न्यू होराइजन्स इन खादी वर्क' शीर्षक प्यारेलाल का वक्तव्य, २८-३-१६४५ ।

५. 'चर्खा संघ परिपत्र', १ ( ५-१२-४४ ), पृ० २ ।

सेवा के कार्यों द्वारा होना चाहिए। गांधीजी चर्रों को उसकी श्रामिन्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन सानते थे। वह निर्धनों के उत्थान के लिए धनिकों की उत्सुकता का द्योतक है। चर्ला और श्राहिंसा एक दूसरे तर्क से भी संलग्न हैं। सन् १६२० से चर्ला भारतवर्ष की श्राज़ादी की श्राहिंसात्मक लड़ाई से संबद्ध रहा है और विधायक कार्यक्रम में उसका गौरवपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रकार चर्ला नवीन सत्याग्रही संस्कृति का प्रतीक वन गया है।

यह समसना भूल होगी कि गांघीजी का खादी का संदेश समस्त संमार के लिए नहीं केवल भारत की निर्धन जनता के लिए था। सन् १६३६ में उन्होंने लिखा था, "मुक्ते इस बात में विश्वास नहीं है कि श्रोंद्योगीकरण किसी भी देश के लिये किसी भी दशा में श्रावश्यक है। में समसता हूँ कि उसका (चर्ले का) सन्देश अमेरिका श्रोर समस्त संसार के लिये है।" उनकी श्राशा थी कि जब पश्चिम के निवासी उसको स्वीकार करेंगे तो वह चरले की घरेलू घन्धों की श्रावश्यक विशेषताश्रों की रहा करके उसको एक श्रिषक उत्तम साधन बनाने में श्रापनी श्रावलनीय श्राविष्कार-समता का प्रयोग करेंगे।

सत्याग्रही अनुशासन में विधायक कार्यक्रम के अन्य भागों की अपेता खादी पर गाधीजी के अधिक ज़ोर देने का कारण यह है कि ''इस कार्य में लाखों व्यक्ति भाग ले सकते हैं और उन्नति की माप अंकों में हो सकती है। साम्प्रदायिकता और अस्प्रस्थता-निवारण की इस तरह माप नहीं हो सहती। यदि वह एक बार हमारे जीवन का अङ्ग बन जाय, तो हमे व्यक्तिगत रूप में उनके बारे में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। 178

सन् १६४१ में गांधीजी की प्रेरणा से चर्ला-सघ की नीति का नय-संस्कार हुया। श्रगस्त सन् १६४२ की राजनैतिक उथल-पुथल से चर्ला संव को गहरा घक्का लगा था। सरकार ने चर्ला संघ पर कठोर इमनकारी प्रहार किये थे श्रौर संघ का बहुत-सा काम तितर-यितर हो गया था। गांधीजी की सिफ्तारिश पर चर्ला-संघ के द्रस्टियों ने खादीकार्य को ब्यापक श्रौर गहरा यनाने के लिए नई नीति को श्रपनाया। इस नीति का उद्देश्य है इस बात का प्रदर्शन कि किस प्रकार चर्ला श्राहंसात्मक समाज-संगठन का श्राधार बनाया

१. ह०, ६-५-३६, पृ० ११३।

२. इ०, २७-५-३६, पृ० १३७ ग्रीर २८-१-३६, पृ० ४४६।

३, ह०, १-६-४६ पृ० रद्भः १७-११-४६, पृ० ३०४, यं० इ० १७-६-२५ ।

४. ह०, १८-८-४०, पृ० २५२।

प् 'संघ का कार्य-विवरण', १६४२-४४, पृ० १ ।

जा सकता है। नई नीति के अनुसार कपड़ी बनाने के लिए और निर्धनता आरेर बेकारी दूर करने के लिए ज्यवसायिक खाँदी का संघटने संघ का उद्देश्य नहीं रह गया है। अब संघ को उद्देश्य है जनता में स्वावलंबन और अहिंसक गुँगों की निकास और शीषण और अन्याय से मुक्त अहिंसक संगाज-ज्येवस्था की नींव डालेंना।

स्वांवलंबन के विकास के लिए विकेन्द्रीकरेंगां श्रीवश्यक है। पिछलें श्रीहेंसंके श्रान्द्रीलनों का श्रनुंसंव इस बात का प्रमाण है कि जितना कम विकेन्द्रित प्रतिरोधकारी या विधायक श्रीहेंसंक संगठन होगा उसी श्रनुंपात में सरकार के लिए उसकी पंगु बना देना श्रासान होगां। गांधींजी चाहते थे कि श्रीहेंसक संख्याएँ सरकार की द्या के सेंहारे जीवित ने रहें, स्वावलंबी हों। वह खादी का उत्पादन इतने पूर्ण रूप से विकेन्द्रित कर देना चाहते थे कि प्रत्येक खाँदी पहनेनेवांला जिल्हा सूर्त काते श्रीरे खादी के उत्पादन में जिंगे हुए सभी व्यक्ति खाँदी पहनें। वह यह भी चाहते थे कि कताई सममिन्द्रिक्तर की जांगे। सममिन्द्रिकर कातने का, उनके श्रनुसार, श्रथ है चर्ले श्रीर श्रिहेंखा के श्रांतिक संबंध को सममना श्रीर प्रारम्भ से श्रन्त तक खाँदी-प्रिक्तियांशों को, बनाई को भी, जाननां।

स्वावलंबन का आदेश केवल व्यक्तियों के लिए कंपड़े के बारे में ही नहीं, गाँव के लिए उसके समर्थ जीवन के यारे में है। इसलिए नई नीति के अनुसार चर्ला-संघ की अब लादी का कार्य एक प्रयक्त कार्य सिमम की नहीं वर्तिक प्राम-सुंधार-योजना की अविभाज्य अंग मानकर करेना चाहिए। इस प्रकार खादी का खेती, जानवारों की नेस्ल सुधारने, अर्ध्वरंथता-निवार्रण, आर्थिक समता की स्थापना और विशेष रूप से व्योपक शिक्षा से निकेट संबंध हो गया है। अ अहिंसक समाज के विकास के उद्देश्य से प्रामिनवासियों की प्रमीवित करने के लिए खादी कार्यकर्त्ताओं की गाँवों के जीवन के प्रत्येक चेत्र में धुंसकर उनका सुधार करने का प्रयक्ति का प्रयक्ति करने के लिए खादी कार्यकर्त्ताओं की गाँवों के जीवन के प्रत्येक चेत्र में धुंसकर उनका सुधार करने का प्रयक्ति कार्यकर्ताओं की गाँवों के जीवन के प्रत्येक चेत्र में धुंसकर उनका सुधार करने का प्रयक्ति का प्रयक्ति करने के हिए। नई नीति के अनुसार संघ चार्के के द्वारा समप्र आमं-सेवा में प्रयक्तिशील है।

नहीं नीति के अनुसार चर्छी-संघ की शाखाओं की कार्य आम सेवकों द्वारा होना चाहिए। उद्देश्य यह है कि अंत में सभी वेस्न-स्वावलंबी हो जोएँ। कारनेवाला श्रपना सूत स्वयं या श्रहोस-पंड़ोसे के बुनकर से बुनवा कर

१. ह०; १४=४-४६, पू० ≒६ |

२. इ०, १४-४-४६, पृ० ८६।

३. 'चर्खा संघ परिपत्र' १, १२-१२-४४।

णहिने । कितन संघ की शाखाओं के कार्य को समग्र-सेवकों को सुपुर्द करहे के लिए यहुत से कार्यकर्ता तैयार करना पड़ेगा। इसलिए ग्रुरू में वेचने के के लिए भी खादी तैयार होती रहेगी, लेकिन पिकी-भंडारों श्रीर उत्पत्ति-हें हें की संख्या कम करने नायेगी। १ खुलाई, १६४४ से शहरों में खादी का आंशिक मूल्य सूत में लेना प्रारंभ हुआ था। यह निश्चित हुआ था कि सूत का श्रमुपात कमग्राः यहता नाय और गांवों में खादी केवल सूत के यदले मिले। गांघीजी का श्रावर्श था कि हर गांव केवल श्रपने इस्तेमाल के लिए ही खादी प्रनाए। जियतक हर गांव केवल श्रपने इस्तेमाल के लिए ही खादी प्रनाए। जियतक हर गांव केवल श्रपने इस्तेमाल के लिए ही खादी प्रनाए। जियतक हर गांव केवल श्रपने इस्तेमाल के लिए ही खादी प्रनाए। जियतक हर गांव केवल श्रपने इस्तेमाल के लिए ही खादी वनाते हैं तबतक वह निकट के स्थान को भेजी जा सकती है, देकिन श्रिष्ठक से श्रविक एक ज़िले या प्रांत तक की मीमा होनी चाहिए। किममें भंडान के कार्यकर्त्ता खुनाई के प्रत्यन सरपर्क में रहें।

इस प्रकार विक्रॅंद्रीकरण-नीति के अनुसार संघ थव प्रांतीय शाखाओं को ज्य वह चाहेंगी स्वतंत्र कर देगा। ये शाखाएं और उनके कार्यकर्ता संघ के नाम का प्रयोग करेंगे लेकिन संघ उनको अपनी वात मानने के लिए विवश न क़रेगा। इस प्रकार संघ को सत्ता केवल नैतिक होगी। वह समय-समय पर शाखाओं की देख-रेख करेगा, उनकी धन से सहायता करेगा और उनकी नीति का संरक्षक रहेगा। इस प्रकार प्रांत खादी कार्य में स्वतंत्र हो जार्नेंगे।

सेवाग्राम के ब्रुनियादी स्कूल में पहले पाँच वर्षों में काते हुए स्त के आधार पर गांधीजी को विश्वास हो गया था कि खादी का प्रचार गांवों में नई तालीम द्वारा बहुत शीव्रता हो सकता है, 'वर्षोंकि शिचा के समय वर्षों द्वारा बनाई हुई खादी पूरे गांव के आवश्यक कपडों के लिए प्रचांत होगी शौर वह सस्ते-से-सस्ता कपड़ा होगा।"

चर्ला-संघ नई खादी-नीति को कार्यान्वित करने में बहुत प्रयत्नशील रहा है, किंतु उसका प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। गांधीजी को अपने जीवन के अंतिम मासों में यह शिकायत थी कि शासन-सत्ता प्राप्त होने के बाद

१ 'न्यू होराइजन्स इन खादी वर्क'; 'खादी जगत', फरवरी, १६४७, पृ० २।

२. 'न्यू होराइजन्स इन खादी वर्क'।

३. हु०, २७-१०-४६ पृ० ३७५-७६, ' न्यू होराहुजन्स इन खाटी वर्क'!

४. ह० १-११-४७, पृ० रेन्स् !

५. 'न्यू होराइजन्स इन खादी वर्क'; त्रार्० वी॰ यव, 'दि गाधियन इन्स्टीट्यू-शन्स त्रॉव वर्धा', पृ० ४५-४६ ।

कांग्रेस को छिहिंसा में श्रास्था न रह गयी थी श्रीर खादी ने श्रिहंसा के प्रतीक का स्थान खो दिया था। उनके महाप्रस्थान के बाद चर्खा-संघ ने यह नियम कि खादी का श्रांशिक मूल्य सूत के रूप में दिया जाय हटा दिया।

गांवा को स्वावलंबी बनाने के लिए श्रीर उनके पुनर्संगठन के लिए यह श्रावरयक है कि केवल खादी ही नहीं दूसरे लाभप्रद घरेलू घंधे फिर से सजीव किये जांय। खादी श्रीर दूसरे ग्रामोद्योग एक दूसरे पर श्राश्रित हैं। विना खादी के दूसरे घंधे नहीं पनप सकते श्रीर न दूसरे श्रावरयक धंघों के पुनरुदार के बिना खादी ही संतोष-जनक उन्नति कर सकती है। यरेलू धंघों के पुनरुदार से गांव श्राज की तरह केवल कच्चे माल के उत्पादक मात्र न रह लाएंगे। वह स्वावलंबी इकाइयां हो जाएंगे, शहरों की बहुत सी श्रावरयकताश्रों की पृति करेंगे श्रीर शहरों द्वारा गांव का शोषण बंद हो जायगा। याधीजी प्रामोद्योगों में ऐसी साधारण मशीनों श्रीर श्रीज़ारों के उपयोग के विरुद्ध नहीं थे जिनको गांव वाले बना सकते हैं श्रीर जिनका उपयोग श्राधिक दृष्टि से उनके लिए संभव है। उन कठिन स्थितियों में जब कार्य इतना भारी हो कि उसे करने के लिए मनुष्य-शक्ति का उपयोग निर्द्यतापूर्ण हो श्रीर जब मशीन का प्रयोग ऐसे उचित बचाव के साथ हो सकता है कि शोषण की संभावना न हो, तो गांधीजी को श्राधुनिक मशीन-शक्ति के प्रयोग में भी श्रापत्ति नहीं थी। "

प्रामोद्योग-संघ की भी नीति चर्ला-संघ की नीति की भांति विकेंद्रीकरण की ही है श्रीर प्रमाणित संस्थाएं, उत्पादन-केंद्र, एजेंट श्रादि देखभाल श्रीर नीति-निर्धारण के श्रतिरिक्त श्रन्य वार्तों में स्वतंत्र हैं।

# सामाजिक पुनर्चना

गावों का पुनर्संगठन बिना गावों के स्वास्थ्य और सफ़ाई की भ्रोर

१, इ० १-११-४७ पृ० ३८६ ।

२. इ०, २६-११-३६ ए० ३१७, 'कॅस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', ए० ११।

३ ह०, २१-१२-३६, पृ० ३५६।

४, इ०, २६-५-३६, पृ० २२६।

५. ह०, १५-३-४२, मे श्री जे० सी० कुमारप्पा का "व्हेन मशीन पावर" शीर्पक लेख। सन् १६४२ मे गाधीजी की अनुमित से ग्रामोद्योग संघ ने प्रमाणित संस्थाओं को मशीन-शक्ति से वनी छुगदी से हाथ द्वारा वनाए कागज को वेचने की आज्ञा दी थी। अहिंसक आर्थिक संगठन में मशीनों के स्थान के लिए ११ वां अध्याय देखिए।

ध्यान दिये श्रध्रा रहेगा । गांधीजी देश में राष्ट्रीय श्रीर सामाजिक सफाई की भावना विकसित करना चाहते थे श्रीर भारतवर्ष के गांवों को जो श्राज कृतों के देर के समान हैं सफ़ाई के नमुना बना देना चाहते थे।

गांधीजी के श्रनुसार प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सा-पद्धित नहीं जीवन-मार्ग है। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ यह है पूर्ण मिस्तिष्क शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए ईरवर में वोधपूर्ण विश्वास श्रावश्यक है। इस जीवित श्रद्धा के श्रातिरिक्त श्रन्य कोई भी चीज़ प्राकृतिक चिकित्सा के विरुद्ध है। "ईश्वर की श्रनुमृति यह श्रसंभव वर देती हैं कि मन में कोई भी श्रशुद्ध या व्यर्थ का विचार श्राए। जहां विचार की श्रुकृता है वहां रोग श्रसंभव है।" जीवन के इस मार्ग में यह श्रावश्यक है कि मनुष्य सभी ज्ञात प्राकृतिक नियमों के श्रनुसार रहे। गांधीजी का मत है कि प्राकृतिक चिकित्सा को पृथ्यी, श्राकाश, हवा, सूर्य का प्रकाश श्रीर जल—इन्ही पांच तत्त्वों का उपयोग चिकित्सा-साधनों की तरह करना चाहिए।"

गांधीजी के साठक वस्तुओं के निपेध को इतनी महत्ता देने का कारण यह है कि जवतक गाँवों श्रीर शहरों के मनुष्यों की माठक वस्तुओं की लत न छूटेगी तबतक उनमें संस्थायह के लिए श्रावश्यक नैतिक प्रयान की एमता न होगी। इसीलिए गांधीजी सदा से इस बात के विरुद्ध थे कि मय-निपेध का कार्य भारतवर्ष में स्वतन्त्र सरकार की स्थापना तक स्थगित किया जाय। वह महसूस करते थे कि खियों श्रीर विद्यार्थियों को मद्य-निपेध का कार्य करने के लिए विशेप सुविधा है। प्रेमपूर्ण सेवा के कार्यों के द्वारा श्रीर मनवहताव के स्थान खोलकर यह नशेख़ीरों को प्रभावित कर सकते हैं श्रीर उनसे नशे छुद्वा सकते हैं। व

साम्प्रदायिक एकता का श्रर्थ है श्रद्धट हार्दिक एकता न कि कृत्रिम सममौतों के फलस्वरूप राजनैतिक एकता। धार्मिक कहुता श्राहेंसक वातावरण के श्रभाव का चिन्ह है। गांधीजी कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य से इस वात की श्राशा करते थे कि वह सर्व-धर्म-समभाव की भावना विकसित करेगा श्रीर दसरे धर्मी के मानने वालों से मित्रता का नाता जोडेगा।

श्रपने जीवन के पिछले १६ मासों में गांधीजी ने साम्प्रदायिक हिंसा छौर विद्वेष के—जो देश के विभाजन के निश्चय का परिणाम थे— निराकरण श्रौर

१. ह०, ७-४-४६, छ० ६⊏-६; १६-५-४६, छ० १४⊏; ६-६-४६, छ० १५७: १५-६-४७: छ० १⊏४।

२. 'कंस्ट्रेक्टिव पोग्राम', पृ० ७, नीचे श्राप्याय ११ भी देखिए।

३. 'कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', पृ० ४ ।

साम्प्रदायिक एकता की स्थापना को अपना प्रमुख कार्य बना लिया था। उनका निधास था कि साम्प्रदायिक संकीर्णता, असिष्ट एकता और दिसा जनतंत्र, स्वतन्त्रता और उन्नति के लिए घातक थे। उनका मत था कि बहुमत को अल्पसत के हितों का संरच्या करना चाहिए, उनको पूरी धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता देना चाहिए और इस बात का लगातार प्रयत्न करना चाहिए कि अल्पमत के वह व्यक्ति जो हिंसा और अल्पमत वालों को न तो हर कर अपना स्थान के हैं, वापस लौट आएं। अल्पमत वालों को न तो हर कर अपना स्थान के हिंदा चाहिए और न रचा के लिए पुलिस और फौज का मुँह ताकना चाहिए। उनको चीरों की अहिंसा से अल्याचार का सामना करना चाहिए। यदि अहिंसा की चमता न हो तो उन्हें कायरता से भागने के स्थान पर हिसा से भी आत्मरचा करनी चाहिए।

सन् १६४६-४७ के जाड़े के महीनों में साम्प्रदायिक हिंसा के निराकरण के लिए गांधीजी ने नोधाखाली में वीरों की श्रहिंसा का प्रयोग किया। उन्होंने श्रपने लाधियों को विभिन्न गांधों में हिन्दुओं श्रीर मुसलमानों में शान्ति की स्थापना के लिए क्षेत्र दिया श्रीर स्वयं पैदल, नंगे पैरों नोश्राखाली के गाँवों की यात्रा की, यद्यपि उनके पैर ज़ख़्मी थे। वह यथासम्भव मुसलिम घरों में ठहरने थे श्रीर हिन्दुओं श्रीर मुसलमानों को निर्भयता श्रीर वीरों की शहिंसा की शिक्षा देते थे।

गांधीवी की नोश्राखाली-यात्रा, श्रीर सितम्बर १६४७ श्रीर जनवरी १६४८ के उपवासों से श्रीर श्रन्य प्रयत्नों से साम्प्रदायिक पागलपन कम हो गया; किन्तु साम्प्रदायिक एकता के लिए गांधीजी का कार्य देश के इन्छ प्रतिगामी श्रंशों की सहा न हो सका श्रीर उनके बलिदान का कारण बना।

सामाजिक समता के लिए अस्पृश्यता निवारण आवश्यक है। अस्पृश्यता सब मनुष्यों की आध्यात्मिक एकता के और वर्ण-नियम के विरुद्ध है। गांघीजी का मत था कि यदि अस्पृश्यता जीवित रही तो हिन्दू धर्म और उसके साथ भारत का विनाश हो जायगा। -हिन्दू धर्म और समाज को अस्पृश्यता--निवारण गांघीजी की महान देन है। सन् १६३३ में उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपवास द्वारा ब्रिटिश सरकार के अस्पृश्यों को अन्य हिंदुओं से पृथक वनने के वातक प्रयत्न को निष्फल किया। उन्होंने हिन्दू अन्तरात्मा को जायत किया और उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप अस्पृश्यता एक क़ानूनी अपराध बना दी गई है; अन्त्यनों की स्वतन्त्रता पर सामाजिक बंधन बहुत दीले पढ गए हैं; उनकी शिका मे और आर्थिक स्थित में बहुत दन्नति हो

१. पीछे पृष्ठ ६८-६६ देखिए।

रही है श्रीर श्रासा है कि सीघ्र हिन्दू समान अस्प्रस्यता के कल्छ में मुक्त हो जायगा।

श्रहिसा में श्रियों की द्वाकर रखने की गुंबाइन नहीं। "श्रहिया पर श्राधारित जीवन-योजना में खियों को अपने साग्य-निर्धारण मा बढ़ी श्रिवित हम प्रकार है जो मतुष्यों को है।" " गांधीजी चाहते थे कि जियों की स्थित हम प्रकार खुधर जाय कि यह सेदा-कार्य में और स्ववन्त्रता के स्थापन और रण के कार्य में मतुष्यों के साथ उवित भाग ले सकें। सन् १६४६ में स्थापित करत्रवा गांधी स्मारक द्रस्ट का उद्देश्य गाँवों में रहने वाले खी और वन्तों की सेवा, शिचा और उन्नित है। इस्ट की जगभग सवा करोड कपया दान में मिला है। उसका लेवा-कार्य प्रामसेविकाओं द्वारा होता है। इस्ट की श्रीर से इन सेविकाशों को नई तालीम, प्रामशेग, प्रामसेवा, सफ़ाई, नस-विज्ञान और शिचा, स्वास्थ्य-सुधार शादि चेत्रों में कार्य करने की शिचा दी जाती है। शिचा समास होने पर सेविकाएं अपने ज़िले के किसी भाग में ग्रामसेवा-केन्द्र स्थापित करती हैं और सेवा का कार्य करती हैं। कुछ प्रान्तों में' गाँवों में इस्ट की श्रीर से बुनियादी स्कृत, द्वाख़ाने श्रीर ज़च्चाख़ाने भी खुले हैं।

#### शिचा

यदि रचनात्मक कार्यक्रम से जनसाधारण का मत परिवर्तन करके उनको नए श्राहिंसक जीवन की श्रोर श्रामस करना है श्रीर श्राहिंसक समाज का विकास करना है तो बच्चों श्रीर प्रीहों को श्राहिंसा के सिद्धान्तों के श्रानुसार शिचा टेना श्रावश्यक है। दुनियादी चालीम का यही दृष्टिकोण है। उसका उद्देश्य है बच्चों को श्रादर्श ग्राम-निवासी बनाना। वह श्रारीर श्रीर दिमाग दोनों का विकास करती है श्रीर बच्चे को पृथ्वी से सम्बन्धित रखती है। गौरवपूर्ण भविष्य के निर्माण में बच्चे श्रपने विद्यार्थी-जीवन के प्रारम्भ से ही हिस्सा क्षेत्रे लगते हैं।

प्रीढ़-शिचा से गांधीजी का श्रर्थ है गाँवनिवासी प्रौढ़ों की सच्ची-राजनैतिक शिचा। यह शिचा श्रधिकनर मीखिक शब्दों द्वारा होगी श्रीर उनको देश की महानता श्रीर विस्तार की श्रीर देश की स्वतन्त्रता की रचा करने की उनकी चमता की चेतना देगी। इस मौखिक शिचा के साथ-साथ प्रौढ़ों को साचर भी बनाना चाहिए। असचरता विकास में सहायता देती है।

१ 'कस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', पृ० १४।

२. 'कस्ट्रिक्टव श्रीग्राम', पृ० १३।

३. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', पृ० १३-१४ ।

इसलिए पढ़ने-लिखने की शिचा निरचर मनुष्यों की सेवा का आवश्यक श्रङ्ग है।

गांधीजी के श्रनुसार देश की भाषाशों की उपेत्ता श्रीर श्रंशे ज़ी भाषा के प्रेम ने शिचित वर्गों में श्रीर जनता में वढा श्रन्तर उत्पन्न कर दिया है श्रीर जनता को श्राधुनिक विकास से श्रलग रखा है। प्रान्तीय भाषाश्रों की उपेत्ता श्राहिंसक स्वराज्य की स्थापना में भी वाधक हुई है। श्रहिंसक स्वराज्य का श्र्थ है कि "प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता के श्रान्दोजन में प्रत्यच्च रूप से भाग ले। जनता यह पूरी तरह तश्रतक नहीं कर सकवी जवतक वह हरएक क़दम का पूरा श्रथ न समक्त ले। यह तबतक श्रसम्भव है जवतक हर एक क़दम का श्रथ उनकी भाषा में न समकाया जाय।" प्रान्तीय भाषाएँ ही जनता की राजनैतिक शिचा का माध्यम हो सकती हैं। इन भाषाश्रों के श्रतिरिक्त राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी का भी ज्ञान श्रीर प्रचार राष्ट्रीयता को सुद्द बनाने के खिए श्रावश्यक है।

## संगठन-कार्य

विधायक कार्यक्रम में मज़दूरों किसानों और विद्यार्थियों का संगठन शामिल है। जहाँ तक मज़दूरों का सम्बन्ध है गांधीजी श्रहमदावाद के मज़दूरों के श्राहंसक संगठन को पूरे देश के लिए श्राहरों मानते थे। अम ज़दूरों में रचनात्मक कार्य करनेवालों का उद्देश्य होना चाहिए मज़दूरों की नैतिक श्रीर वौद्धिक स्थिति का सुधार जिससे मज़दूर न केवल श्रपनी श्राधिक स्थिति ही सुधारने के योग्य बन जांय बल्कि उत्पादन के साधनों के दास होने के स्थान पर उनके स्वामी वन जाँय। पूँ जी को मज़दूरों का स्वामी नहीं सेवक होना चाहिए। मज़दूरों को कर्तव्यों की चेतना होनी चाहिए जिनका पालन श्रधिकारों का स्रोत है। मज़दूरों को श्रवन्थों की चेतना होनी चाहिए जिनका पालन श्रधिकारों का स्रोत है। मज़दूरों को सामान्य श्रोर वैज्ञानिक शिचा के लिए रात्रि-पाठशालाशों श्रोर उनके वच्चों के लिए बुनियादी स्कूलों का प्रबन्ध करें। मज़दूर-सभा को मज़दूरों को श्रहिंसक हडताल के सञ्चालन की वैज्ञानिक शिचा देनी चाहिए। उसका यह भी कर्तव्य है कि मज़दूरों, शिशुश्रों श्रीर माताश्रों के चिकित्सालय का प्रवन्ध करे।

१. मीरा, 'ग्लीनिंग्ज़', पृ० २०-२१।

२. 'कंस्ट्रिक्टव प्रोग्राम', पृ० १७।

३. मजदूरों के संगठन के संबंध में गाधीजी के मत के लिये अ० १० देखिए।

४. गाधीजी का २७ अन्त्वर, १६४४ का वक्तव्य।

भारतवर्ष विशेष रूप से खेतिहर देश है। यहाँ जनता हा धर्य है किसान। चम्पारन, खेडा, बारडोली और बोरसाद के श्रष्टिसक श्रान्दोलन किसानों की उचित शिकायतों को दूर करने और शोषण का श्रन्त करने के ठीक मार्ग का निर्देश करते हैं। गांधीबी का मत है कि किसानों की शिकायतों से श्रसम्बन्धित राजनैतिक उद्देश्यों से उनकी शक्ति का उपयोग शोपण है श्रीर सत्याप्रही नेताओं को उससे श्रलग रहना चाहिए। रचनात्मक कार्यकर्ताशों को किसानों में श्रधिकतम सहयोग का विकास करना चाहिए श्रीर इस शत का प्रयत्न करना चाहिए कि खेतों में काम करने वाले मज़दूरों को पर्याप्त मज़दूरी मिले।

गांधीजो का मत है कि विद्यार्थियों को राजनैतिक दलों के मगटों से, इडतालों से, गुस ग्रौर ग्रमुचिन दवाब डालने के तरीकों से ग्रौर सांप्रदायिकता से ग्रलग रहना चाहिए। उनको चाहिए कि वह सूत कातें, खादी ग्रौर घरेलू धन्धों में बनी चीज़ों का उपयोग करें, राष्ट्र भाषा सीखें ग्रौर अपनी मानुभाषा या साहित्य-भंडार मरें। उनको श्रपने जीवन को जोखिन में टालकर सांप्रदायिक दंगों को श्राहंसक श्राचरण के द्वारा दवाने के लिए तैयार रहना श्राहिए।

रचनात्मक कार्यक्रम की तफ़सीली बातें देश श्रीर काल की परिस्थित के श्रनुसार यदलती रहेंगी, किन्तु उसके बुनियाटी सिदान्तों का स्वरूप स्थानीय या तारकाविक नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य है समाज की ग्रहिंसक पुनर चना और इसके लिए विकेन्द्रित श्राधिक संगठन, सामाजिक समता श्रीर ठीक प्रकार की शिचा-प्रणाली श्रावश्यक है। श्रालांचक कभी-कभी गांघीजी के रचनात्मक कार्यक्रम की शालीचना करते हैं और उसकी सुधारवादी श्रीर श्रीर प्रतिक्रियामूलक वताते हैं। उनका कहना है कि जनवा की दशा को सुधारने का प्रयत्न करने के कारण कार्यक्रम सामाजिक असंतीप की कम कर देता है। इस प्रकार सामाजिक स्वतन्त्रता का प्रश्न टल जाता है श्रीर क्रान्ति स्यगित हो जाती है। गांघीजी क्रान्तिवादी थे लेकिन वह क्रांति शब्द का प्रयोग प्रालोचकों की अपेत्ता श्रधिक ब्यापक प्रर्थ में करते थे। वह चाहते थे कि उन श्रादरोी, भावनाश्रों, प्रवृत्तियों और प्रतीकों में क्रांति हो जाय जिनसे मन्त्रप के व्यवहार श्रीर सामाजिक संस्थायां का निर्धारण होता है। रचनात्मक कार्यक्रम इसी व्यापक श्रहिंसक क्रांति का जीवित श्रंग, उसका विधायक स्वरूप है। कार्यक्रम की कल्पना केवल तात्कालिक आवश्यकता के श्रनुसार नहीं हुई है, वह श्राने वाले श्रहिंसक राज्य का श्राधार भी है।

<sup>-</sup>१. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', पृ० २२।

२. 'कंस्ट्रविटव प्रोग्राम', पृ० २५ ।

श्रसैतोष को गहरा करने के लिए श्रीर क्रांति को निकट लाने के लिए जनता के कष्ट की उपेता करने का श्रथं है की श्रीर पुरुषों को साधनमात्र समम्मना। इसके श्रतिरिक्त हद दर्जे की निर्धनता मनुष्य की नैतिक भावना को दुर्बल बना देती है, उसके जीवन को केवलमात्र शारीरिक जीवन बना देती है, उसकी क्रिया-शीलता श्रीर उपकम को निर्जीव कर देती है, श्रीर क्रांति को तिकट लाने के स्थान में सामाजिक श्रसंतोष की चेतना के ज्यापक होने में बाधक होती है।

रचनात्मक कार्यक्रम सत्याग्रह का स्फूर्तिदायी संदेश ग्रामवासियों तक पहुंचाता है, उनको स्वावलंबी बनाता है, श्रीर उनमें श्रधिकारों श्रीर कर्त्तब्यों की सेतना जाग्रत करता है। यह सब केवल भाषणों श्रीर प्रदर्शनों से नहीं हो सकता। यह कार्यक्रम सत्याग्रही सेना के साधारण सिपाही को, वास्तव में प्रत्येक व्यक्तिको, सामाजिक पुनिर्माण के कार्य में भाग लेने का श्रवसर देता है। वह सत्याग्रहियों श्रीर उनमें जिनको श्रहिंसक प्रतिरोध में विश्वास नहीं है एकता स्थापन का साधन है। इसका सार्वभीम प्रभाव इस कारण है कि वह जीवन के प्रत्येक चित्र का पुर्नसंगठन है श्रीर जनता को व्यापक सामाजिक, श्रार्थिक, नैतिक सेवा है।

# आठवें अध्याय के परिशिष्ट

सन् १६२१ हैं में गांधीजी ने नीचे लिखा प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया था:—

ईश्वर को.साची करके में प्रतिज्ञा करता हूँ कि :--

१--मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता हूँ।

२—जनतक में संघ का सदस्य रहुँगा तन्नतक वचन श्रीर कर्म में श्रिहंसक रहूँगा श्रीर इस बात का श्रत्यंत प्रयस्न करूँगा कि मन सं भी श्रिहंसक रहूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि श्रिहंसा से भारतन्त्र की बर्तमान परिस्थित में ख़िलाफ़त श्रीर पंजाब को सहायता मिल सकती है श्रीर स्वराज्य स्थापित हो सकता है श्रीर भारतवर्ष की सब जातियों में चाहे वह हिंदू, सुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई या यहूदी हों एकता स्थापित हो सकती है।

३—सुमे ऐसी एकता में विश्वास है श्रीह मैं उसकी उन्नति के लिए सदैव प्रयत्न करता रहुँगा।

- ४—मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष ने आधिक, राजनैतिक और नैतिक उद्धार के लिए स्वदेशी आवश्यक है और मैं दूसरी तरह के सँउ इपहों को छींबंकर केवल हाथ के कते और जुने खहर का ही इस्तेमाल करूँ गा।
- ४ हिन्दू होने की हैसियत से मैं श्ररपृश्यता को दूर करने की न्यांयपरता और श्रावश्यकता में विश्वास करता हूं और प्रत्येद सम्भव शवसर पर दे तित लोगों के साथ व्यक्तिगति संपर्क रखूँगा और उनकी सेदा करने का प्रयत्न करूँगा।
- ६ मैं अपने चडे श्राप्तसरों की श्राज्ञाश्रों श्रीर स्वर्थसंवक-संघ, कार्य समित या कांग्रेस द्वारा स्थापित दूसरी संस्थाश्रों के उन सब नियमों का पालन कंट्रेंगा जो इस प्रतिज्ञापन्न के प्रतिकृता न होंगे।
- ७—मैं भ्रपने धर्म श्रीर देश के लिए विना नाराज्ञगी के जेल जाने, श्राघात सहने श्रीर मरने तक की तैंगार हूं।
- म श्रगर मैं जेल लाउँ तो श्रपने कुटुम्बिया या श्राश्रितो की सहायता के लिए कांग्रेस से कुलु न मांगूगा।

सन् १६६० ई० में गांधीजी ने इस प्रतिज्ञापत्र में दिये हुए श्रनुशासन को नीचे के १६ नियमों का विरन्त रूप दिया:—

### व्यक्ति की हैसियत से

१ — मंत्यांग्रही या श्राहिंसात्मक ग्रतिरोध करनेवाला क्रोध को रथान न देगा।

२-वह विरोधी के क्रोध को सहेगा।

- ३ ऐसः करने सं वह विरोधी के आवात को भी सहेगा, यटला कभी न तेगा। तैकिन संज्ञा के था ऐसे ही किसी और डर से कोधपूर्वक दी दुई किसी आज्ञा का पालन न करेगा।
- ४ यदि कोई श्रधिकारी व्यक्ति सत्यामही को गिरफ्तार करने का प्रयस्न करेगा तो वह स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जायगा श्रीर यदि उसकी कोई निजी संम्पत्ति ज़ब्त की जा रही हो तो उसकी कुर्की या ईटाएँ जाने का विरोध न करेगा।
- रं—यदि किसी संगति पर सत्याग्रही की सैरचके या ईस्टी की हैसियत से ग्रीधकार है तो वह उसे संमर्पण करने से इन्कीर करेगा चाहे उसकी रचा में उसे श्रपनी जीन भी दे देना पेडे। लेकिन वह बदला कभी ने लेगा।
  - ६- बदला न जैने में कोसना श्रीर श्रांप देना शार्मिल है।
  - ७—इसलिए सत्याग्रही श्रपने विरोधी की कभी असम्मानित न करेगा

श्रीर इसीलिए ही वह उन वहुत से नए वने नारों को—जो श्रहिंसा की भावना के प्रतिकृत हैं—चिछाने में हिस्सा न लेगा।

द—सत्याप्रही यूनियन जैंक ( श्रंग्रे ज़ी मंडे ) को श्रभिवादन न करेगा, न वह उसको या श्रंग्रे ज़ी या हिन्दुस्तानी श्रफ़सरों को श्रसम्मानित करेगा।

र—संघर्ष के बीच में यदि कोई किसी श्रप्तसर को श्रसम्मानित करेगा या उस पर हमला करेगा तो सत्याग्रही श्रपनी जान को जोखिम में डालकर भी ऐसे श्रप्तसर या श्रप्तसरों की श्रसम्मान या हमले से रचा करेगा।

## कैदी की हैसियत से

- १०—सत्याग्रही जेललाने के अफ़सरों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करेगा और जेल के ऐसे सब अनुशासन को जो आहमसम्मान के विरुद्ध नहीं है मानेगा। वह जेल के अनुशासन के अनुसार अफ़सरों का अभिवादन करेगा लेकिन वह आस्मसम्मान पर आधात करने वाले काम न करेगा और सरकार की जय पुकारने से इन्कार कर देगा। वह सफ़ाई से बना हुआ और सफ़ाई से परोसा हुआ ऐसा खाना—को उसके धर्म के विरुद्ध नहीं है—खाएगा और अपसानपूर्वक परोसा हुआ या गंदे वर्तनों में परोसा हुआ खाना खाने से इन्कार कर देगा।
- ११—सत्यायही साधारण कैंदी में और अपने में कोई सेंद्र न करेगा और अपने को दूसरों से मिन्न न समसेगा; और न ऐसी सुविधाओं की मांग करेगा जो उसके शरीर को स्वस्थ और अच्छी दशा में रखने के लिए आवश्यक नहीं है। उसको ऐसी सुविधाएँ माँगने का अधिकार है जो उसकी शारीरिक और आध्यात्मिक मलाई के लिए आवश्यक है।
- १२—सत्याग्रही ऐसी सुविधाओं की कमी के कारण उपवास न करेगा जिनसे वंचित होने से श्रात्मसम्मान को श्राधात नहीं पहुंचता।

## इकाई की हैसियत से

१२—सत्याप्रही प्रसन्नता से (स्वयंसेवक) दल के नेता द्वारा दी हुई श्राज्ञाश्रों का पालन करेगा, चाहे यह (श्राज्ञाएं) उसे श्रच्छी लगें या न लगें।

१४— वह पहले तो सब आज्ञाओं का पालन करेगा, चाहे वह उसे अपमानजनक, द्रेषपूर्ण और मूर्जतापूर्ण ही क्यों न मालूम पहें, और तब उच्चतर अधिकारी से अपीज करेगा। दल का सदस्य बनने के पहिले उसे दल को अपने को संतुष्ट करने की समता का निश्चय करने की स्वतन्त्रवा है; लेकिन उसमें संमित्तित होने के बाद उसके अनुशासन को—चाहे वह कष्टकर हो या न हो—मानना उसका कर्तक्य हो जाता है। यदि सदस्य को दल की शक्ति

की समग्रता अनुचित या अनैतिक मालूम हो, तो उसे अधिकार है कि उमले अपना संबंध तोड़ दे, लेकिन उसके अन्दर रहदर उसको उसके अनुशासन की अवज्ञा करने का अधिकार नहीं है।

११ —कोई सत्याग्रही अपने आश्रितों के मरण-पोपण की आशा न करेगा। यदि ऐसा प्रवंध हो जाय तो यह आकिस्मिक होगा। सत्याग्रही अपने माश्रितों को ईश्वर की रचा के मरोसे छोड़ता है। साधारण युद्ध में भी, जिसमें लाखों मनुष्य भाग खेते हैं वह पहले से प्रवंध नहीं कर पाते। तय सत्याग्रह में यह बात अपेचाकृत कितनी अधिक होगी ? यह सार्वभौम अनुभव है कि ऐसे समय में शायद ही कोई भूखों मरता है।

#### सास्प्रदायिक लड़ाइयों में

१६--कोई सत्याप्रही जान बूक कर साम्प्रदायिक लढ़ाइयों का कारण न बनेगा।

१७—ऐसे दंगे के प्रारंभ होने पर, वह किसी संभदाय की तरफ़दारी न करेगा, यिलक उस पत्त की सहायता करेगा जिसकी यात निश्चित रूप सं ठीक है। हिन्दू होने की हैसियत से वह मुसलमानों श्रीर दूसरे मतवालों के प्रति उदार रहेगा, श्रीर जो हिन्दू नहीं हैं उनको हिन्दुश्रों के हमले से यवाने के प्रयत्न में श्रपने को बिलदान कर देगा। श्रीर यदि हमला दूसरी तरफ़ से है, तो वह बदला लेने में हिस्सा न लेगा बिल्क हिन्दुश्रों को यवाने में श्रपनी जान देदेगा।

१८—वह, यथाशक्ति ऐसे सब श्रवसरों से बचेगा जो साम्प्रदायिक दंगीं का कारण हो सकते हैं।

१६—यदि सत्याग्रहियों का जुलूस निकलता है तो वह ऐसी कोई पात न करेंगे जिससे किसी संप्रदाय की धार्मिक भावना को ग्राघात पहुंचे, और वह किसी दूसरे जुलूस में—जिनसे ऐसी भावनाओं पर ग्राघात पहुंचने की संभावना है—भाग न लेंगे।

## सामृहिक सत्याग्रह (चालू)

## प्रतिरोध-पद्धति

कभी-कभी सामूहिक सगड़ों का होना श्रानवार्य है। यदि श्रन्य शान्ति-पूर्ण उपाय सफल न हों तो इनका निपटारा सामूहिक श्राहेंसक प्रतिरोध द्वारा होना चाहिए। लेकिन यद्यपि सत्याग्रह के प्रयोग के लिए सभी समय श्रीर सभी त्थान उपयुक्त हैं श्राहेंसक प्रतिरोध के बारे में यह वात नहीं कही जा सकती। गांधीजी के शब्दों में, "सविनय श्राज्ञा-भंग जीवन का नियम नहीं है; सत्याग्रह है। सत्याग्रह कभी नहीं रकता; सविनय श्राज्ञा-भंग, जब उसके लिए उपयुक्त श्रवसर न हो, रुक सकता है श्रीर रुक जाना चाहिए।" श्रीहंसक प्रतिरोध को प्रारंभ करने श्रीर चाल रखने के लिये बाह्य श्रीर श्रान्तरिक दशा, श्र्यात् विपत्ती श्रीर सत्याग्रही की दशा, श्रनुकृत होना चहिए।

#### अवसर

श्रदिसक प्रतिरोध विनाशकता की साधारण लड़ाई नहीं है। वह नैतिक लडाई है जिसमें साधारण युद्ध-प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है श्रीर संघर्ष ऊंचे नैतिक तल पर होता है। उसका उद्देश्य है विरोधी का हृदय-परिवर्तन न कि यल-प्रयोग, उसकी सेवा श्रीर उसका सुधार न कि उसकी हार श्रीर उसका विनाश। इसलिए श्रहिंसक प्रतिरोधका प्रयोग तव न करना चाहिए जब विपन्नी संकट में हो विशेष रूप से जब संकट उसके लिये जीवन-मरण का प्रश्न हो। गांधीजी के शब्दों में, ''हमें उस विरोधी को जो संकट में है परेशान न करना चाहिए श्रीर उसके संकट को श्रपना सुश्रवसर न बनाना चाहिए। 1779

परेशान न करने पर ज़ोर न देने का कारण यह है कि विपत्ती के संकट से लाभ उठाना उसे सहानुभूतिरहित कर देता है और उसकी बदले की भावना को दृढ करता है। वह महसूस करता है कि अिंदा उसे हानि पहुँचाने का श्रावरण मात्र है और उसका हृदय-परिवर्तन कठिन हो जाता है। इसलिए विपत्ती के हृदय को प्रभावित करने के लिए उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसको परेशान न किया जाय। जहां उद्देश्य होता है विपत्तो को परेशान

१. इ०, ६-१-१६४०, पृ० ४०४।

करना वहां श्रान्द्रोत्तन सत्य। यह नहीं निष्क्रिय प्रतिरोध होता है।

गांधीजी का यह भी विचास था कि सत्पाप्रही को कोई ऐसी यात न करनी चाहिए जिससे विपन्नी की पाश्चिकता बढ़े श्रीर उसकी नैतिक भादना पंगु हो जाए । इसका यह श्रथं नहीं कि सविनय-प्राशा-भंग को केवल इस कारण स्थिति कर देना चाहिए कि विरोधी के श्रत्याचार की टीवला श्रीर उसकी पाश्चिकता वढ़ रही है। वास्तव में यदि इस कारण सत्याप्रह को स्थिति करना श्रिनेवार्थ सिद्धान्त होता तो सत्याग्रह में दबी कभी होती, श्रीर इस सिद्धान्त के कारण विपन्नी के लिए श्राहिंसक शितरोध को स्थिगत कराने के उद्देश्य से पाश्चिक होने का यहा ब्रह्मोमन होता।

इस प्रकार सन् १६६० में जय सरकार ने सत्याग्रह श्रांदोलन की द्वाते के लिये श्रांतकपूर्ण श्रत्याचार श्रुक्त किया तो गांधीजी ने महस्त. दिया कि सरकार के पाश्यिक दमन का सामना करने का ठील रास्ता या स्थितय श्राज्ञाभंग को श्रीर तीव कर देना, उसको श्रीर व्यापक दना देना श्रीर इस प्रकार सरकार को सत्ता की भंयकरता का पूरा प्रदर्शन दरने को प्राञ्जान करना । "क्योंकि सत्याग्रह विज्ञान के श्रनुमार, जितना श्रीक सत्ताधारी का दमन श्रीर उसके श्रवेश कार्य हो उतना ही श्रिक सत्याग्रही को कष्टों को श्रामन्त्रित करना चाहिए। स्वेच्छापूर्वक सहे गए तीवतस कप्टसदन कर विश्रित परिशाम सफलता है।" व

विपन्नी सःयायद्दी की उसकी परेशान न करने की उत्सुकता का दुरुपयोग करके सत्यायद्दी की हानि पहुँचाने का प्रयत्न कर सकता है। लेकिन सत्यायद्दी की चाहिए कि वह श्रात्म-नियंत्रण या श्रभ्यास श्रात्मविनाश ना घातक श्रात्मदमन की सीमा तक न करे, क्योंकि इस प्रकार गुण दुर्गु यन जाना

१. चन्द्रशंकर शुक्ल, 'कन्वसंशन्स ग्रॉव गाधीजी, पृ० ६३।

२. इ०, १०-६-३६ पृ० १५६।

३. हिस्ट्री श्रॉव दि कांग्रेस, में पृ० ६६५ पर उद्घृत । सन् १६३८ में निःहण्ह गांधीजी ने सलाह दी थी कि कुछ देशी राज्यों में, जहाँ सत्ताधारी पाराविक होते जा रहे थे, सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय। लेकिन इसका एक कारण था सत्याग्रहियों की श्राहिंसा की श्राप्यांस शिक्षा श्रोर दूसरा कारण था गांधीजी के लिये शात वातावरण की श्रावश्यकता जिसमे वह सोच-विचार कर सविनय श्राज्ञा-भग-पद्मति को श्राधिक प्रमावशाली श्रोर गत्यात्मक बनाने के लिए उसका नव-संस्कार कर सकें। यदि सत्याग्रहियों का श्रनुशासन पर्याप्त होता तो संमवतः गांधीजी ने सत्याग्रह के स्थगित किये जाने की सलाह न दी होती। ह०, १०-६-३६, पृ० १५६।

है। विरोधी सत्यायही के परेशान न करने के प्रयत्न का दुरुपयोग करे तो सत्यायही समुदाय का स्पष्ट क्तंच्य है कि वह आक्रमणकारी विरोधी का श्रिहंसक प्रतिरोध करे श्रीर अपनी रचा करे। गांधीजी लिखते हैं, "जब विरोधी हमारा श्रपमान करे तो बचाव के लिए स्विनय श्राज्ञा-भंग कर्तच्य हो जाता है। उस कर्तच्य का तो पालन करना ही होगा विरोधी चाहे संकट में हो या न हो।"

संचेप में, जब बिरोधी संकट में है तो जो नैतिक दृष्टि से श्रावश्यक है उसे करना सत्याग्रही का वर्तव्य है, यद्यपि उसे ऐसे कार्य से यचना चाहिए जो नैतिक दृष्टि से श्रद्धचित तो नहीं है पर उससं विरोधी परेशान हो जायगा।<sup>2</sup>

सत्याग्रही के लिए वाह्य स्थिति की अपेचा शान्तरिक स्थिति श्रिषक महत्वपूर्ण है। गांधीकी के शब्दों में, ''वाह्य कठिनाइयों से दरने की सत्याग्रही को श्रावश्यकता नही। इसके विपरीत वह बाह्य कठिनाइयों पर पनपता श्रीर उनका ज़ोरों से सामना करना हैं।"<sup>3</sup>

जहां तक सन्तोपजनक आन्तरिक स्थिति वा सम्बन्ध है, सत्याप्रधी-समुदाय का अनुशासन ठीक होना चाहिए। पिछले अध्याय में हम पर्याप्त अनुशासन के अर्थ का अध्ययन कर चुके हैं। विशेष रूप से सत्याप्रहियों को रचनात्मक कार्यक्रम को प्रा करने में सची रुचि होना चाहिए। इस रचनात्मक सेवा द्वारा उन्हें जनता के हिंसात्मक अंशों पर इस प्रकार का नियन्त्रण प्राप्त कर लेना चाहिए कि जयतक अहिंसक प्रतिरोध चलता रहे वह कम-से-क्म निष्क्रिय रूप से अहिंसक रहे। इसके अतिरिक्त सत्याप्रहियों को नेता में ऐसी अद्या होनी चाहिए कि वह उसकी आजा की राह देखें और उसका पालन करें। सत्याप्रही सेना की "तैयारी इतनी प्री होना चाहिए कि जहाई अनावश्यक हो जाय।"

पूरी तैयारी का चिन्ह यह है कि संघर्ष के स्थागत कर देने से सत्याप्रहियों में निराशा श्रीर दुर्बलता न पैदा हो। यदि सत्याप्रही तैयार भी हैं श्रीर सेनापति भूल से शुद्धं को स्थागत करने वी श्राज्ञा देता है, तब भी श्रान्दोलन पर प्रतिकृत प्रभाव न पढ़ना चाहिए, क्योंकि ''यदि सविनय श्राज्ञा-भंग के

१. इ०, २२-६-४०, पृ० २६० ।

२. इ०, ६-१-४०, पृ०, ४०४।

३. ह०, ३०-३-४०, पृ० ६६।

४. इ०, २-१२-३६, पृ० ३६१।

५, ह०, ३-६-३६, पृ० १४७।

स्थिगित करने का परिणाम ही उमन का तीन हो जाना, तो वह श्रादर्श प्रकार का सत्यायह वन जाश्रमा।"" लेकिन यदि सत्यायही युद्ध के स्थिगित होने सं निराशापूर्ण न हो जार्य, तो यह इस धात का निश्चित चिन्ह है कि उन्दोंने सत्यायह के संदेश को समस लिया है श्रीर श्रपना लिया है।"

इतना सावधान होते हुए भी सामूहिक सत्याग्रह ख़तरनाक प्रयोग है। उसमें इस बात का सदा ख़तरा रहता है कि जनता में हिंसा की शाग भमक टरे। लेकिन इसके निपरीत नेता को एक श्रौर भी बढ़े ख़तरे को ध्यान में रखना पड़ता है—वह है यह निश्चितता कि श्रत्याचार श्रौर श्रन्याय से उत्पन्न जनता का क्रोध हिंसा में परिवर्तित होगा, या बोर श्रन्याय को दूर करने के कारगर श्रहिंसक उपाय के श्रभाव में नैतिक श्रधःपतन होगा। दूसरा परिणाम पहले से भी श्रधिक बुरा होगा। श्रहिंसक प्रतिरोध इस हिसा से यचाता है क्योंकि उसके द्वारा जनता श्रपनी भावनाश्रों को इस प्रकार प्रकट कर सकती है कि श्रन्यायी श्रन्याय को दूर करने पर विवश हो जाय। इस प्रकार सकट कर सकती के श्रनेतिक कार्यों का प्रतिरोध कर्ति हुए भी श्रनसर विपत्ती के श्रनेतिक कार्यों का प्रतिरोध कर्तव्य हो जाता है। प्रतिकृत परिस्थिति में भी इस श्रनिवार्य शावश्यकता पर ज़ोर देते हुए गाधीजी ने एक घर जिला था कि, "यदि कांग्रेस को उसके (स्थिनय श्राज्ञा-भंग के) लिए विवश होना पढ़ा तो सत्याग्रह विज्ञान में श्रान्तरिक कमज़ोरी के होते हुए भी प्रयोग-रीति का श्रभाव नहीं है।""

इस बात का निर्ण्य कि श्राहिसक प्रतिरोध के प्रारम्म के लिए श्रवसर श्रजुकूल है या नहीं सेनापित करता है। उसका निर्ण्य संघर्ष के कारण की पर्याप्तता श्रोर न्यायपरता श्रोर सत्यायहियों की तैयारी पर श्राधारित होता है। जनतक उसकी तैयारी श्रप्ण है, उसे न तो विरोधी का द्यान, उसका दमन श्रोर श्रत्याचार श्रोर न श्रजुगामियों का शोरगुल ठीक समय से पूर्व संघर्ष श्रुक्त करने पर विवश वर सकता है। इस प्रकार सत्यायही सेनापित श्रजुक्त समय पर श्रोर श्रपने निश्चय किये हुए तरीक्रे से शुद्ध ग्रुक्त करने पर विवश कर सकता है। इस प्रकार सत्यायही सेनापित श्रजुक्त समय पर श्रोर श्रपने निश्चय किये हुए तरीक्रे से शुद्ध ग्रुक्त करने पर विवश कर सकता है। श्रुद्ध की वागडीर उसके हाथ में कभी नहीं जाने देता। श्रुद्ध के श्रारम्म श्रीर श्रन्त का श्रीर प्रतिरोध-पद्धित का निर्णायक सेनापित ही रहता है।

१. ह०, १-४-३६, पृ० ७२ ।

२. 'स्पीचेज' पृ० ५०६; ह०, १-७-३६, पृ० १८२।

३, ह०, ४-८-४०, पृ० २३४।

४. ह०, २७-५-३६ , पृ० १४३ ।

## स्थगित करने का निर्णिय

. यदि नेता देखता है कि उससे कोई भूल हो गई है या श्रहिंसा की ठीक भावना का सत्याप्रहियों में श्रीर समाज में श्रभाव है श्रीर श्रनुशासन के ढीले हो जाने की सम्भावना है तो वह पीछे हट जाता है श्रीर प्रतिरोध को स्थागित कर देता है। पसन् १६६८ में गांधीजी ने लिखा था, ''बुद्धिमान सेनापति पराजित होने तक प्रतीचा नहीं करता रहता; वह ठीक समय पर उस मोर्चे से सुन्यवस्थित रीति से पीछे हट श्राता है, जिस पर वह जानता है वह श्रपना श्रिधकार न रख सकेगा।" गांधीजी के श्रहमदाबाद (१६१६) बारडोजी (१६२१) श्रीर पटना (१६६४) के निर्णय संघर्ष को स्थिगत करने के दृष्टान्त हैं। उपना के निर्णय द्वारा सिवनय श्राज्ञा-मंग गांधीजी के श्रतिरिक्त श्रीर

१. सन् १६२२ में गांधीजी की राय थी कि सविनय आज्ञा-मंग केवल राजनैतिक हिसा के कारण रोका जा सकता था, अराजनैतिक हिंसा के कारण नहीं। लेकिन सन् १६३० में वह नर्म पड गए और उन्होंने कहा कि इस बार सविनय आज्ञा-मंग हिसा के होते हुए भी चलता रहेगा। निस्सन्देह वीरता की अहिसा अधिक-से-अधिक हिंसा को भी देनार वना सकती है। लेकिन कांग्रेस की हिंसा केवल एक काम चलाऊ नीति थी। सन् १६३४ ई० से उनका मानदड फिर ऊँचा हो गया और लगातार उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि हिंसा का अभाव सविनय आज्ञा-मंग को प्रारम्भ करने और उसको चालू रखने की आवश्यक शर्त है। लेकिन हिंसा ऐसे व्यक्तिगत सविनय आज्ञा-मंग को नहीं रोकती जिसका प्रारम्भ वचाव के लिए हुआ हो। देखिए यं० इं०, भा० १, ए० २६२; यं० इं०, २३-१-१६३०; 'हिस्ट्री ऑव दी कांग्रेस', ए० ६४५; ह०, १-१२-३६, ए० ३६२ और ३०-३-१८६०, ए० ६६।

२. १०, २२-१०-१६३६, पृ० ३०४।

२. सन् १६१६ में गांधीजी ने ऋहिंसक प्रतिरोध को निद्याद और ऋहमदावाद की हिंसा के कारण रोक दिया था। इसी प्रकार वारडोली का निर्णय चौरी-चौरा की हिंसा के कारण था जिसके पहले राजनैतिक हिसा की और भी घटनाएं हो चुकी थीं। इसके ऋतिरिक्त सन् १६२१ में हिंसा वढ़ं-सी रही थी और सत्याप्रहियों का ऋनुशासन ऋपर्याप्त था। किन्तु सन् १६२५ में गांधीजी ने लिखा था कि उन्होंने जब-जब सिवनय ऋाज्ञा-मंग स्थिगत किया था उसका कारण केवलमात्र हिसा न थी, विहक ऐसी हिंसा थी जिसे कांग्रेस के सदस्यों ने प्रारम्भ किया था या प्रोत्साहन दिया था। पटना के निर्णय का कारण यह था कि सिवनय ऋाज्ञा-मंग का ऋांदोलन जो दुर्वलता की

सयके लिए रथिगत कर दिया गया था। याद रखना चाहिए कि सिन्तय प्राज्ञा-भँग को स्थिगित करने से सत्याग्रह नहीं रुक जाता। उससे केवल सत्याग्रही सेना रकावटों को दूर करने के निषेधात्मक कार्य से हटकर रचनात्मक कार्य में लग जाती है। स्थिगत कर देने का अर्थ यह है कि नेता सत्याग्रही सेना को, अधिक संतोपजनक तैयारी के लिए, युद्ध-योजना के श्रनुसार पीछे हटा लेता है।

#### प्रतिरोध का कारण

श्रहिंसक प्रतिरोध का प्रयोग केवल जनहित के लिए हो सकता है, श्रनैतिक प्रयोजनों के लिए कभी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए उसका प्रयोग किसी दूसरे देश को जीतने के लिए या साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं हो सकता।

समाज की कोई महत्वपूर्ण शिकायत ही प्रतिरोध का उचित कारण हो सकती है। यह शिकायत जहाँ तक सम्भव हो सीधी-सादी और सुनिश्चित होनी चाहिए, न कि जटिल और कठिनता से सममी जा सकने वाली। प्रतिरोध के प्रेरक हेतु को दूसरे प्रेरक हेतुओं के साथ मिलाना सत्याप्रह को हानि पहुँचाता है, इसलिए संघर्ष का कारण किसी खन्य प्रयोजन की सिद्धि का आवरणमात्र न होना चाहिए। गांधीजी की यह भी राय थी कि सत्याप्रही समुदाय को ऐसी अहपतम मांगों के लिए लडना चाहिए जिनमें और कमी नहीं की जा सकती। सत्याप्रही के लिए उनके अनुसार यह अहपतम ही अधिकतम है। सत्याप्रही की माँग ऐसी होना चाहिए जिसे स्वीनार कर लेना विरोधी की शक्ति में हो। 3

श्राहिसा पर श्राधारित था, सरकारी दमन के कारण दुर्नल हो गया था। इसलिए गाधीजी ने सत्याग्रह के प्रवर्तक की हैसियत से काग्रेस के सदस्या को यह सलाह दी कि सविनय श्राज्ञा-भग स्थिगित कर दिया जाय, स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश्य से उसके प्रयोग का श्रिषकार केवल गाधीजी को रहे श्रीर भिवन्य मे गाधीजी के जीवनकाल मे दूसरे इस उद्देश्य से उसका प्रयोग केवल उनकी श्राज्ञानुसार करें। किन्तु विशिष्ट शिकायतो के विरुद्ध सिवनय श्राज्ञा-भग का प्रयोग यथापूर्व हो सकता था। य० इं०, रह-१०-२५; चन्द्रशङ्कर शुवल, 'कन्वसेंशन्स श्राव गाधीजी', ए० ४६ श्रीर

१ ह०, २७-५-१६४०, पृ० १४४ ।

२. 'दिच्चिण अफ्रीका', (उत्तरार्घ), पृ० १६६।

३. 'कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', पृ० २६ ।

श्राने सभी सिवनय श्राज्ञा-भंगके श्रान्दोलनों में गांधीजी ने इस बात पर बहुत ध्यान रखा कि लोग श्रान्दोलन के कारण को उससे भिन्न कोई वस्तु न समम वैटें। दिल्ण श्रक्षीका में उन्होंने योरोपियन हड़तालियों के साथ, जिनकी हडताल श्रहिसक नहीं थी, श्रपने श्रान्दोलन को मिला देने से इन्कार कर दिया था। बास्तव में उन्होंने श्रपनी सत्याग्रही इड़ताल को इसलिए रोक दिया था कि कहीं श्रम से यह न समम लिया जाय कि सत्याग्रहियों में श्रीर गोरे इडतालियों में समसौता हो गया है। चम्पारन में भी उन्होंने इस बात पर ध्यान रखा कि वहाँ के मामले को राजनैतिक श्रीर राष्ट्रीय रूप न दिया जाय।

गांधीजी के श्रहिसक श्रांदोलन मांग को सीमित रखने श्रर्थात् मर्यादित उद्देश्य श्रीर उसकी सुनिश्चित तथा स्पष्ट रखने के उदाहरण हैं। ख्यानीय संघर्षों का कारण तो सुनिश्चित श्रीर स्पष्ट होता ही है, लेकिन राष्ट्रीय श्रहिंसक श्रान्दोलनों में भी गांधीजी ने इस सिद्धान्त को महत्व दिया। पहला श्रान्दोलन पजाव श्रौर खिलाफत के श्रन्यायों को दूर करने के लिए था, यद्यपि सन् १६२० में श्री० सी० विजयराघवाचारियर श्रीर पं० मोतीजाल नेहरू के कहने से मॉग में स्वराज्य को भी सिम्मिलित कर लिया गया था। १ इसी तरह सन् १६३०-३४ के दूसरे श्रान्दोलन में भी, जिसके बारे में गांधीजी की श्राशा थी कि वह पूर्ण स्वतन्त्रता का श्रन्तिम संघर्ष होगा, उन्होंने स्वराज्य की माँग को ११ शर्तों का रूप दिया था। पं॰ मोतीलाल नेहरू ने पहले तो गांधीजी की प्रालोचना की कि उन्होंने राष्ट्रीय मांग को नीचा कर दिया लेकिन उन्होंने जल्द महस्रस किया कि ११ शर्ती के मान लिये जाने का अर्थ होगा स्वराज्य का सार मिल जाना । सन् १६४०-४१ का सत्याग्रह ज्ञान्दोलन उन्होंने स्वतन्त्र भाषण के श्रधिकार की रत्ता के लिए चलाया था घौर इस श्रधिकार को वह स्वराज्य की श्राघार-शिला, उसका बीज कहते थे। <sup>२</sup> इस श्रान्दोलन के कारण के बारे में वह लिखते हैं, ''यह अधिकार एक समृति विषय है जिसकी परिभाषा करने की कोई श्रावश्यकता नहीं। वह स्वतन्त्रता का श्राधार है, विशेष रूप से जब उस स्वतन्त्रता को श्राहिसक रीति से जीतना है। उसकी समर्पण कर देना स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के एक मात्र साधन को समर्पण कर देना है। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्रराज्य की मांग अहिंसक संघर्ष का न्यायोचित विषय नहीं हो सकती, लेकिन गांधीजी यथासम्भव इस मांग को स्पष्ट सुनिश्चित शब्दों में रखने के पत्त में थे। श्रिखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के म श्रगस्त, १६४२ के प्रसाव ने भी स्वतन्त्रता की मांग को युद्ध के ख़तरे के स्पष्ट संदर्भ

१. 'त्रात्मकथा', मा० ५, ग्र० ४२।

२. ह०, २२-८-४०, पृ० २६२ ।

में रक्ला था। इस प्रस्ताव की माँग थी कि अंग्रेज़ सत्ता भारतदर्प से तात्कालिक आवश्यदता के कारण फौरन हट जाय, क्योंकि ''उस मासन का चालू रहना भारतवर्ष को नीचे गिराता है, दुर्वल बनाता है और अपनी रक्ता के जिए और संसार की स्वतन्त्रता में सहायक होने के लिए क्रमशः श्रम्म बनाता है।'' प्रस्ताव के अनुमार अंग्रेज़ी आधिपत्य का श्रन्त स्वतन्त्रना श्रीर जनतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक था, क्योंकि केवल स्वतन्त्र भारत श्रपनी रक्ता कर सकता था और चीन श्रीर रूस को उनकी आवश्यकता के समय सहायता है सकता था।

देशी राज्यों में सत्याग्रह श्रान्दोलन के नेताश्रों को भी वह इसी तरह की राय देते थे। उदाहरण के लिए सन् १६६६ में उन्होंने ट्रायनकोर कांग्रें स के नेता को यह राय दी थी कि वह उस समय रवराज्य की बात को सुला दें, राज्य-प्रवन्ध की तफ़सीली वातों पर ध्यात एकाग्र करें श्रीर जनता के प्राथमिक श्रिकारों के लिए लहें। गांधीजी ने कहा था, ' श्रिष्ठकारियों की उससे उर नहीं लगेगा श्रीर श्रापको उत्तरहायी शासन का सार प्राप्त हो जायगा।" ?

कभी-कभी श्रालोचक गांधीजी की इस नीति की श्रालोचना करते हैं। उनका कहना है कि स्पष्ट, निश्चित श्रम्याय-विशेष एक ब्यापक रोग के लक्ष्य है। उन लक्ष्यों को श्रलग करना श्रीर प्रथक्ता में उनको दूर करने का प्रयस्न करना जनिहत की उपेक्षा करना है, क्योंकि ऐसा करने से जनता वास्तविक उद्देश्य को भुला वैठती है।

लेकिन गांधीजी के मत का उनके मूलभूत सिद्धान्ता से श्रट्ट सम्बन्ध है श्रोर साथ ही साथ वह ज्यावहारिक दृष्टिकीण से भी बहुत लाभदानक है। सुनिश्चितता श्रोर स्पष्टता सस्य के साथ तो मेल खाती ही हैं, इसके श्रितिक्त श्रम के लिए गु'जाइश नहीं रहती श्रोर वात श्रन्थाय-पीडित जनता की समक में सुगमता से श्रा जाती है श्रीर उसकी सह यता तथा सहानुसूति सत्याग्रही को प्राप्त हो जाती है। श्रव्यतम मांग छुछ श्रंश में विपत्ती के संदेह को कम फरती है। श्राक्रमणशीलता हिंसा है श्रीर मांग को श्रव्यतम रखना इस वात का लक्षण है कि सत्याग्रह श्रावश्यक रूप से वचाव की लडाई है। इसके श्रितिक यदि किसी सुनिश्चित, मर्यादित विपय में जनता को ग्रहिंसा की रीति से सफलता प्राप्त हो जाती है तो जनता की नैतिक शक्ति विकसित होती है श्रीर उसमे श्रव्यक ज्यापक शिकायतों श्रीर श्रन्थायों को दूर करने की समता श्राती है। एक बार गांधीजी ने कहा था, ''यदि में केवल स्वराज्य की ही

१. ग्रांखिल भारतवर्णीय काग्रेस कमेटी का ८ ग्रागस्त सन् १६४२ का प्रस्ताव।

२, ह०, २४-६-३६, पृ० १७५।

बीतें करता रहता तो मेरे किये घरे कुछ न हो पाता। वक्रसील की बातों पर ध्यान एकांत्र करेने से हमारी शक्ति में चुद्धि होती रही है।"

जब संवर्ष शुरू हो जाता है तो सत्याग्रही समूह को शक्ति बढ़ जाने पर
भी विना उचित कारणों के अपनी मांग न बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए
यदि सत्याग्रह के आरम्भ होने के समय कोई शिकायत मौजूद थी और मांग
में यह शामिल नहीं था कि वह दूर कर दी जाय, तो बाद में उद्देश्य को
बढ़ाने के लिए उसको नहीं शामिल करना चाहिए। दूसरी थोर यदि सत्याग्रह
की लड़ाई में विरोधी चचन-भंग करे या कोई दूसरा श्रन्याय करे तो उनसे
सम्बन्धित नई मांगें न्यायोचित हो सकती हैं। इस दृष्टिकोण से जैसे-जैसे
प्रतियत्ती संत्याग्रही के बीच में नई आपत्तियाँ उपस्थित करता है और सत्याग्रह
की लड़ाई बढ़ती जाती है त्यों-त्यों प्रतियत्ती अपनी हानि और संत्याग्रह
की लड़ाई बढ़ती जाती है त्यों-त्यों प्रतियत्ती अपनी हानि और संत्याग्रह
का लड़ाई बढ़ती जाती है त्यों-त्यों प्रतियत्ती अपनी हानि और संत्याग्रह के
कार्यहा ही करता है। इस प्रकार 'बृद्धि का नियम' सत्याग्रह के युद्ध में लाग
होता है और उसके परिणाम में वृद्धि होती जाती है।

प्रतिरोध-पद्धति के संस्थन्ध में सातर्वे श्रध्याय में वर्शित स्यक्तिगत प्रतिरोध के सिद्धांत त्रावश्यक घटाव-बढ़ाव के साथ सामृहिक प्रतिरोध में भी लागू हैं। सत्याप्रही प्रतिरोध में उन पृथक् कार्यों की अपेचा जिसमें प्रहिंसा की श्रमिब्यक्ति होती है श्रहिंसा की भावना कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण है। इसी कारण गांधीजी इस बात पर ज़ोर देते थे कि सत्याग्रही नेता को पूरी तरह से श्रहिंसावादी होना चाहिए, क्योंकि श्रहिंसा में जीवित श्रद्धा के विना किसी संकटपूर्ण स्थिति में वह श्रिहिंसक मार्ग को न खोज सकेगा। इसी कारण गांधीजी सत्याग्रही के अनुशासन की पर्याप्तता पर भी ज़ोर देते थे, श्रीर कहते थे कि श्रहिसंक लड़ाई की प्रारम्भ ठीक तरह से शुद्धतम मनुष्यों द्वारा होना चाहिए। गांघीजी का विश्वास या कि इन वार्तों के श्रविरिक्त प्रत्येक सामृहिक सत्यंग्रह की परिस्थिति श्रांतग होती है श्रीर एक ही श्रान्दोलन में भी परिस्थिति वदलती रहती है। इस प्रकार सत्यामही सेनापति की अपनी दृष्टि की छद्धता पर निर्भर रहकर परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध का रूप निश्चित करना पहुँता है। जिस प्रकार साघारण फौज का सेनापति परिवर्तनशील परिस्थिति श्रीर युद्ध-कौशल के श्रनुसार श्रपनी योजनाओं श्रीर श्राज्ञाश्रों को वदलंता रहवा है उसी प्रकार सत्याग्रही सेनापति भी करता है। वाह्य परिस्थित के अतिरिक्त उसको स्वयं अपनी भी छान-बीन करनी पड़ती

१. इ०, २४-६-१६३६, पृ० १७५।

२. 'दिच्या त्र्रंफीका' उत्तरार्घ, त्र्य० ३ श्रीर १४ श्रीर ए० ३१-३४ ।

३. यं० ई०, २७-२-१६३०।

है और थपनी थान्तिक घावाज को ध्यान से सुनना पहता है। प्रतिक दशा में लागू होने वाली विस्तृत प्रतिरोध-योजना को लानने श्रीर तैयार करने का प्रयत्न जीवन की प्रक्रिया ने तर्कपूर्ण यौद्धिक योजना-मात्र का रूप देने का प्रयत्न है श्रीर यह श्रनावश्यक, श्रव्यावहारिक और श्रसम्भव है। हसीलिए गांधीजी प्रायः कहते थे कि उनके लिए केवल एक पग श्रागे देख पा सक्ना काफी था। सन् १६६६ में उन्होंने लिखा था, ''मुमसे यह वताने की प्राशा न कीजिए कि यदि सविनय श्राज्ञा-भंग का प्रयोग हुत्रा तो में किल प्रकार उसका प्रारम्भ करू गा। मेरे पास कुछ भी छिपा हुश्रा नहीं है श्रीर मुक्ते श्रान्तिम चया तक कुछ भी मालूम न होगा। में इसी प्रकार निर्मित हूँ। मुक्ते नमक-यात्रा के वारे में लगभग उस चया तक कुछ भी मालूम नहीं था जब उसका निश्चय हुत्रा था। मैं यह जानता हूं कि इंश्वर ने शायह ही जभी मुक्त से हितहास की पुनरावृत्ति करवाई हो श्रीर शायद इस बार भी ऐसा न करे।" इसलिए इम पिछले दृशान्तों के श्राधार पर सामूहिक प्रतिरोध के केवल सामान्य सिद्धांतों का विवेचन करेंगे।

सातर्वे अध्याय में अहिंसक प्रतिरोध का उद्देश्य, उस उद्देश्य की कसीटी और लडाई के प्रारम्भ के पहले समस्ताने-बुम्ताने के और सममौते के प्रयत्न के महत्व का वर्णन हो चुका है। यह सथ सिद्धान्त सामूहिक सत्याप्रही प्रतिरोध में उसी प्रकार लागू है जिस प्रकार वैयक्तिक प्रतिरोध में।

### अगोपनीयता

गांधीजी सत्याग्रह में प्रकट, खुले हुए कार्यों पर ज़ोर देते थे। एक यार श्रमेरिकन लेखक श्रण्टन क्लोज़ ने उनको राजनैतिक सच्चाई वा संसार में सर्व-श्रेष्ठ दृष्टान्त श्रीर प्रकट साधनो द्वारा सिद्ध प्रकट राजनीति के श्रादर्श का एक-मान्न सच्चा श्रद्धुगामी दताया था। उनके लिए विसी भी मृल्य पर सत्य नी साधना एकमान्न राजनीति थी श्रीर इसमें किसी भी छिपी हुई यात की शुक्षाइश नहीं थी। उन्होंने सन् १६६१ में लिखा था, "लिस तरीकें को हम श्रपना रहे हैं उसमें जाज, मूरू बोलने, धोखेबाज़ी, श्रसत्य श्रीर हिसा के तमाम यदसूरत कुटुम्बियों के लिए विल्कुल ही गुक्षाइश नहीं। हरएक काम खुलुमखुला किया जाता है; क्योंकि सत्य गोपनीयता से ध्या करता है।

१, १०, १०-६-३६, पृ० १५८।

२. ह०, २-१२-३६, पृ० ३६२।

३. नटेसन, 'महारमा गांधी, दि मैन एएड हिज मिशन'' ऐप्रीसियेशन्स, पृ. ३० l

जितना श्रधिक श्राप खुले होंगे, उतना ही श्रधिक श्रापके सत्यपूर्ण होने की सम्भावना है। 1779

गोपनीयता का श्रभाव साधनों की शुद्धता की गारंटी है, क्यों कि श्रशुद्धता प्रकाश से भागती है श्रीर छिपने का प्रयास करती है। खुले कार्य करना सत्याग्रह को परिणाम की परवाह न करके निर्भयता श्रीर श्रवज्ञा की खुली, शुद्ध लड़ाई बना देता है। वह नैतिक उच्चता का प्रतीक है श्रीर सभी के, विरोधों के, तटस्थों के श्रीर अपने पच्च के व्यक्तियों के, उच्चतम श्रंश की प्रभावित करता है। वह सत्याग्रही श्रनुगामियों के श्रनुशासन को दढ़ करता है श्रीर जनता श्रीर विपच्ची की दृष्टि में उनके सम्मान को यहाता है श्रीर इसलिए विपच्ची के श्रनुशासन को ढीला करता है।

खुलुमखुला कार्य अच्छा प्रचार भी है। सत्याप्रह की ख़बर दूर-दूर फैल जाती है और बाद में लगाए गए प्रतिबन्धों को वेकार कर देती है। खुलुमखुला कार्य व्यावहारिक भी है। वास्तव में, जैसा कि गांधीजी ने सन् १६४० में एक वक्तव्य में कहा था, "कोई गुम्न अन्दोलन न तो कभी जन-धान्दोलन बन सकता है और न लाखों व्यक्तियों को सामूहिक कार्य के लिये प्रेरित कर सकता है।"

हिंदुस्तान के और दिचिण अफ्रीका के सभी सत्याग्रह के आन्दोलनों में गांधीजी सदा अपनी युद्ध-योजना की सूचना सरकार को पहिले से ही दे देते थे। उनका विश्वास था कि अगर पर्याप्त सूचना न दी जाय, तो अहिंसक प्रतिरोध अनैतिक और दोषपूर्ण हो जायगा। सन् १६४०-४१ के व्यक्तिगत सिंग्नय आज्ञा-मंग के आन्दोलन में उन्होंने इस बाज पर पहले से अधिक ज़ोर दिया। प्रत्येक सत्याग्रही को कई दिन पहले अपने सिंग्नय आज्ञाभंग की विस्तृत सूचना सरकार को भेजनी पड़ती थी। कांग्रेस कमेटियों को इस बात की हिदायत थी कि वह गुप्त हिसाब या गुप्त धन न रखें।

इसके विपरीत छिपान से मालूम हो जा है कि सत्याग्रही निपची से ढरता है, उसके दिये हुए दण्ड से बचना चाहता है श्रीर श्राने चारों श्रोर बचान की दीवाल खड़ी करना चाहता है। श्रिहेंसा इस प्रकार के बचान से घृणा करती है श्रिधकतम शक्तिशाली विपची का सामना खुलकर करती है। छिपान से यह भी प्रकट होता है कि सत्याग्रही संदेहपूर्ण साधनों द्वारा शीघ्र सफल होने को उत्सुक है। इसलिये छिपान सत्याग्रह की नैतिकता श्रीर प्रतिष्ठा को दूर करके

१. य० इं०, २१-१२-१६३१।

२. २१-१०-४० का गाधीजी का वक्तव्य।

रे. ह०, १३-४-४०, पु० ८€।

उसको केवल-मात्र चतुरता की लढाई मे परिगत कर देता है। इस प्रकार वह सत्याप्रह के लिये घातक है। गांधीजी के शब्दों में, "कोई भी गुप्त संगठन, चाहे जितना बढा क्यों न हो, कुछ भी श्रव्छाई नहीं कर सकता।"

सन् १६६०-६४ के सत्याग्रह श्रान्दोलन में जब सरकारी दमन बहुत कठोर हो गया तो सत्याग्रही गुप्त साधनों का प्रयोग करने लगे। लेकिन श्रान्दोलन में ढीलापन श्रीर दुर्वलता श्रा गई। गांधीजी ने जेल से छूटने पर इस ढीलेपन के लिये श्रीर जनता में उत्साह की कमी के लिये बहुत कुछ छिपाव के साधनों को उत्तरहायी ठहराया।

इसी प्रकार गांधीकी के अनुसार सरकारी सम्पत्ति का विनाश भी अहिसक प्रतिरोध के आन्दोलन का भाग नहीं हो सकता। यह विनाश एक प्रकार की हिंसा है। ''यदि प्रत्येक व्यक्ति पुलो, यातायात के साधनो, सहको आदि के विनाश के अधिकार का इसलिये दावा करे कि वह सरकार के कुछ कारों को ठीक नहीं समस्तता, तो राष्ट्रीय सरकार भी एक दिन न चल सकेगी। इसके अदिक्ति दुराई पुलों, सब्बों, इत्यादि में—जो निर्जीव वस्तुएँ हें—नहीं है, यिक्क मनुष्यों में है...विस्फोटक साधनो द्वारा पुलों आदि का विनाश इस दुराई को दूर नहीं करता, बिक्क उस दुराई के स्थान में जिसको यह दूर करना चाहता है अधिक निकृष्ट दुराई को उकसाता है। '''

## सख्या श्रीर धन

सत्याग्रह श्रान्दोलन में गांधीजी संख्या श्रीर धन के श्रित उदालीन थे। उन्होंने बार-बार कहा है कि सत्याग्रह की सफलता भौतिक नहीं नैति श्रीर श्राध्यात्मिक साधनों पर निर्भर है।

यह जनता के सहयोग की उपेचा नहीं करते थे और न उसके महत्त्र को कम आंकते थे। सन् १६१६ में इंटर कमेटी के सामने उन्होंने कहा था ि यदि उनको श्रिहिंसा के सिद्धान्त के श्रनुसार कार्य करने को तैयार १० लाख मनुष्य मिल जांय तो वह उनको सत्याश्रही-सेना में भर्ती करने में श्रागा-पीड़ा न करेंगे। वह यह भी मानते थे कि सामृहिक सत्याश्रह का श्रांटोलन विना जनसाधारण की सहायता और श्रनुशासन के श्रसंभव है। लेकिन पिट

१. ह०, १०-२-४६, पृ० ५।

२. उनका ५-५-३३ का वक्तव्य ।

३. ह०, १०-२-४६, पृ० २।

४. यं ० इं०, मा० १, पृ० १७।

५. 'साउथ ग्रफ्रीका', पृ० २०४।

अनुशासन ठीक न हो तो संख्या हुर्वंतता का स्रोत है। इसके श्रितिरिक्त सत्याग्रह सामूहिक हुए विना भी सफत हो सकता है। श्रीर सफतता संख्याश्वित पर नहीं, सत्याग्रहियों की, विना विरोधी के प्रति हुर्भावना के, सत्य के लिए कष्ट-सहन की चमता पर अवलिम्बत है, उन सत्याग्रहियों की संख्या चोहे जितनी कम क्यों न हो। गांघीजी के शब्दों में ''में परिमाण की लगभ्या उपेत्ता करके गुण (नैतिक उत्कृष्टता) को श्रिधकतम महत्व देता हूं... संख्या जब ठीक शबुशासन में रह कर एक मनुष्य की भांति कार्य करती है तो वह श्रज्य हो जाती है। जब प्रत्येक ब्यक्ति श्रपने रास्ते चलता है या जब कोई नहीं जानता कि वह किस रास्ते चले तो वह स्वयं-विनाशक शक्ति वन जाते हैं। सुक्ते विश्वास है कि जबतक हम एकता, ठीक-ठीक वार्य करने की चमता श्रीर खिद्या में खुरचा है।" "सत्याग्रह में संख्या का महत्व नहीं होता। खुसंगठित श्रीर अनुशासन पूर्ण सुद्दीभर सच्चे सत्याग्रही भी जनता की स्वार्थरिहत सेवा हारा मारतवर्ष को स्वतंत्र कर सकते हैं।"

संख्या की श्रोर गांधीजी की उदासीनता श्रास्म शक्ति के बारे में उनके विश्वास का निष्कर्ष है। सत्याग्रही का श्रवलम्य उसके संकीर्थ, सीमित, पृथक् शरीर की शक्ति नहीं, उसकी श्रास्मा की शक्ति है जो संपूर्ण संसारभर की मौतिक शक्ति की उपेचा कर सकती है। जब किसी ब्यक्ति को ईश्वर श्रीर श्रास्मा में श्रिडग श्रास्था होती है तो वह श्रावश्यक सहारे श्रीर सह।यता के लिए स्वयं श्रपने पर श्राश्रित रहता है।

गांधीजी नैतिक उत्कृष्टता पर इसिलए ज़ोर देते हैं कि वह संक्रामक होने के कारण वृद्धिशील होती है, श्रौर नैतिकताविहीन संख्या प्रभावहीन होती है। गांधीजी इसको सत्याप्रह में 'वृद्धि का नियम' कहते हैं। शुद्धता के कारण ही दिल्ण श्रक्रीका में सत्याप्रहियों की संख्या को एक समय केवल १६ थी, सत्याप्रह की लड़ाई के श्रंत के क़रीन बढ़ कर ६०००० हो गई थी।

इसके श्रतिरिक्त सत्याग्रह में सफलता संख्या पर नहीं बल्कि श्रन्यायी के साथ सहयोग न करने पर श्रीर उसका प्रतिरोध करने पर श्रवलिन्दित होती है। इसिलिए "लड़ने वाले के लिए लड़ाई ही जीत है, क्योंकि उसको केवल लड़ने में श्रानन्द श्राता है। उसका विश्वास है कि जीत या हार..... स्वयं उसके ऊपर श्रवलिवत है।" 'कर, क्योंकि सत्याग्रही फौज बदले की भावना से

१. यं ० इं०, भा०२, पृ० ५०३।

२. ह०, २५-३-३६, पृ० ६७ ।

३. 'साउथ ऋफीका', पृ० ३६४।

सुक्त होती है, इसलिए उसमें सिपाहियों की कम-से-कम संख्या की जादरपत का होती है।

इन्हीं विचारों से मिलवे-जुलवे गांघीजी के विचार सत्याग्रह में धन के ल्यान के बारे में थे। उन्होंने श्रनेक हलचलों के लिए करोडों रुपये एकत्रित किए ये श्रीर धन को युद्ध का साधन मानते थे। र सन् १२२१ में उन्होंने जनता से श्रपील भी थी कि वह तिलक-रवराज्य फंड में वितना घन दे स्कें दें। सन् १६२७ में उन्होंने लिखा था, "इस फंड से महान् राष्ट्रीय प्रयोक्तन सिद्ध हुन्ना है। उस शक्तिशाली संगठन का, जो एकदम खड़ा हो गया है, निर्माए इस महान् राष्ट्रीय फंड के विना असंभव था... । 173 लेकिन याद रखना चाहिए जि वास्तव में गांधीजी धन की श्रोर से उदासीन थे। घन के प्रति उनकी मानसिकता मा निर्घारण अपरिप्रह के आदर्श हारा होता है। उनका विश्वास था कि सत्याग्रह में घन का भ्रहपतम महत्व होता है। धन स्वयं सत्याग्रह भ्रांदोलन की उन्नति में सदायक नहीं हो सकता। दीर्घंकालीन श्रतुभव से उनका यह विश्वास हो गया था कि सत्याग्रही के लिए यह आवश्यक है कि वह धन पर श्राधित रहना छोड़ ही दे. क्योंकि कोई भी यान्दोलन या कार्य जिसका नेतृत्व थम्बे घोर तस्चे चादिमयों के हाथ है; धन की कमी से न तो रकता है न ढीला पडता है। प दूसरी श्रीर श्रार्थिक निश्चितता का श्रावश्यक परिणाम होता है श्राध्यात्मिक दिवालियापन । ६

गांधीजी का यह भी मत था कि "किसी भी सार्वजनिक संस्था को खायी कोप पर निर्वाह करने का प्रयत्न न करना चाहिए; क्यों कि इसमें नैतिक श्रधीगित का बीज समाया रहता है। सार्वजनिक संख्या का श्रथ है जनता की श्रमुमंति श्रीर धन से चलनेवाली संस्था। जब जनता की सहायता मिलना बन्द हो जाए तब इसे जीवित रहने का श्रधिकार नहीं है। खायी संपत्ति पर चलने वाली संस्थ.एँ प्रायः लोकमत की उपेचा करती देखी जाती हैं श्रीर कितनी ही वार वो लोकमत के विपरीत भी श्राचरण करती हैं। वाणिक चंटा संस्था की लोकप्रियता श्रीर उसके संचालकों की ईमानदारी की कसीटी हैं

१. यं० इं०, मा० १, पृ० ६३५।

२. 'स्रीचेज', पृ० ५८४।

३. यं० इं०, भा० ३, पृ० १०२।

४. 'ग्रात्मकथा' मा० ५, श्र १४।

५. 'साउथ अफ्रीका' ए० २०२।

६. ह०, १०-१२-३८, पृ० ३७१।

श्रौर मेरा यह मत है कि प्रत्येक संस्था को चाहिए कि वह श्रपने को इस कसौटी पर कसे।" गांधीजी उघार रुपये से सार्वजनिक संस्थाश्रों को चलाने के भी विरुद्ध थे।

शांयदे यह बताना श्रानावश्यक है कि सत्याग्रह शार्थिक प्रलोभन देने से या स्वयंसेवक नौकर रखने से मेल नहीं खाता। इस प्रकार के स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से सत्याग्रह में भाग लेने वाले श्रावसश्वादी व्यक्ति श्रान्दोलन को निर्जीव श्रीर यन्त्रविद्य बना देंगे। लेकिन यदि संभव हो तो निर्धन स्वयंसेवकों को श्रीर जब वह जेल में हों या मार डाले गए हों तो उनके श्राश्रितों को भरण पोषण्मात्र के लिए घन देने में कुछ भी श्रानुचित नहीं है।

वहुत कुछ गांधीजी के ही कारण भारत में स्वतन्त्रता की लड़ाई में धन का व्यय इतना नम हुआ और कांग्रेस में अवैतिनिक स्वार्थ रहित कार्यकर्ताओं की इतनी वही संख्या थी। धन के अप्टकारी प्रभाव से दूपित जनतन्त्र को धन की और गांधीजी के बुद्धिमतापूर्ण रख़ से बहुत कुछ सीखना चाहिए।

गांधीजी का मत था कि सत्याग्रही त्रान्दोलन में नेता को धन श्रीर मजुत्यों के लिए यथासम्भव उसी स्थान पर निर्भर रहना चाहिए जिसको उस शिकायत से—जो जहाई का कारण हैं—प्रत्यचरूप से हानि पहुंचती है। उनके शब्दों में, "यह सत्याग्रह का सार है कि केवल उन्होंको सत्याग्रह करना चाहिए जो कटट उठा रहे हैं।"

सत्याग्रह को स्थानविशेष में मर्यादित करने श्रौर बाहरी सहायता को रोकने का कारण यह है कि 'सत्याग्रह का मूलभूत विचार है श्रन्यायी का हृद्य-परिवर्तन करना, उसमें न्याय-भावना जगाना, श्रौर उसकी यह दिखाना कि बिना पीड़ितों के प्रत्यत्त या अप्रत्यत्त सहयोग के वह इच्छित श्रन्याय नहीं कर सकता। यदि लोग श्रपने हितों के लिये कृष्ट सहने को तैयार नहीं हैं तो सत्याग्रह के रूप में किसी भी बाहरी सहायता से सम्भवतः सच्चा छुटकारा नहीं मिल सकता।" इस प्रकार श्रन्यायी के हृद्य-परिवर्तन का सर्वश्रेष्ठ साधन है श्रन्याय से पीड़ित स्थानीय लोगों का बिलदान। वाहरवालों का बिलदान हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया में विष्न डालता है श्रौर करुता को बढ़ा देता है। इसके श्रतिरिक्त स्वावलंबन श्रौर स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धान्त मनुष्यों को श्रपनी लड़ाई श्रपने श्राप लडने पर बाध्य करता है

१. 'त्रात्म कथा', भा० २, ग्र० ४; महादेव देसाई, 'डायरी', भा० १, पृ० ७७।

२, ह०, १०-१२-३८, पृ० ३६६ -

३. ह० १०-१२-३८, ६० ३६६।

श्रीर उनकी प्रसुस शक्तियों को विकसित करता है। तोगों में उनकी शक्ति की चेतना श्राती है श्रीर वह इस योग्य हो जाते हैं कि श्रन्याय से छुटकारा पा जायं। बाहरी सहायता—वह चाहे जिस परिमाण में क्यों न हो—इस शास्त-प्रयास का स्थान नहीं ले सकती।

सामूहिक र्यार्ट्सम प्रतिरोध के प्रधान शस्त्र हैं श्रसहयोग, सविनय श्राज्ञा-भंग, उपवास, हिजरत, धरना, श्राधिक वहिष्कार श्रीर सामाजिक वहिष्कार ।

### असहयोग

वैयक्तिक संवंधों में श्रनुपम प्रतिरोध शक्ष होने के साथ-साथ श्रसहयोग श्रेष्ठ राजनैतिक प्रतिकार-साधन भी है।

सरकारें अक्सर गलियों करवी हैं और उनकी अन्यायपूर्ण शित से शासन करने का देवी अधिकार नहीं है। गांधीजी का कहना था कि सरकार का आधार उसकी शक्ति या जनता की निष्क्रिय सम्मति नहीं; विकि उसका सिक्रय सहयोग है। इसिलिए जनता के सहयोग और सहायता से हाथ खींच लेने का परिणाम है राजनैतिक व्यवस्था का पूरी तरह पंगु और शक्ति हीन हो जाना और उसका अन्त । "अधिकतम निरंकुश शासन भी जनता की सम्मति के बिना नहीं चल सकता, और यह सम्मति प्रायः निरंकुश शासक यलपूर्वके शास करता है। जैसे ही जनता स्वेच्छाचारी शक्ति से उरना छोड देती है, उसकी (शासन की) शक्ति जाती रहती है।"

साधारण रीति से नागरिक का कर्तव्य हैं क्रानुनों को मानना श्रीर सरकार वा कर्तव्य हैं जनता की नैतिक भावनाश्रों, हितों श्रीर इच्छाश्रों की उपेचा न करना। सरकारी श्राज्ञाश्रों का पालन बिना सोचे समसे नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दासता का जच्या है। यदि सरकार जनता की भावनाश्रों के प्रतिकृत चलती है, यदि उसका श्रासन श्रनैतिक श्रीर श्रन्यायपूर्ण है तो सरकार के साथ श्रसहयोग करना जनता का श्रधिकार भी है श्रीर कर्त्तव्य भी। गांधीजी लिखते हैं "द्वरा शासन करने वाले शासक की सहायता करने से हन्कार कर देना जनता का भाचीन काल से माना हुशा श्रधिकार है। "" जो वात सरकार के लिए ठीक है वही दूसरे शोपक समुदायों श्रीर संस्थाश्रों को भी लागू है।

सरकार के विरुद्ध प्रयुक्त होने पर "असहयोग का प्राथमिक प्रेरक हेतु है श्रात्मश्रुद्धि के लिए श्रनैतिक श्रीर पश्चाताप न करने वाली सरकार के साथ

१. प० इ०, मा० १, पृ० २०५।

२ 'स्पीचेज्', पृ० २०५।

सहयोग से हाथ खींच लेना। दूसरा उद्देश्य है सरकारी नियन्त्रण या देखिमाखि से खतन्त्र होकर श्रसहाय होने की भावना से छुटकारा पाना, श्रथीत् यथासंभव सभी मामलों में खयं अपने श्राप पर शासन करना; श्रीर इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने या तुकसान पहुँचाने की प्रेरणा देने या उनके प्रति हिंसा करने से वचाना।" 9

सत्य| ग्रहियों की श्रात्म-शुद्धि, का श्रर्थ है ऐसी महान नैतिक शक्ति का विकास जो सरकार के घमंड को तोड देगी श्रीर उसे न्याय करने पर विवश करेगी। यदि सरकार श्रनैतिक मार्ग को नहीं छोडती श्रीर न्याय करने से इन्कार कर देती है तो असहयोग शासन की जड़ उखाड़ देता है श्रीर सरकार को पंगु बना देता है।

जैसा कि उद्देश्य से प्रकट है, असहयोग केवल निषेधास्मक ही नहीं है, यह जनता का सरकार के साथ सहयोग करने से जानवृक्त कर केवल इन्कार करना ही नहीं है, असहयोग का विधायक पत्त में है। विधायक पत्त है आन्तरिक विकास, जनता में आपसी सहयोग का विकास। असहयोग के वाद्य निपेधात्मक पत्त की सफलता विधायक आन्तरिक पत्त की सफलता के अनुपात में होती है। इसी कारण गांधीजी जनता की राजनैतिक शिचा पर इतना अधिक ज़ोर देते थे। जनता के आपसी सहयोग के विना न तो असहयोग व्यापक ही हो सकता है और न अहिंसक ही, और दोनों ही हालतों में वह कारगर नहीं हो सकता। इस आन्तरिक विकास के अभाव में यदि असहयोग अहिंसक और कारगर भी हो तो भी सरकार के पतन के वाद असहयोग अहिंसक और कारगर भी हो तो भी सरकार के पतन के वाद असहयोगियों के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरज्ञित रखना असम्भव हो जायगा और परिणामस्वरूप अराजकता फैल जायगी। इसी कारण जनता हारा असहयोग के प्रयोग में और सामाजिक व्यवस्था को सुरज्ञित रखने की उनकी जमता में सामक्षस्य रहना चाहिए।

गांधीजी के श्रनुसार श्रसहयोग का श्रमुख प्रेरक हेतु घृणा या निराकरण-शीलता नहीं बल्कि विश्वायक प्रवृत्ति है। गांधीजी के शब्दों में "निस्सन्देह श्रसहयोग ऐसी शिचा है जो जनमत को विकृष्टित करती है श्रीर निश्चित श्रौर स्पप्ट बनाती है श्रौर जैसे ही वह (जनमत) फलप्रद कार्य्य के लिए संगठित हो जायगा, हमें स्वराज्य मिल जायगा।"

लेक्निन ग्रसहयोग के इस विधायक खद्धप, श्रांतरिक सहयोग का विकास, स्वेच्छा से होना चाहिए। सत्याग्रही को दूसरों के मत-स्वातन्त्र्य श्रीर कार्य-

१. यं० इं०, भा० १, पृ० ४२ । २. 'सत्याग्रह', पृ० २४ ।

स्वातन्त्र्य, के अधिकार दा आदर करना चाहिए और उनको अमपूर्ण मार्ग से वचाने के लिए केवल सममाने-बुग़ाने पर ही. निर्भर रहना चाहिए। वल-पूर्वक सहयोग को विक्रितित करने छा प्रमन्त हिंसा है और हिंसा केवल हुराई को जीवित रखती है और वहाती है। इसके अतिरिक्त केवल स्वेच्छा एर निर्भर सहयोग, ही जतता की मावना और अमन्त्रोध की परए हो सकती है, और ''जों अपने को चलन या जंबरदस्ती के कारण असहयोगी कहते हैं वह असहयोगी नहीं हैं।" इसलिए असहयोग के अधिसक होने के लिए यह आवरयक है कि असहयोगी मतमेद के प्रति सहिष्णु रहें और भिन्न नित्वालों की स्वतन्त्रता का आदर करें।

#### हड़ताल

सत्याग्रही श्रसहयोग के विकास के लिए श्रहिंसक साघनों का, विशेप रूप से हडताल, सामाजिक बहिष्कार श्रीर घरने का प्रयोग करते हैं।

हडताल का अर्थ है विरोध-प्रधर्शन के लिए ज्यवसाय को कुछ काल के लिए वन्दा कर देना। हड़ताल का उद्देश्य है जनता और सरकार के मन को प्रभावित करना। इं लेकिन इड़ताल बार-बार न होनी चाहिए नहीं तो उसका फल-प्रद होना कक जायगा। इसके अतिरिक्त इडताल नितान्त स्वेच्छा पर अवलम्बित होनी चाहिए। लोगों से कार्य स्थगित कराने के लिए समकाने- कुकाने और प्रचार के दूर्दी अहिंसक साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए। नौकरों से—जवतक उनको नौकर रखने वालों की खाजा न मिल जाय—काम वन्द करने के लिए न कहना चाहिए।

### सामाजिक वहिन्कार

सामाजिक विदिष्कार में हड़तालों की ग्रापेला कहीं श्रिविक दुरुपयोग की सम्भावना है। बहिष्कार प्रयोग के श्रनुसार श्रिहेंसक भी हों सकता है शौर हिंसक भी। गांधीजी महसूस करते थे कि सामाजिक जीवन में कुछ श्रंश में सामाजिक विदिष्कार से बचना श्रसंस्मव है, बेकिन किसी समाज में उन खोगों के विरुद्ध—जो जनमत की श्रवज्ञा करते हैं श्रीर श्रसहयोगियों का साथ नहीं देते—बहिष्कार का प्रयोग बहुत मर्यादित रूप में ही हो सकता है।

१. यं० इं०, भा० १, पृ० १४६।

२. 'सत्याग्रह', पृ० २४।

३. यं० इं०, मा० १, पृ० २३।

४. यं० इं०, मा० १, ए० २५८।

शारतवर्ष में सामाजिक वहिष्कार भयंकर श्रीर कारगर प्राचीन प्रथा है श्रीर वह जाति-प्रथा की समकालीन है। उसका श्राधारभूत विचार यह है कि समाज के लिए यह ज़रूरी नहीं कि वह बहिष्कृत को श्रातिथ्य दे। जब गांव सामंजस्यपूर्ण, स्वावलम्बी इकाई थे श्रीर व्यक्ति द्वारा समाज की श्रवज्ञा के श्रवसर बहुत कम होते थे, उस समय सामाजिक वहिष्कार का साधन बहुत उपयोगी था। लेकिन श्राधुनिक जटिल परिस्थित में जब जनता में किसी प्रश्न के वारे में गहरा मतभेद हो, गांधीजी के श्रनुसार, श्रल्पमत को बहुमत की यात मानने को विवश करने के लिए इस साधन का प्रयोग श्रचम्य हिंसा का एक प्रकार है।

लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में जब कोई अवज्ञाकारी अल्पमत, सैदान्तिक कारण से नहीं, केवल अवज्ञा के या उससे भी अपकृष्ट कारण से बहुमत की वात मानने से इन्कार कर दे, तव सामाजिक वहिष्कार का प्रयोग हो सकता है। लेकिन यह तभी कारगर हो सकता है और उसी दशा में इसका प्रयोग भी करना चाहिए जब वहिष्कृत को वह दंद की भांति न लगे, विक्त अनुशासन-कार्य मात्म हो। विद्युक्त उसको अनुशासन की तरह तभी स्वीकार करेंगे जब वह अहिसक होगा, अर्थात् जब वह सम्योचित होगा और उसमे अमानुषिकता की गंध न आएगी। उसके अहिंसक होने के लिये यह भी आवश्यक है कि अगर उससे वहिष्कृत को असुविधा हो तो प्रयोग करने- चालों को हु:ख महसूस हो। 3

सामाजिक विहिष्कार का यह अर्थ न होना चाहिए कि किसी मनुष्य को आवश्यक सामाजिक सेवाओं से विश्वित किया जाय, अर्थात् इसके नौकर से उसकी नौकरी छोड़ देने को कहा जाय, उसको खाना या कपड़ा पाने से रोका जाय या उसको डाक्टर की सेवाओं से विश्वित रक्खा जाय। ऐसा करना हिंसा और वल-प्रयोग है। इसी प्रकार यदि मनुष्य वेसवी से किसी व्यक्ति के जीवन को गाली, अपमान आदि से असहा बना दे, तो वह हिंसक बहिष्कार का दृष्टांत होगा। दूसरी ओर यदि कोई पादरी अपने सम्मान की अपेना अन्यायी सरकार से मिली उपाधि की अधिक कद्र करे और उसके गिरजाघर में आने-वाले उसके नेतृत्व नें प्रार्थना करने से इन्कार वरहें तो वह शान्तिमय बहिष्कार का दृष्टांनत होगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को, जो किसी महत्त्वपूर्ण मामले में हद, स्पष्ट जनमत की अवज्ञा करता है, सामाजिक सेवाओं से नहीं,

१. यं० इं०, मा० १, पृ० २६६।

२. यं० इं०, भा० १, पृ० २६८।

३. यं० इं०, मा० १, पृ० ३०० ।

बिक सामाजिक सुविधाओं और रिश्रायतों से विश्वित रक्ला जाय, तो उसमें कोई हिंसा की बात न होगी। दृष्टांत के लिए भोजों में निमंत्रण या भेंट देना इत्यादि ऐसी रिश्रायतों हैं जिन्हें रोक देना अनुचित न होगा। इस मर्यादित रूप में भी सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग थोडे से निश्चित श्रवसरों पर ही करना चाहिए और हर हालत में बहिष्कार करने वालों को इस साधन का प्रयोग स्वयं शपने को जोखिम में डाल कर ही करना चाहिए।

#### धरना

जव धरने का प्रयोग श्रहिंसक प्रतिरोध के साधन के स्प में हो तय उसको वल प्रयोग से वचना चाहिए श्रीर केवल समकाने बुक्ताने पर निर्मर होना चाहिए। भारत में सन् १६२०-२२ श्रीर १६३०-३४ के श्रहिंसक श्रान्दोलनों में गांधीजी ने शराव, अफ्रीम श्रीर विदेशी कपडे की दुकानों पर धरना देने की राय दी थी। दूसरे श्रांडोलनों में यह कार्य लगभग सभी स्थानों में केवल खियों ने ही किया था। लेकिन गांधीजी इसके थिरुद्ध थे कि घरना देने वाले किसी स्थान को इस प्रकार घेर कर एक दीवार सी बनाकर बैठ जायं या लेट जायं कि कोई भी मनुष्य बिना घरने देने वालों के श्ररीर पर पर रक्ते उस स्थान में श्रा या वहाँ से बाहर जा न सके। इस प्रकार के घरने को गांधीजी हिंसक और वर्वरतापूर्ण बताते थे। बल-प्रयोग का भड़ा तरीका होने के कारण वह वर्वरतापूर्ण है। वह हिंसा से भी बदतर है क्योंकि "श्रगर हम श्रपने विरोधी से लढ़ते हैं तो इस उसे कम-से-कम बदले में चोट करने देते हैं। लेकिन जब इस यह जान कर उसे श्रपने कपर चलने की जुनौती देते हैं कि वह ऐसा न करेगा तो इस उसकी स्थित को श्रधिक-से-श्रधिक मही श्रीर उसके सम्मान को गिराने वाली बना देते हैं"।

शांतिमय घरने का उद्देश्य जो मनुष्य कोई विशेष कार्य करना चाहता है उसका रास्ता रोकना नहीं बिक यह है कि जनमत की शक्ति पर निर्भर रहा जाय, जनमत की श्रवज्ञा करनेवालों को चेतावनी दी जाय श्रीर उनको लिजत किया जाय। श्री शान्तिमय घरने में बल-प्रयोग, धमकाने, श्रशिष्टता, किसी का पुतला चनाकर जलाने या ढफ़न करने श्रीर मूल-हद्दताल इत्यादि के लिये स्थान नहीं है। शांतिमय घरने में उपवास का प्रयोग केवल तभी हो सकता है जय सत्याग्रही श्रीर उसके विरोधी में एक-दूसरे के लिये प्रेम श्रीर श्रादर हो श्रीर

१. य० इं०, मा० १, पृ० ३०२।

२. 'सत्याग्रह', पृ० ६०।

३, ह०, २७-८-३६, पृ० २३४ ।

विरोधी ने अपने इक़रार को तोड़ा हो। 9

उपर लिखे साधनों का प्रयोग सत्याग्रही असहयोग को विकसित और गितशीत बनाने के लिए करते हैं। असहयोग का अन्तिम रूप है सिवनय आज्ञाभंग। गांधीजी ने सन् १६६० में लिखा था, "थोडा सोचने से प्रकट हो लायगा कि सिवनय आज्ञा-भंग असहयोग का आवश्यक अह है। आप सरकार की आज्ञा का पालन करके उसकी अधिक-सें-अधिक सहायता करते हैं। " कुछ अच्छाइयाँ तो तुरे-से-बुरे राज्य में भी होती हैं। लेकिन यदि राज्य अनैतिकतापूर्ण है तो जनना को राज्य की पूरी व्यवस्था को दुकरा देना चाहिए। अ

देश और काल की परिस्थिति-विशेष के अनुसार असहयोग की तफ़सीली वार्ते यदलती रहेंगी। जो आवश्यक है वह है सरकार की दी हुई सज़ा को विना हिंसा और दुर्भावना के सहने और उसके भड़काने से भी अहिंसक वने रहने की असहयोगियों की ज़मता और जनता की दढ़ सहानुभूति और सहायता। याद रखना चाहिए कि जनता का सामृहिक द्वाव असहयोग की सफ़लता की एक आवश्यक शर्त है।

गांधीजी के सन् १६२०-२२ के असहयोग आंदोलन् का विस्तृत इतिहास हमारे विषय के वाहर है; लेकिन उन वार्तो का संचित्र विवरण्,-जिनको गांधी-जी ने असहयोग के कार्यक्रम का श्रङ्ग बनाया था, अनुपयुक्त न होगा, विशेष रूप से इसिलए कि राष्ट्रीय पैमाने पर असहयोग का यह पहला दृष्टांत है। ४

 <sup>&#</sup>x27;हिस्ट्री च्यॉव दि कांग्रेस', पृ० ७६५ (शान्तिमय घरने के वारे में सन् १६३१ में दी हुई गांधीजी की हिदायतें देखिये)।

२. यं० इं०, २७-३-३०।

३. यं० ई०, ३१-१२-३१।

४. प्राथमिक रूप-मे असहयोग का सिद्धात हमको गाधीली के 'हिंद-स्वराज्य' में मिलता है। "हमारी समफ में आपकी (अंग्रेजों की) खोली हुई शालाएँ और अदालतें किसी काम की नहीं। उनके बदले हमारी जो असली पाठ-शालाएँ और अदालतें थीं, उन्हींको हम फिर से स्थापित करना चाहते हैं। """विलायती या योख्य का कपड़ा हमें नहीं चाहिए। हम तो इस देश में पैदा होने और वननेवाली चीजों से ही काम चला लेंगे।" "हमारी इच्छा के विरुद्ध जो काम आप करेंगे उसमे हम आपकी कोई मदद न करेंगे। यह हम जानते हैं कि हमारी मदद के वर्गे र आप एक कृदम भी नहीं उठा सकते।" 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० १९ रेट रे-६४।

गांघोजी की प्रारम्भ की उस योजना के श्रनुसार जिसको ख़िलाफत क्मेटी ने भी सान लिया था, यह निश्चित हुन्ना था कि असहयोग का प्रयोग निर्घारित, निश्चित झमशः वढते हुए सागों मे हो। यह भाग थे, ज़िलावों को शौर श्रवैतिनक पढ़ों को त्याग देना; सरकारी नौकरों को नौकरी छोटने के लिए आदेश देना, पुलिस और फौन को सरकारी नौकरी से हटाना श्रीर टैक्स-वन्दी। वाद में पहले-भाग मे कचहरियों का वकीलों श्रीर जनता द्वारा; स्कृतों थौर कालिजों का शिचकों और विद्यार्थियों द्वारा; व्यवस्थापक-सभाग्रों क्त उसके सदस्यों द्वारा; श्रीर चुनावों का वीटरों द्वारा बहिष्कार भी शामिल कर दिया गया था। खटेशी का प्रचार, विदेशी कपढो का त्याग श्रीर उनके स्थान मे एक-सात्र खादी का प्रयोग; स्यानीय बोर्डों से नामज़द सदस्यों का रयाग-पत्र; सरकारी दर्वारों श्रीर दूसरे सरकारी या श्रर्ध-सरकारी समारोही मे जाने से इन्कार यह सब भी पहिले भाग में ही शामिल थे। इनमें से हरएक निपेधात्मक बात का विधायक, रचनात्मक पन्न भी था जिसमें जैसे ही सरकार पंगुःहो जाय वैसे हो समानान्तर सत्याग्रही सरकार उसका स्थान ले सके श्रीर सामाजिक नप्रवस्था को श्रटूट और श्रचत चनाये रख सके। सन् १६२० मे गांधीजी ने तिखा था, ''नव हम फ़ौन और प्रतिस को वहे पैमाने पर सरकारी नीकिश्वों से श्रत्ना करने को तैयार होंगे तब हम अपनी रचा करने के योग्य हो मुद्धेंगे। श्रगर पुलिस श्रीर फीज देशमिक के कारण नौकरियाँ छोड़ें तो मैं -निरचय ही उनसे आशा कहँ गा कि वह उसी कर्त्तंच्य का राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की तरह पालन करे। श्रसहयोग का आन्दोलन श्रपने श्राप चलने वाली न्त्रवस्था का (भ्रांदीलन) है। भ्रगर सरकारी स्कूल खाली हो जाते हैं तो मैं निश्रय ही श्राशा करूँ ता कि राष्ट्रीय स्कूल स्थापित हो जायंगे। श्रगर वकील सामुद्दिक रूप से अपनी बकालत स्थगित कर दें तो वह पंचायती श्रदालतें वनावेंगे और कौम को आप्तसी कगडों को तय करने की और अन्यायी को सजा देने की अधिक सस्ती और शीघ्रता से काम करने वाली पद्धति मिल जायेगी।" "इसलिए श्रहिंसक साधनों से प्राप्त स्वराज्य का अर्थ विश्रद्धलता श्रीर शराजकता का मध्यवर्ती काल कभी नहीं हो सकता । श्रहिंसा द्वारा प्राप्त स्वराज्य इस तरह की वृद्धिशील शांतिपूर्ण क्रांति होगी कि एक सीमित समुदाय के पास से शक्ति का जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में शाना वैसा ही स्वामाविक होगा जितना कि एक पूरी तरह पके फल का सुपोपित वृत्त

१, य० ई०, मा० १, पृ० १६१-६२।

२. य० इ०, भा० १, पृ० ६४१-४२ |

से गिरना ।" "श्रहिंसक क्रान्ति शक्ति छीनने की योजना नहीं है। वह सम्बन्धों में ऐसे श्रामूल परिवर्षन की योजना है जिसका श्रन्त शक्ति के शांति-सब दस्तांतरण में होता है।"

जहाँ तक स्वदेशी का सम्बन्ध है उसका स्पष्ट रूप से श्रर्थ है उन विदेशी वस्तुओं का विहण्कार जो किसी देश में सार्वभौम रूप से काम में श्राती हैं श्रोर जिमको देश में ही बना लेना श्रावश्यक है। विदेशी कपडा इसी प्रकार की वस्तु हैं श्रोर उसका विहण्कार श्रहिसक श्राधिक व्यवस्था का श्रावश्यक नियेधात्मक रूप है। सन् १६२०-२२ में गांधीजी विदेशी कपढ़े के केवल विद्यात्मक रूप है। सन् १६२०-२२ में गांधीजी विदेशी कपढ़े के केवल विह्यात्मक रूप है। सन् १६२० में पच में थे श्रीर जुलाई सन् १६२१ में उन्होंने स्वयं बम्बई में विदेशी कपढ़े की होली की श्रुरुशात की थी।

१. यं० इ०, मा० १, पृ० २६३।

२. ह०, १०-२-४६, पृ० १४।

देशवन्पु सी० एफ़० ऐन्ड्र्य ्ज ने अपने विदेशी भाइयों श्रीर वहनों द्वांरा बनाए हुये कपड़ो के जलाने की नीति का विरोध किया था। कपड़ो की होली उनको हिंसापूर्य, अस्वामाविक और विकृत-सी मालूम हुई। उनकी राय थी कि इसके कारल देश पिछड़ जायेगा श्रीर योरोप में चालू पुरानी स्वार्थयुक्त दोषपूर्ण जातीयता को अपना लेगा। लेकिन गाधीजी को विदेशी कपड़ा का विनाश उच्चतम नैतिक दृष्टिकी गु से ठीक जॅचा । इस विनाश में संकीर्ण जातीयता की कोई वात न थी, क्योंकि उनका ज़ोर विलायती वस्तुत्रों के नहीं विदेशी कपड़ों के विनाश पर था। वास्तव में विनाश भारतवर्षं की जातीय दुर्भावना को श्रंग्रेज़ों से उनके बने हुए कपड़ो की श्रोर मोड़ने का साधन था। विदेशी कपड़ो का प्रेम विदेशी राज्य की स्थापना का ग्रौर देश के त्रार्थिक शोपचा का कारचा था ग्रौर इसलिए ग लामी श्रौर लज्जा का प्रतीक था। होली का प्रेरक-हेतु पृत्या नहीं थी विलक पिछले पापो का पश्चात्ताप था। जितना होली जनता के मन-को प्रभावित करती थी श्रौर उसमे उत्साह भरती थी उतना किसी श्रौर साधन द्वारा न हो सकता था। होली का ऋर्थ था भारतवर्ष के विदेशी कपड़ों के प्रेम को जलाना श्रौर वह एक गहरी वीमारी के लिये जरूरी डाक्टरी श्रस्न-क्रिया (त्र्जॉपरेशन) की तरह था। गाघीजी इस कपडे के हिन्द्रस्तानं के निर्घनों मे वांट दिये जाने के विरुद्ध थे, क्योंकि इस प्रकार का अनुपयुक्त दान निर्धनो की देशर्भाक्त, त्रात्म-सम्मान त्रीर प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। र्व• इ०, मा० १, ए० ५५३-६२.

ध्यसहयोग राष्ट्रीय पैमाने पर जारनवर्ष में एक विल्कुल नया हांटोलन था। जनता में रचनात्मक-कार्य के रूप में उसके लिये पहले से काफी तैयारी न हुई थी। जनता को अध्यवसायपूर्ण संगठित राजनैतिक धांदोलन का यस्यव न था। इसके धातिरिक्त प्रारंभ से ही पग-पग पर धांटोलन को हिंसा का सामना करना पडा। इसलिए स्वामाविक रूप में गांधीजी उत्सुक थे कि बांछित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए देश को कम-से-कम जीविम में डालें धीर कम-से-कम धात्म-त्याग की माँग करें।

गांधीजी की राय थी कि जनता के राजनैतिक श्रमुभव की कमी के कारण श्रान्दोलन का प्रारम्भ मध्यम और उच्च वर्गों को करना चाहिए श्रार जनता को यान्दोलन के बाद के मागों में हिस्सा लेना चाहिए। इसके श्रतिरिक्त पहले भाग का, जिमसे श्रांदोलन का प्रारम्म हुश्रा था, श्रिष्ठकतम सम्बन्ध उच्च श्रीर मध्यम वर्गों से ही था। बाद के मागों के लिए उनकी श्राशा जनता पर श्रावारित थी और इन वातों का प्रारम्भ तय होने को था जब जनता को श्राहिसा की शिचा मिल चुक्ती। लेकिन शिचित वर्गों की श्रहिंसा दुर्वल गौर निक्रमी थी क्योंकि उन्होंने श्रहिंसक पड़ित को, हिंसा के प्रयोग की चमता के स्थाव में, केवल काम चलाऊ नीति की तरह श्रपनाया था। श्रांदोलन के लिए यह बड़ी रकावट थी क्योंकि उच्च वर्गों की दुर्वल श्रधकचरी श्रहिंसा में जनता को प्रभावित करने की शिक्त न थी।

गांधीजी जिल तरह भी हो देश को हिंसा से यचाने को उत्सुक थे श्रीर इसिलए श्रसहयोग ने श्रान्तम भागों के बारे में स्वाभाविक रीति से यहुत सतर्क थे श्रीर धीमी रफ़्तार से क़दम बढ़ाना चाहते थे। सरकारी नौकरों को नौकरों छोदने की हिढ़ायत देने के बारे में उन्होंने ज़ोर दिया कि किसी भी सरकारी नौकर पर द्यात्र न डाला जाय। जबतक यह नौकर श्रपना श्रीर श्रपने श्राश्रितों का भरण-पोएण करने के योग्य न हो जांय या जबतक कौम उनको जीविका का साधन न दे सके तबतक उनसे नौकरी छोड़ने के लिए एकढ़म कहना चाहिए। श्रीर न सत्र प्रकार के नौकरों को भी नौकरी छोड़ने के लिए एकढ़म कहना चाहिए। श्रीश जों के निजी नौकरों के तो नौकरी छोड़ने की खात ही न उठाना चाहिए; क्योंकि श्रांडोलन सरकार के विरुट था न कि श्रंय ज़ों के। वार्विक श्रीर फीज का नौकरी छोड़ने की बात ही। न उठाना चाहिए; क्योंकि श्रांडोलन सरकार के विरुट था न कि श्रंय ज़ों के। वार्विक श्रीर श्रीर श्रांडोली के श्रांडोली साम श्रीर भी श्रीयक दूर गांधीजी छोड़ना, एक दूर की श्रीर श्रादर्श की बात थी। इससे भी श्रियक दूर गांधीजी चीये भाग को—लगानवंदी को —मानते थे। लगानवंदी का प्रारम्भ करने की

१. 'स्पीचेज', पृ० ५४८.

२. यं इं , भा २, पृ १६१।

तदतक सम्भावना नहीं थी जबतक यह निश्चय न हो जाय कि जनता हिंसक न हो जायगी। १

'बाइ में गांधीजी, श्राखिल भारतवर्षीय वांग्रेस कमेटी और कार्य समिति के सरकारी नौकरों को और 'पुलिस और फीज को भी श्रमनी नौकरी छोड़ देने धीर दूसरे घन्धों से, मिसाल के लिए कताई, चुनाई से, 'श्रमना सरण-पोषण करने का श्रादेश दिया। वे लेकिन इन दो श्रन्तिस आंगों के वारे में गांधीजी की नीति वहुत सतर्कता श्रोर सावधानी की श्री। उनको हिंसा का उर था। खांग्रेस नौकरी से श्रलग होने वाले सरकारी नौकरों को मरण-पोषण में सहायता देने में श्रशक्त थी। इसलिए पुलिस, फीज श्रीर दूसरे सरकारी नौकरों में दोकरी छोड़ देने का बहुत प्रवार न हुशा।

यणपि क्रार्यक्रम के इन दोनों सागों पर समल न हुआ लेकिन लगानवंदी जिसको प्रारम्म में गांधीजी मौकरियों को छोड़ने से भी श्रधिक झूर की बात एसकते थे, चालु हितेन्हीते दी रह गई।। सन् १६२१ ई० में स्स्कार ने ग्रान्दोलन को द्याने केलिए नीप्रण द्मन ह्यूरू किया। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि विश्वित प्रान्तों ने सिविनय श्राज्ञा-सँग आरम्स करने की श्राज्ञा लांगी। श्रक्त्वर, सन् १६२१ में कार्य-समितिः ने उन व्यक्तियों द्वारा सिवनय 'घाज्ञा-मंग'की आज्ञा दे दी जिनके स्वदेशी-प्रचार के कार्य में सरकार रुकावट ढाले । 3 ४ नवम्बर सन् १६२१ को श्रिखल भारतवर्धीय कांग्रोस कमेटी ने सविनय आज्ञा-भंग के चेत्र को विस्तृत कर दिया और प्रांतीय कांग्रे सन्कमेटियों को उनकी जिम्मेदारी पर व्यक्तिगत सविनय आज्ञा-भंग के ऋतिरिक्त सामृहिक सविनय श्राज्ञा-भंग को प्रारम्म करने का श्रधिकार दे दिया। सविनय श्राज्ञा-भंग में करवन्दी भी शामिल थी श्रीर उसका प्रारम्भ उन चुने हुए ज़िलों श्रीर तहसीलों में होने को था जिन्होंने साम्प्रदायिक एकता, खादी श्रीर श्रस्प्रयता श्रादि श्रहिंसा से सम्बन्ध रखने वाली शर्तों को पूरा कर लिया हो । र सविनय 'याज्ञा-भंग का आंदोलन ७ फरवरी, सन् १६२२ को वारदोली में शुरू होने को त्या। वारदोलों के बाद अझास प्रान्त भी गुन्तूर के १०० गाँवों की बारी शाती श्रीर श्रीर श्रांदोत्तन देश भर में फैल गया होता । वास्तव में गांधीजी

१. यं० इं०, भा० १, पृ० १६२।

<sup>&#</sup>x27;२. यं० इं०, मा० १, पृ० १०३०; 'हिस्ट्री ऋॉव दी काग्रेस', पृ० ३६१, ३६६।

३. हिस्ट्री ग्रॉव दि काग्रेस', पृ० ३६७।

४. 'हिस्ट्री स्त्रॉव दि काग्रेस', पृ० ३६८।

प. मालूम होता है कि गांधीजी का विचार यह था कि वारडोली ग्रौर उसके पास-पडोस में सफल होने के बाद सविनय ग्राज्ञा-भड़ को एक ज़िलें के

की धाला मिल जाने की प्राशा में गुन्तर में दर नहीं दिये गए थे छीर एय तक लोगे से का आदेश चाल्या मरकार पांच अतिशत वर भी वस्त त कर सकी यी। के किन चौरीचौरा की हिंसा के कारण सिवनय आला-भंग का आंदोलन स्पेंगित कर दिया गया। चौरीचौरा के हिंसाकांड के महले देवह, मदारा और दूसरे रथानों में भी हिंसापूर्ण घटनाएं हो चुकी थी। सिवनय आला-भंग के एकाएक स्थित किये जाने से देश को बहुत निरामा हुई, सरकार के वसन की भीपणता वह गई, गांधीनी और दूसरे नेता केंद्र कर तिथे कप चौरा तत्यावह छांदोलन घीमा पढ़ गया। जनकार ११२२ में सिवनय आला-भंग कमेटी की सिकारिश के अनुसार अखिल भारतीय चांत्र से कमेटी ने एक असाव पास किया कि देश झमी निवनय आला-भंग के लिए तैयार गई। आ। उस समय तक सालावही केंदियों की खंख्या ३०००० हो सुकी थी। व

ह्सरा श्राहितक श्रांदोलन (१६३०-२४) प्रमुख-रूप से स्वितनम प्राह्मान का न्यांदोलन था त्याँर बहीते उग्रुक हुआ था जहां पढ़ले प्रांदोलन (१६२०-२२) का श्रम्त हुशाऱ्या। इस श्रांदोलन में पहले के श्रातहणीन श्रांदोलन के कार्यक्रम की इस्त महत्वपूर्ण वाते श्राप्तिल कर ली गई थी। मिसाल के लिए विद्यालयों, कचहरियों, विदेशी मपड़े श्रीर शराव ना पहिष्कार, सरकारी नौकरों को नौकरी खोड़ने का खोर ज्यवस्थापक सभाशों के सदस्यों को हन सभाशों मे न जाने का श्रादेश—हन सभी वार्ता पर ज़ोर दिया नया था। विलायती कपड़े का बहिष्कार ज़ोरों के साथ, विस्तृत और फलमट सप में किया गया था। श्रसहयोग-पद्धति के दिश्वोण से इस श्रांदोलन में एक महत्वपूर्ण यात हुई। ४ मई, सन् १६३० को नांघीकी की निरम्तारी के वाद कांग्रोस ने विलायती चीजों श्रीर विलायती बैंकों, धीमा श्रम्यनियों, जहाज़ो

चाद दूसरा श्रपनाता जाय श्रीर इस प्रकार पूरा देश स्वतन्त्र हो जाय | कृष्णदास के श्रनुसार गाधीजी का कहना था कि, ''जब बारडोली में स्वराज्य का विजयी भाडा 'फहराने लगे, तो वारदोली के पास के ताल्लुके की जनता की वारदोली के पट-चिह्नों पर चलकर श्रपेने यहाँ स्वराज्य के भांडे को गाडने का प्रयत्न करना चाहिए | इस प्रकार देश भर में व्यवस्थित क्रम से एक के बाट जूसरे जिले को स्वराज्य का मांडा महराना चाहिए ।' कृष्णदास, 'सेविन मंथ्स विट महारमा गाधी', भा० १, प्र० ३७४ ।

१. 'हिस्ट्री ग्रॉव टि कांग्रेस', पृ० ३६०-६१ ग्रीर ३६८।

२. ब्रेल्सफोर्ड के ब्रानुसार बह संस्था ५०००० थी । पोलक इत्यादि , 'महात्मा गावी', पृ० १५७ ।

धौर इंसी तरह की दूसरी संस्थाओं का ज़ोरों से यहिष्कार शुरू किया ।

गांबीजी ने पहले कभी इस तरह के ब्यापक विहिष्कार का समर्थन नहीं किया था। जैसा हम चौथे प्रध्याय में यता श्राए हैं, वह इस प्रकार के दिंड पूर्ण श्रीर इम्रलिए हिंसामय सममते थे। यह परिवर्तन उनकी श्रमुपिश्यित में किया गया था। लेकिन जैसा कि उनके कुछ लेखों श्रीर इह लेंड में दिए उनके भाषणों से प्रकट होता है वह इस परिवर्तन के विरुष्ट व थे। इसके श्रतिरिक्त सन् १६३२ में ही लंदन से उनके लोंटने के वाद कार्य-सितित ने एक बार फिर विह्फार के इस ब्यापक रूप को स्वीकार किया। सम्मवतः गांधीजी ने इस परिवर्तन का विरोध न किया होगा। प्रयोंकि सरकार से लड़ाई शीघ्र छिड़ने वाली थी श्रीर उस समय कार्य-सितित ने सेनापित की इच्छा की उपेंचा न की होती। कांग्रेस का यहिष्कार सम्यन्धी प्रस्ताव यह धा—"श्रहिंसक संग्राम में भी उत्पीदक द्वारा तैयार माल का बहिष्कार करना सर्वथा वैध है, प्रयोंकि प्रत्याचार-पीढ़ित व्यक्तियों का यह कभी कर्तंव्य नहीं हैं कि वह श्राततायी के साथ व्यापारिक सम्यन्ध पढ़ावें श्रथवा क्रायम रक्षें। इसिलए विटिश माल श्रीर बिटिश कम्पनियों का बहिष्कार पुनः श्रारंभ किया जाय श्रीर ज़ोरो से चलाया जाय।"

मालूम होता है कि श्रव गांधीजी को यह विश्वास हो गया था कि श्राधिक दिएकार का श्रयोग श्रत्याचारी के साथ श्रसहयोग के श्राहिंसक साधन की वरह हो सकता है श्रीर होना चाहिए। जब उसका प्रयोग किया जाय तो ज़ोर विहक्तार के नैतिक पच पर रहना चाहिए। के लेकिन कठिनता यह होती है कि विहक्तार के कारगर होने के लिए श्रत्याचार-पीड़ितों के एकमत होने की श्रावश्यकता पढ़ती है श्रीर इसके लिए सत्याग्रही को सामृहिक द्वाव डाल के संदिग्ध, श्रनैतिक उपायों को भी काम में लाने का प्रलोभन होता है। इस प्रकार दुर्भावना बढ़ती है; सत्याग्रही कष्ट सहने के स्थान में विरोधी को कष्ट पहुँचाने की वात सोचने लगते हैं श्रीर सत्याग्रह की उच्च नैतिकता लोप होने लगती है। लेकिन दूसरी श्रोर श्रन्थायी के साथ ज्यापार करना, उसके साथ सहयोग करना श्रीर उसकी श्रनैतिकता में मदद करना है। इसके श्रितिरक्त

१. 'हिस्ट्री ग्रॉव दि कांग्रेस', पृ० ६७३ ग्रोर ६८३-८४ ।

२. 'दि नेशन्स वाएस', पृ० २०७ ग्रौर २११; यं० इं०, २६-३-३१, पृ० ३७ ग्रौर २-४-३१, पृ० ५७।

३. 'हिस्ट्री त्रॉव दी काग्रेस', पृ० ८७० ।

४. श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रन्याय मे विहिष्कार के प्रयोग के सम्बन्ध मे गाधीजी के मत के लिए ११ वा श्रन्याय देखिए।

दुर्भावना बहिष्कार का प्रावश्यक श्रद्ध नहीं है श्रीर याद सत्याग्रहियों का या प्राचुशासन ठीक हो वो वहिष्कार से हुर्भावना तृर की जा सकती है।

इसी प्रकार २७ जुन, १६३० के एक प्रस्ताव से कार्य-समिति ने जनता सं अनुरोध किया "कि जिन सरकारी नौकरो श्रीर दूसरे तीगों ने राष्ट्रीय श्रांदोलन का गला घोटने के लिए जनता पर श्रमानुपिक श्रत्याचार करने में सीधा भाग तिया है उन सबका संगठित श्रीर कठोर बहिष्कार किया जात।" जब यह प्रस्ताव पास हुआ गांधीजी जेल में थे। प्रस्ताव मामाजित घिहिष्कार सम्बन्धी गांधीजी के विचारों के — जिनवा हम कपर इसी श्राया में विवेचन कर चुके हैं —विपरीत था। उनके गोलमेज़ परिपट् से लौटने पर कार्य-समिति ने वहिष्कार सम्बन्धी श्रपने श्रादेश में परिवर्तन कर दिया चौर जनता को याद दिलाया कि "सरकारी अधिकारियों, पुलिस अपना राष्ट्र-विरोधियों को हानि पहुँचाने की दृष्टि से किसी भी दशा में सामाजिक विद्यार महीं किया जाना चाहिए। श्रहिंसा-मृत्ति के यह सर्वधा विरुद्ध है।"

सविनय आज्ञा-भंग

ARY MATERIA . संविनय श्राज्ञा-भंग श्रसहयोग का उपसंहार, श्राज़िरी संज़िल ग्रीर उप्रतम रूप है। गांघीजी उसे "सशस्त्र क्रान्ति का पूर्ण, कारगर थीर रफहीन स्थानापन्न" वताते थे । असद्योग के दूसरे साधनो का प्रयोग मत्याग्रहियों को सविनय श्राज्ञा-भंग के लिए तैयार करता है। श्रीर यदि इन साधनों का सत्याग्रही कारगर तरह से प्रयोग करें तो उनको राज्य के कानृनों को तोडना ही पडेगा।

> सविनय श्रवज्ञा श्रसहयोग के दूसरे साधनों की श्रपेत्रा श्रधिक उन्न हैं श्रीर इसीलिए उसमें श्रधिक खतरा है श्रीर यह ज़रूरी है कि उनका प्रणीग श्रधिक सतर्कता से किया जाय। गांधीजी के श्रनुसार श्रसहयोग का प्रयोग जनता श्रीर समऋदार बच्चे भी कर सकते हैं। विन्तु पिना सजा कं ढर कं इच्छापूर्वक श्राज्ञापालन सविनय खबज्ञा की पूर्व मान्यता है. इसिलए सविनय श्रवज्ञा का प्रयोग श्रन्तिम साधन की तरह ही श्रीर, कम स-क्रम प्रीरम्भ में, चुने हुए व्यक्तियों द्वारा ही हो सकता है। अप्रतहयोग थीर स्विनय श्रवज्ञा दोनों का ही ध्येय है श्रन्थायी, श्रनैतिक श्रर्थात श्रजनतन्त्र-वादी सरकार की — जी जनता की निश्चित इच्छा की श्रवज्ञा करती है —

१. 'कांग्रेस का इतिहास', पृ<sub>^</sub> ३२२।

२. 'काग्रस' का इतिहास', पृ० ४१८।

३. य० ई०, भा० १, पृ० ६३८।

४. यं॰ ई॰, मा॰ १, पृ॰ २२३।

पंगु बना देना। प्रसहयोग की (प्रथात सिवनय प्रवज्ञा के शितिरिक्त प्रसहयोग के दूसरे साधनों की) सफलता के लिए जनता का लगभग एक मत होना शावश्यक हैं, लेकिन सिवनय प्रवज्ञा के कारगर होने के लिए न तो इतनी स्यापकता शावस्यक हैं, शोर न इसकी श्राशा ही की जा सकती है।

गांधीजी के अनुसार सिवनय अवज्ञा का अर्थ है। सरकार के द्वारा यनाए हुए उन क्रान्सों को भंग करना जो नैतिक नहीं है। सिवनय अवज्ञा इस यात का दोनक है कि प्रतिरोधकारी सिवनय अर्थात् अहिंसक रूप से कान्न की आवज्ञा करता है। असिनय अवज्ञा चास्तव में विनय और आज्ञार्भग का, आर्थास् अहिंसा और प्रतिरोध का, सामअस्य है। मनुष्य के नैतिक विकास के रित्य क्षरे कान्मों का विरोध क्राइरी है, लेकिन विगय आवश्यक है स्थायी क्षामाजिक व्यवस्था के स्तिए, जिसके विना मनुष्य अजीवन और विकास स्टन्स नहीं है।

श्रवता रूर्ध 'विश्वंसक है शौर समाज के लिए हानिकर है। लेकिन इससे भी पदतर है अनै दिक कानून का मानना श्रीर वह कभी कर्तव्य नहीं हो सकता। माना जाने के योग्य वही कानून है जो नै दिक हो श्रीर जनतंत्रवादी रीति से यना हो। जनतन्त्र में भी कुछ श्रसाधारण स्थितियों में यदि नागरिक केंधानिक साधनों द्वारा अनै दिक कानून को न्रद नहीं करा सकता, तो उसे श्रपनी अन्तरात्मा के प्रति वक्षादार रहने के लिए उस कानून की अवज्ञा करनी चाहिए। प्रजातन्त्रवादी राज्यों में कानून श्रीर श्रम्तरात्मा में विरोध बहुत कम अठता है, लेकिन जनतन्त्र-विरोधी राज्यों में श्रीर पराधीन देशों में स्थापदी को इस स्थिति का सामना निरन्तर करना पडता है। राज्य के श्रनेतिक कानूनों की श्रवज्ञ। वास्तव में एक उच्चतर नैतिक कानून—सत्य श्रीर न्याय के कानून—के प्रति श्राज्ञाकारिता है। इस प्रकार संविनय श्रवज्ञा स्वतन्त्रता श्रीर कानून में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न है।

लेकिन सिवनय श्रवज्ञा जोिसम से अरा शख है श्रौर उसका प्रयोग बहुत थोड़े श्रवसरों पर श्रौर बढ़ी सतर्कता से करना चाहिए। गांधीजी के शब्दों में, ''····' उसके प्रयोग को सभी रुकावटों से—जिनकी करपना की जा सकती है—सुरिचत रखना चाहिए। हिंसा श्रौर श्रराजकता के विस्फीट के विरुद्ध प्रत्येक सम्भव प्रयम्ध करना चाहिए। उसके विस्तार श्रौर चेत्र को किसी विशेष स्थित की कम-से-कम श्रावश्यकता तक सीमित रखना चाहिए।"

इस साधन का प्रयोग सजनात्मक श्रीर जीवनप्रद तभी हो सकता है

१. यं० इं०, मा० १, पृ० २२।

२. यं० इं०, भा० १, पृ० ६४४।

जब श्रवज्ञा की श्रवेचा उसके विशेषण सविनय पर श्रधिक ज़ीर दिया जात । 'सविनय' विपरीतार्थं-बोधक है अपराध्युक्त, विनयदीन शीर हिंसान्मर का। श्रपराधयुक्त श्रवज्ञा उसी तरह अष्टाचार है, उच्छुहुत्तत। हैं; ग्रीर जीवन-विनाशक हैं, जिस तरह सविनय अवज्ञा विकासकारों है, जीवनदायक है और स्वतन्त्रतावर्त्क है। गांधीजी का कहना है कि यवज्ञा सिंवर तभी होती है जब उसमें सच्चाई हों, वह श्रादरपूर्ण श्रोर निवंशित हों, इंभएर्ट् घुनौती की भावना से मुक्त हो, दिसी श्रन्द्री तरह समझ में शाने वाले रिखांत पर धाघारित हो, और-यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण शर्त है-उन्दे पीर् कीर् हुंभविना या प्रखात्न हो । र सर्विनय का श्रर्य श्रवसरवादियों की वाटा भारए-नम्रता नहीं यत्कि श्रांतरिक नम्रता और विरोधी के साथ भलाई करने की इच्छा है। <sup>3</sup> यदि श्रवज्ञा का उद्देश्य है विरोधी को परेशान बरना या व्यक्तिगत भौतिक लाभ, न कि अन्याय से छुटकारा पाने के लिए एए-उहन, तो अवज्ञा सविनय नहीं है। " वह सविनय तभी होनी जब प्रतिरोध वरने वालें अनुशासन में रह चुके हों और वातावरण शांत और श्रात्मिक हो। इसितिए यह श्रावश्यक है सिवनय श्रवज्ञा के पहले प्रतिरोध करने पाले मी सविनय श्राज्ञा-पालन की वान रही हो। जैसा कि गांधीजी ने सन् १६१६ में निबयाद श्रीर श्रहमदाबाद की हिंसापूर्ण बटनात्रों के बाद महसूम किया था, उन लोगों के हाथ में सविगय शवज्ञा का साधन दे देना, जिनको धिना मजा के दर के कानून को स्वेच्छा से मानने की थादत नहीं है, हिसालय फी-सी बड़ी भूता हैं। सविनय अवज्ञा का अधिकार उन्होंकी आह होता है जो राज्य के उन कष्टदायक कानूनों को भी— जो उनके धर्म श्रीर श्रन्तरात्मा के विरट नहीं हैं-इच्छा से श्रीर जान-वृक्त कर मानते रहे हैं। राज्य व जानूनों को समम-वृक्तकर श्रीर स्वेच्छा से, जिना प्रयास के माननें के 'प्रतिरिक्त यह भी धावश्यक है कि सविनय प्रवज्ञा का प्रयोग करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियाँ। श्रीर ससुदाय ने रचनात्मक कार्यक्रन के पर्याप्त व्यवहार द्वारा ठीक प्रभार का श्रनुशासन विकसित वर लिया हो । यह भी ज़रूरी है कि प्रतिरोध करने याने तवतक शांतिपूर्वक सब प्रकार की सज़ा और अत्याचार सहने को शेंतार हो जयतक कि श्रन्यांयी थक न जाय श्रीर सरयाग्रहीका उद्देश्य पूर्ण न हो जाय।

१, इ०, १-४-१६३६, पृ० ७३।

२. यं० इं०, भा० १, पृ० ५७ । -

३. 'ग्रात्मकथा', मा० ५, ग्र० २३।

४. यं० इं०, मा० १, पृ० ३६।

५. यं० इं०, भा० १, पृ० ६३र; 'ग्रात्मक्या', भा० ५, ग्र० ३३।

श्रवज्ञा के सविनय होने के लिए यह भी श्रावश्यक है कि श्रवज्ञा प्रकट रूप से हो श्रीर उन लोगों को, जो सत्याप्रहियों को गिरफ़्तार करना चाहें, विशेष रूप से विक्ति कर दी जाय ।

हन शर्तों में से गांधीजी पर्याप्त अनुशासन पर बहुत अधिक ज़ोर देते, थे। उनके अनुसार शांधीक महत्व उच्च अनुशासन अर्थात् नैतिक शुद्धता का है। निस्सन्देह यह वात सिवनय अवज्ञा को बहुत किन वना देती है। लेकिन गांधीजी के अनुसार उच्च अनुशासन पर आधारित शुद्ध सिवनय अवज्ञा उस अशुद्ध, मिलावट वाले प्रतिरोध से, जिसे हम प्रायः धोले से सिवनय-अवज्ञा सममते हैं, वेहद अधिक कारगर और शीघगामी होगी। उनका यह भी मत था कि जनता को सिवनय अवज्ञा की शिचा देने के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि नेता का दृष्टिकीण परिणामात्मक नहीं गुणात्मक हो अर्थात् उसको चाहिए कि सत्याग्रहियों की संख्या की उपेचा करके भी अनुशासन की पर्याप्तता और नैतिक शुद्धता पर ज़ोर दे।

ं यदि सामृहिक सिवनय अवज्ञा की शुरुशात ठीक से ही और अनुशासन संतोपनक हो तो सामृहिक अवज्ञा उस समय भी अहिंसक रहेगी जब सब नेना गिरफ़्तार कर लिए नायंगे और श्रांदोलन वहुत कुछ स्वयं-संचालित हो जायगा।

सिवनय अवज्ञा या तो राज्य के किसी एक अन्यायपूर्ण या अनेतिक कार्य या कान्त के विरुद्ध होती है या राज्य के ही विरुद्ध । पहली दशा में सिवनय अवज्ञा का उद्देश्य है सरकार को अन्यायपूर्ण क्रान्त या आज्ञा को हटाने पर मजबूर करना, दूसरी दशा में, अनेतिक सरकार को पंगु बना देना और उसके स्थान पर सत्यायही राज्य स्थापित करना । किसी अन्यायविशेष के विरुद्ध सिवनय अवज्ञा का प्रयोग, बिना उसके सम्भव परिणाम का विचार किए, आत्म-विलदान की तरह, किसी स्थान-विशेष की चेतना या अन्तरात्मा को जायत करने के लिए भी हो सकता है। वम्पारन में गांधीली की सिवनय अवज्ञा इसी प्रकार की थी। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि वहां की जनता उदासीन रहेगी। दिख्या अप्रीका, वारहोली और लेड़ा की सिवनय अवज्ञा का उद्देश्य विशेष शिकायतों को दूर करवाना ही था। सन् १६४०-४१ की सिवनय अवज्ञा उन रकावटों के विरुद्ध थी जो सरकार ने भारत में भाषण-स्वातन्त्र्य पर लगा दिया था। कुछ देशी रियासतों में सिदनय अवज्ञा का प्रयोग शासकों को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करने को मजबूर करने के लिए

१. इ०, १-४-१६३६, पृ० ७२।

२. म० गाधी, 'कांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', पृ० २६ ।

हुआ था। सन् १६२०-२२ और १६३०-३४ के देश-व्यापी सत्याग्रह गांदोलनों का उद्देश्य था अंग्रेज़ी सरकार को हटाक्र समानान्तर सत्याग्रही सरकार दी स्थापना। इसी प्रकार उस सामृहिक श्रहिंसक सवर्ष का—िलस्जा = प्रगरत सन् १६४२ के श्रिखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव में ज़िक था—उद्देश्य भी था इस देश से ब्रिटिश सत्ता का हटाना।

उद्देश्य चाहे सीमित हो चाहे व्यापक, उन क्वाननो को जिनदी भ्रवज्ञा - करना है वडी सतर्कता से चुनना चाहिए। सत्याग्रही उन क्रानृनों की शवज्ञा महीं कर सकता जो मान्य नैतिक सिद्धान्तों पर घाधारित हैं। वह उन कान्नों की श्रवज्ञा कर सकता है जो जनता के लिए हानिकर हैं। कुछ ऐसे भी कान्त सरकार बनावी है जो न तो नैविक होते हैं न श्रनैविक । सरकार इन क्राननों को अपनी सत्ता के उपयोग के लिए बनाती है और जनता उनको इपलिए मानती है कि देश में ठीक प्रकार का शासन और सुव्यवस्था रहे । इन क्रानूनों की प्रवज्ञा से जनता को हानि न होगी लेकिन शासन का कार्य वहत पढ जायगा। सत्याप्रही को इन क्वानुनों की अवज्ञा का अधिकार है, क्योंकि अन्यायी नरकार जनता की श्राज्ञाकारिता पाने का श्राधिकार खो देती है। श्रवज्ञा के निष् ऐसे क़ानूनों को चुनना चाहिए कि अधिक-से-अधिक मनुष्य राविनय अपका में भाग ले सकें। इस प्रकार सरकार भी सत्ता की उन सभी तरीकों से जिनमें हिंसा या अनैतिकता नहीं है, अवज्ञा करना चाहिए। सन् १६३०-२४ के सत्याग्रह श्रान्दोलन से गांधीजी द्वारा नसक कानून वा चुनाय श्राटर्भ चुनाय था। बीसों दूसरे कानूनों की श्रवज्ञा हो सकती है और इस तरह श्रन्यार्था सरकार के श्रस्तित्व की उपेचा श्रीर उसकी सत्ता दा विरोध ही सकता है।

श्रहिंसापूर्ण टैनसबन्दी सरकार को हटाने का सबसे श्रधिक तेजी से काम प्रस्ने वाला तरीका है श्रीर उसके तुरन्त श्रपनाए जाने का प्रलोभन है। लेकिन जबतक जनता श्रहिसा से श्रोत-प्रोत न हो, टैक्सपन्ती में हिमा का श्रधिक-से-श्रधिक ख़तरा है। इसलिए गांधीजी उसे सविनय श्रवज्ञा की श्रन्तिम मंज़िल बताते थे श्रीर महते थे कि टैक्सयन्दी का प्रयोग मिवनय श्रवज्ञा के दूसरे साधनों के प्रयोग के बाद होना चाहिए। श्रहिसक टैक्सयन्दी का श्रिधकार उन्हींको है जो नियमित रूप से टैक्स देते रहे हों थोंर श्रहिंमक टैक्सयन्दी के कारण श्रीर नैतिकता को समस्ते हो, जिन्होंने श्रावण्यक श्रहिंसक श्रनुशासन विक्रित किया हो श्रीर जो श्रपनी सम्पत्ति की ज़वती को श्रान्ति श्रीर सन्तोप के साथ सहने करने को तैयार हों।

१. 'सीचेज', पृ० ४५८; ह०, १८-३-३६, पृ० ५३।

२. य० इं०, भा० १, पृ० ६४७-५१ ।

श्रवज्ञा के लिए ज्ञानूनो का जुनाव स्वयं प्रत्येक खत्याप्रधी द्वारा नहीं विक्ति नेता द्वारा या विशेषज्ञों की किसी केन्द्रीय सिमिति द्वारा होना चाहिए। व्यक्तिगत रवटन्द्रता पर यह रुकावट श्रनुशासन के लिए श्रावश्यक है श्रीर इसके श्रभाव में प्रत्येक सत्याप्रदी के रवयं श्रपना नियम-निर्धारक वनने की संभावना है श्रीर उसका परिणाम होगा श्रराजकता या श्रपराधपूर्ण श्रवज्ञा।

गांधीं भी व्यक्तिगत और सामूहिक सिवनय श्रवज्ञा तथा श्राक्रमण् के लिए और बचाव के लिए की गईं सिवनय श्रवज्ञा में भेंद करते थे। २४ फरवरी, सन् १६२२ को श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सिवनय श्रवज्ञा के भिन्न-भिन्न प्रकारों की परिभाषा निम्न शब्दों में की थी:—

"व्यक्तिगत सविनय क्रानून भंग एक ही व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों की निश्चित संख्या या समुदाय द्वारा आज्ञा की या क्रानून की अवज्ञा है। इसिलए वह मना की हुई सावँजनिक सभा जिसमें प्रवेश टिकटों द्वारा है व्यक्तिगत सिवनय क्रानून-भंग की मिसाल है, जबिक वह मना की हुई सभा, जिसमें साधारण जनता का विना किसी रकावट के प्रवेश हो सकता हो, सामूहिक सिवनय आज्ञा-भंग की मिसाल है। जब मना की हुई सार्वजनिक सभा साधारण कार्य के लिए हो, चाहे उसका परिणाम गिरफ़्तारी ही क्यों न हो, तो वह सिवनय क्रानून-भंग बचाव के लिए है। यदि वह (सभा) किसी साधारण कार्य के लिए न हो बिक्त केवल गिरफ़्तारी या केंद्र के आह्वान के लिए हो तो वह (क्रानून-भंग) आक्रमण के लिए है। 1379

गांधीजी के अनुसार, "सामूहिक सविनय प्रतिरोध और व्यक्तिगत सविनय प्रतिरोध का प्रमुख मेद यह है कि दूसरे में प्रत्येक (व्यक्ति) पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हकाई है और उसके पतन का दूसरों पर प्रभाव नहीं पढ़ता; सामूहिक सविनय प्रतिरोध में एक का पतन साधारण रीति से शेष पर दुरा प्रभाव डालता है। फिर, सामूहिक सविनय के तिरोध में नेतृत्व आवश्यक है, व्यक्तिगत सविनय प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध करने वाला अपना स्वयं नेता होता है। श्रीर भी, सामूहिक सविनय प्रतिरोध, में असफलता की संभावना है; व्यक्तिगत सविनय प्रतिरोध में असफलता आसंभव है। श्रन्त में, राज्य सामूहिक सविनय प्रतिरोध का सामना कर सकता, है, लेकिन किसी भी, राज्य में, व्यक्तिगत सविनय प्रतिरोध का सामना करने की समता नहीं।" गांधीजी का विश्वास था कि सविनय श्रवज्ञा का वास्तविक रूप व्यक्तिगत श्रवज्ञा ही है श्रीर जबतक एक भी सत्थाप्रही प्रतिरोध करता रहता है; सविनय श्रवज्ञा ही

१. यं० इं०, मा० १, पृ० १०१६।

मान्दोलन समाप्त नहीं हो सकता और श्रन्त मे श्रवश्य सफल होगा।

गांधीजी के अनुसार "श्राक्रमणात्मक या हमला करने के लिए की गई सिवनय श्रवज्ञा राज्य के उन क्रान्नों की इच्छापूर्वक श्रिहसल रूप से श्रवज्ञा है जिनका भंग करना नैतिक अष्टता नहीं है श्रीर यह श्रवज्ञा राज्य के विज्द विद्रोह के चिन्हस्वरूप की जाती है। इस प्रकार ऐसे क्रान्नों की श्रवज्ञा— जिनका सम्यन्ध लगान से या राज्य की सुविधा के लिए व्यक्तिगत व्यवदार की व्यवस्था से है, यचिष इन क्रान्नों से कोई कठिनता नहीं होती श्रीर उनको बटलने की कोई श्रावश्यकता नहीं है—श्राक्रमणात्मक सिवनय श्रवज्ञा होगी।"

"दूसरी श्रोर रचात्मक सविनय शवज्ञा ऐसे कान्नों की श्रिनच्छापूर्वर श्रिहंसक श्रवज्ञा है जो बुरे हैं श्रोर जिनको मानना श्रात्म-प्रतिष्ठा या मानवी सम्मान के प्रतिकृत है। इस प्रकार मनाही की श्राज्ञा होते हुए भी, श्रातिपूर्ण श्रायोजनों के लिए स्वयंसेवकों का दल बनाना, ऐसे ही प्रयोजनों के लिए सार्वजिनिक सभाएँ करना, ऐसे लेखों को प्रकाशित करना, जिनमें हिंमा करने की बात नहीं है या जो हिंसा के लिए नहीं भडकाते, यचाव की सिवनय श्रवज्ञा है। श्रोर ऐसा (रचात्मक) ही श्रान्तिमय धरने का संचालन हैं जिसका उद्देश्य हो प्रतिकृत श्राज्ञा के होते हुए भी उन चीज़ा या संस्थायों से लोगों को श्रवण करना जिन पर धरना दिया जा रहा हो। 1972

आक्रमणात्मक सविनय अवज्ञा का अधिकार किटनतम अनुशासन के वाद प्राप्त होता है। सन् १६३० में धरसाना और वडाला के सरकारी नमक गोदामों पर अहिंसक छापे आक्रमणात्मक सामृहिक सविनय अवज्ञा के हष्टांत हैं। इनमें सत्याप्रहियों की अधिकतम संख्या १४ जून सन् १६३० को वडाला के सामृहिक छापे में थी जिसमे १४००० सत्याप्रहियों ने भाग लिया था। अगंधीजी धरसाना के छापे को इस प्रकार के अहिंसक छापे का पूर्ण दष्टान्त मानते थे। ४

गांघीजी आक्रमणात्मक सविनय श्रवज्ञाको 'श्रधिक-से-श्रधिक खतरनाक श्रद्ध' कहते थे।' जय सत्याग्रही को साधारण शान्तिपूर्ण कार्य करने की मनाही हो जाती है या जब उसका तिरस्कार और श्रपमान होता है तो उसे

१. 'पूना स्टेटमेंट्स', पृ० ११।

२. यं० इं०, भा० १, पु० ६८३।

 <sup>&#</sup>x27;महास्मा गाधी, दि मैन एराड हिज मिशन', पृ० १३४-३५; र्वाय वाकर,
 'सोर्ड श्रॉव गोल्ड', पृ० १११ श्रीर १३३।

४. इ०, २३-६-४६, प्र० १८६।

५. यं० इं०, भा० १, पृ० ६८७।

मजबूरन बचाव की सविनय श्रवज्ञा का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए बचाव की सविनय श्रवज्ञा स्थिगत नहीं की जा सकती; उसके लिए सदा प्रसन्नता से तैयार रहना पड़ता है। वास्तव में वचाव की सविनय श्रवज्ञा एक ऐसा कर्तव्य है जिसका पालन उस समय भी करना पड़ता है जय विरोधी कष्ट में हो; क्योंकि कष्टदायी स्थित में विरोधी दूसरों से श्रन्यायपूर्ण या श्रपमान-जनक श्राज्ञाश्रों या क्रान्नों को मानने की श्राशा नहीं कर सकता। श्राक्रमणात्मक सविनय श्रवज्ञा का उद्देश्य चाहे जो हो, वह विरोधी को परेशान करती है श्रोर यदि विरोधी कष्ट में है तो सत्याग्रही को श्राक्रमणात्मक श्रवज्ञा से बचना चाहिए।

लेकिन प्रकट है कि आक्रमणात्मक सिवनय अवज्ञा का यह अर्थ नहीं कि विना किसी गंभीर शिकायत के आक्रमण कर दिया जाय। आक्रमणात्मक सिवनय अवज्ञा का केवल यह अर्थ है कि किसी विशेष क़ानून की अवज्ञा करने का कारण यह नहीं है कि जनता उस क़ानून से असन्तुष्ट है विकि यह है कि सत्याप्रहियों ने अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। आक्रमणात्मक सिवनय अवज्ञा का प्रयोग किसी महत्वपूर्ण शिकायत या अन्याय को दूर करने के लिए तभी होना चाहिए जब अन्य शान्तिपूर्ण उपाय निष्फल हो जायं।

समुदाय द्वारा प्रयुक्त न्यक्तिगत सत्याग्रह भी सामूहिक पद्धित है। दूसरी श्रोर सामूहिक सत्याग्रह को भी गांघीजी छोटे परिमाण में प्रारम्भ करते थे श्रीर क्रमशः श्रान्दोलन को बढ़ाते जाते थे। उन्होंने कई सामूहिक सत्याग्रह श्रान्दोलनों का परिचालन किया था किन्तु वह जानते थे कि सामूहिक न्यवहार का नैतिक तल श्रपेचाकृत नीचा होता है। यह तात्कालिक सामूहिक भावनाश्रों को—िकने हिसापूर्ण सुकार्यों से प्रभावित होने की बहुत गुंबाह्श होती है—सन्देह की दृष्टि से देखते थे। इसिलए वह सामूहिक सत्याग्रह के लिए श्रावश्यक पर्याप्त श्रुतशासन पर बहुत ज़ोर देते थे। पर्याप्त श्रुशासन के श्रमाव में इस वात का कड़ा ख़तरा रहता है कि सामूहिक संघर्ष की उत्तेजना प्रतिरोधकारियों को पथश्रप्ट कर दे श्रीर श्रवज्ञा हिंसात्मक हो जाय। यह ख़तरा इस वात से श्रीर भी वह जाता है कि ब्यक्तिगत सविनय श्रवज्ञा के प्रतिकृत जिसमें न्यक्ति जनता की किसी शिकायत को दूर करने के लिए कष्ट सहते हैं, सामूहिक सविनय श्रवज्ञा में भाग लेने वालों को श्रवज्ञा से न्यक्तिगत लाभ की श्रारा होती है श्रीर इस प्रकार वह प्रायः स्वार्थपूर्ण होता है।

१. ह०, ६-१-१६४०, पृ० ४०४।

२. 'स्पीचेज', पृ० ६३७।

सन् १६४०-४१ के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह में गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की एक नई पद्धित का विकास किया। इस पट्टित का उद्देश्य था हिंसा को कम-से-कम कर देना और श्रुद्धतम श्राहिंसा का उपयोग करना। उन्होंने नैतिक श्रुद्धता पर पूरा ज़ोर दिया और मत्याग्रहियों की संर्या उसी सीमा तक वढने दी जहांतक उसका श्रुद्धता पर हानिकर प्रभाव न पटा। संघर्ष का विषय था पिछले शुद्ध में भाग लेने के विरुद्ध या शुद्ध के ही विरुद्ध भाषण का श्राधकार या दूसरे शब्दों में श्राहिंसक साधनों द्वारा श्राहिंसा की शिखा देने का श्राधकार ।

उन्होंने आन्दोलन को अक्तूबर, १६४० में प्रतिनिधात्मक सिवनय अवज्ञा के तौर पर शुरू किया। प्रारम्भिक घारणा के अनुसार आन्दोलन दो या तीन व्यक्तियों तक सीमित था। तत्र नवम्यर के मध्य में शान्दोलन में वह भी शामित कर लिए गए जो कुछ निर्वाचित पदों पर नियुक्त थे, जैसे कार्यसमिति के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और केन्द्रीय और प्रान्तीय श्रीर व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य। इसके बाद जनवरी १६४१ में प्रान्तीय श्रीर स्थानीय कांग्रेस कमेटियों के सदस्यों की वारी आई। धन्त में कांग्रेस का कोई भी सदस्य जिसने सस्याग्रह के गतिज्ञा-पत्र पर हस्ताचर किया हो सिवनय अवज्ञा में भाग ले सकता था। जेकिन किसी को भी जेल जाने को विवश न किया जाता था। यह आवश्यक था कि गांधीजी सस्याग्रही के नाम को श्रीर उसके सिवनय अवज्ञा के तरीक़ को स्वीकृति दे दें। इस प्रकार कांग्रेस के

३. गांधीजी के अनुसार सिवनय अवज्ञा की सबसे अधिक सरल और श्रेष्ठ विधि यह थी कि सत्याग्रही किसी दिशा में चले और तवतक नीचे दिया नारा रास्ता चलने वालों से दोहराता जाय जबतक वह गिरफ्तार न कर लिया जाय। नारा यह था, "श्रंगरेजों के युद्ध-प्रयास को जन या धन से सहायता करना अनुचित है। केवलमात्र उचित प्रयास है सब प्रकार के युद्ध का अहिंसात्मक प्रतिरोध द्वारा विरोध करना।" नारे का सत्याग्रही के स्वे की भाषा में अनुवाद कर लिया जाता था। गांधीजी को यह विधि इसलिए पसन्द थी कि वह हानि रिहत और कारगर थी और युद्ध के एकमात्र प्रश्न पर ध्यान एकाग्र करती थी। इसके अतिरिक्त इस विधि ने आन्दोलन के रूप को बहुत सरल बनाया और उसको सामूहिक बन जाने से बचाया। गांधीजी की राय थी कि प्रतिरोध-



१. इ०, २०-१०-१६४०, पृ० ३३०।

२. पद्यमि सीतारमैथ्या, 'गांधी ऐंड गांधीइनम', भा० १, १० १८६-८७; र्वाय वाकर, 'सोर्ड श्रॉफ़ गोल्ड', १० १८४-८६; राजेन्द्रप्रसाद, 'महात्मा गांधी एंड बिहार', १० ११२-१४।

सभी सदस्य श्रान्दोलन में भाग ले सकते थे, यद्यपि सविनय श्रवज्ञा सामृहिक रूप में नहीं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा श्रलग-श्रलग होता था।

सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गांधीजी ने केवल ऐसे व्यक्तियों को मंजूरी दी जो श्रहिंसा को केवल देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने श्रीर देश के श्रन्दर घार्मिक श्रीर सामाजिक समुदायों के श्रापसी कगड़ों को निपटाने के साधन के तौर पर ही नहीं स्वीकार करते थे विलक यह भी मानते थे कि यथासम्भव स्वतन्त्र भारत में भी उसका उपयोग हो श्रीर जो श्रहिंसा के भ्रविभाज्य भ्रङ्ग रचनात्मक कार्यक्रम में लगे हुए थे। सत्याग्रही के लिए यह ष्रावश्यक था कि वह श्रादतन खादी पहनता हो श्रीर नियमित रूप से सत कातता हो। उसे श्रपनी कताई का ब्यौरा देना होता था। यह ज़रूरी था कि वह अपना सब समय रचनात्मक कार्यक्रम में ब्यय करता रहा हो श्रीर प्रतिदिन के कार्य का दैनिक विवरण लिखता हो। गांधीजी उम्मेदवारों को सविनय अवज्ञा के लिए उनकी डायरी देखकर चुनते थे। सविनय अवज्ञा के कुछ दिन चलने के बाद खुनाव अपने आप होने लगा: जेल से मुक्त सत्याग्रही फिर से सविनय श्रवज्ञा में भाग लेते थे. लेकिन जो किसी कारण से श्रान्दीलन में भाग न ले सकते थे वह प्रलग हो जाते थे। सरकार को परेशान न करने के उद्देश्य से गांधीजी ने इस श्रान्दोलन में सामूहिक श्रवज्ञा श्रौर श्रसहयोग के साघारण साघनों के प्रयोग को स्थान न दिया । इस सीमित प्रतिनिघात्मक श्रवज्ञा से भी सरकार को परेशानी हुई, लेकिन गांधीजी का मत था कि इस श्रवसर पर इस युद्ध या सभी युद्धों में भाग लेने के विरुद्ध भाषण देने के श्रधिकार की रत्ता के लिए सविनय श्रवज्ञा श्रावश्यक थी। उस श्रवसर पर युद्ध का निरोध इस प्रकार भी न करना श्रहिंसा को छोड़ देने के समान होता । इस प्रकार सविनय श्रवज्ञा ऐसे श्रधिकार के लिए दावाया जी नागरिकों को राज्य की श्रोर से मिलना चाहिए थाः लेकिन जो राज्य को मान्य न था।

कारी इस वात को अपने कार्य और भाषण द्वारा स्पष्ट कर दें कि वह न तो फ़ासिज़्म के तरफदार थे न नात्सीइज्म के। वह या तो सव युद्धों के विरोधी थे या कम-से-कम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के द्वारा लडी जाने वाली इस लड़ाई के। उनको अंगरेज़ों के जीवन-रक्ता के प्रयास के साथ सहानुभृति थी, लेकिन वह स्वयं भी एक स्वतन्त्र राष्ट्र के सदस्य की तरह रहने के इच्छुक थे और उनसे इस वात की आशा करना अनुचित था कि वह अपनी आज़ादी की उपेज़ा करके अंगरेजों की सहायता करें। सन् १६४०-४१ के आन्दोलन में सविनय अवज्ञा करनेवालों को दी हुई गांधीजी की हिदायतों के लिए देखिए सीतारमैय्या, 'गांधी एंड गांधीइज़्म', मा० १, पृ० १८२-८४।

यदि नागरिक के कर्तब्य पालन से सरकार की परेशानी भी होती तो हमें टाला नहीं जा सकता था।

इस आन्दोलन में गांघीली का यह उहेम्य न था कि सरकार के युर-प्रयास में रुकावट पढ़े। भारत ने स्वेच्छा से युद्ध में भाग लेने का निश्चय न किया था। यह आन्दोलन भारत को युद्ध से शलग रखने का नैतिक प्रयतन था और अहिंसक साधनों द्वारा देश को स्वतन्त्र करने की कांग्रेस की हच्छा का प्रतीक था। शवझा की इस नई पद्धति की विशेषता यह थी कि हमने साधारण जनता के भी व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की गुआइश थी प्रौर हिंसा का ख़तरा कम-से-कम था।

श्राम्दोलन में २३,२२३ सत्याप्रहियों ने भाग लिया। िटसम्यर १६४१ में सरकार ने अत्याप्रहियों को श्रान्ति-स्थापना की इच्छा के चिन्हस्यरूप छोड़ दिया। श्रान्दोलन फिर से नहीं चलाया गया क्योंकि जापानी भारतवर्ष की सीमा पर पहुंच गए थे श्रीर कांग्रेस देश की रचा श्रीर स्वावलम्यन के प्रश्नों को हल करने में लग गई।

इसके श्रितिरिक सन् १६४१ के श्रन्तिम भाग में कांग्रेस के कुछ सदस्य व्यक्तिगत सत्याग्रह से श्रसन्तुष्ट थे श्रीर त्रिटिश सरकार के श्रिधिक मिक्रिय विरोध के पद्य में थे। कुछ जेल से मुक्त सत्याग्रहियों में फिर जेल जाने की इच्छा न थी।

जैसा कि गांधीजी के जीवन से ज्ञांव होता है सविनय प्रतिरोध को श्राहेंसा की उच्चतम भूमि पर रखने का उपाय यह है कि वह केयल उस व्यक्ति तक ही सीमित रखा जाय जिसको सत्याग्रह-विज्ञान का श्राधकतम ज्ञान हो। इसी कारण सन् १६६४ ई० में गांधीजी ने सविनय श्रवज्ञा को कांग्रेस के श्रन्य सदस्यों के लिए स्थिगत कर दिया था। उनका विचार था कि इससे सविनय श्रवज्ञा के श्रान्दोलन में नैतिक पतन की सम्भावना कम-से-कम हो जायगी, श्रान्दोलन को शक्ति मिलेगी श्रीर जनता श्रीर सरकार दोनों सुगमना सं श्रान्दोलन के प्रति ठीक व्यवहार कर सकेंगे। यांधीजी के जीवन के श्रीतम माग में नोशाखाली, कलकत्ता श्रीर दिखी में उनके वीरों की श्रहिमा के प्रयोग जो इतने सफल श्रीर कारगर सिद्ध हुए सत्याग्रह में श्रधिकनम उच्च एक व्यक्ति तक सीमित श्रहिंसक प्रतिरोध के हप्टान्त हैं।

१. गाधीजी का २१-४-१६४१ का वक्तव्य।

२. चन्द्रशंकर शुक्त 'कन्वर्सेशन्स ग्रॉव गाघीजी' पृ० ६७।

### हिजरत

च्यक्तिगत श्रीर सामूहिक सत्याग्रह का एक दूसरा साधन हिजरत है। हिजरत का श्रथं है स्वेच्छा से देश-त्याग। हिजरत के कुछ ऐतिहासिक दष्टांत हैं रोम के पैद्रीशियन्स से श्रधिकार प्राप्त करने के लिए प्लेवियन्स का नगर-त्याग, इज़राईल निवासियों की हिजरत, मोहम्मद साहब का मका से मदीना को भागना, इंगलैंड के प्योरिटन्स का श्रीर रूस के झूखोवार्स का विदेश-गमन। लेकिन यह सभी द्यान्त श्राहंसक हिजरत के नहीं हैं। सन् १६३० में गुजरात में बारडोली, वोरसद श्रीर जम्मूसर की जनता ने साम्हिक हिजरत की पद्धति का प्रयोग टैक्सबन्दी के श्रान्दोलन को द्याने के लिए किये गए सरकार के श्रमानुषिक श्रत्याचार के विरोध में किया था। यह सत्याग्रही किसान वम्बई के प्रान्त को छोड़कर पढ़ोस के बढ़ोदा राज्य में वस गए थे।

गांधीजी हिजरत के साधन के उपयोग की शिक्तारिश उनसे करते हैं जो यह महसूस करते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो किसी स्थान-विशेष में विना आत्मसम्मान की हानि के नहीं रह सकते और जिनमें न तो सबी अहिंसा की शक्ति है और न हिंसा द्वारा श्रपनी रक्ता करने की कमता।

इस प्रकार यदि सविनय अवज्ञा अत्याचारी को जनता के खून का प्यासा वना दे और उसका आतङ्क और दमन असहा हो जांगें और इस बात की आशंका हो कि इस परिस्थिति में सत्याग्रही कोशित और कमज़ोर हो जागेंगे, तो गांधीजी की राय है कि सत्याग्रहियों को घरबार और दूसरी सम्पत्ति की परवाह न करके स्वेच्छा से अत्याचारी की अमलदारी से वाहर चले जाना चाहिए। लेकिन इस साधन का प्रयोग विना सोचे विचारे नाटकीय प्रभावी-स्पादन के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब अत्याचारी के अन्याय को सह लेना सत्याग्रही की नैतिकता की भावना को और उसकी आत्मा को इतनी चोट पहुंचाए कि वह आत्मसम्मान खो देने की अपेचा मर जाना अधिक पसन्द करे।

हिजरत के साधन के उपयोग की सलाह उन्होंने सन् १६२८ ई० में वारडोली के सत्याप्रहियों को और सन् १६३६ में जूनागढ, लिम्बदी और विट्ठलगढ़ के सत्याप्रहियों को दी थी। सन् १६३४ में उन्होंने कैया के

१. 'हिस्ट्री ऑव दि काग्रेस' पृ० ७०१ और ७०६।

२. ह॰, ३-२-१६४०, पृ० ४३५।

३. ह०, २०-५-३६, पृ० १३३-४।

हरिजनों को उस स्थान के त्याग देने की राय दी थी, क्योंकि सवर्ण हिन्दुत्रों के श्रावङ्कपूर्ण वर्ताव के कारण हरिजनों को श्रपनी स्थिति वड़ी भयावह श्रीर निराशापूर्ण मालूम पड़ती थी।

गांधीजी ११ अगस्त, १६४७ से पहले घीर वाद की साम्प्रदायिक हिसा से पीड़ित अल्पमत वालों के देश-त्याग के पत्त में न थे। इस प्रकार के देश-त्याग से साम्प्रदायिक पागलपन, दुर्भावना और हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है छीर वह जनतन्त्रवाद के विकास में—जिसके लिए धार्मिक सहिप्णुता आवश्यक है—बाधक है। साधारण रीति से अहिसक देश-त्याग से इस प्रकार का हानिकर परिणाम नहीं होता। किन्तु आजकल के साम्प्रदायिक होप का हलाज गांधीजी के अनुसार हिजरत नहीं है। इलाज है बहुमत द्वारा अल्पमत के जीवन और अधिकारों की रचा और अल्पमत द्वारा अल्पमत को श्रीहंसा द्वारा प्रतियोध। लेकिन यदि उच्चतम वीरता का अभाव दो श्रीर यदि हिजरत का विकल्प हो अन्याय के प्रति आत्म-समर्पण, तो हिजरत असए स्थिति से खुटकारा पाने का अहिंसक मार्ग है और उसमें कुछ भी अनंतिक या असम्मानपूर्ण नहीं है। किन्तु इस साधन का उपयोग पीड़ितों को व्यक्तिगत रीति से नहीं सामुदायिक रीति से करना चाहिए।

# सामृहिक सत्याग्रह (चाल्.)

## अराजनैतिक संघर्ष और आलोचना

पिछुले श्रध्याय में वर्णित सामूहिक पद्धित का प्रयोग देवल राजनैतिक क्तगड़ों में ही नहीं श्रार्थिक, सामाजिक श्रीर घार्मिक श्रन्याय के विरुद्ध भी हो सकता है। सभी प्रकार के शोषण की जड़ है स्वार्थपूर्ण, पृथकताजनक विचार श्रीर मानसिकता और उसका ग्रर्थ है ग्रन्यायी श्रौर पीड़ित के बीच सहयोग। इसिलए श्रन्याय का उत्तरदायिश्व श्रन्यायी श्रीर पीढित दोनों पर है। श्रन्याय श्रीर शोपण से छुटकारा पाने का उपाय यह है कि पीड़ित इस सहयोग से हाथ खींच ले श्रीर कप्ट-सहन द्वारा विरोधी के दिमाग़ श्रीर हृदय को प्रभावित करे श्रीर इस प्रकार उसे प्रपनी भूल जानने श्रौर उसे सुधारने में सहायता दे । गांघीजी को यह घारणा मान्य नहीं थी कि शोषक का सुघार नहीं हो सकता। उनके मत से शोषक—चाहे वह प्रॅंजीपति हो, चाहे ज़मीदार, चाहे धर्मान्घ व्यक्ति—आवश्यक रूप से मनुष्य है; उसका केन्द्रीय तथ्य श्रात्मा है; उसकी इस विशेषता का कभी लोप नहीं होता। इसलिए उसका हृदय-परिवर्तन सदा सम्भव है। श्रन्याय से छुटकारा पाने के लिए हिंसक साधनों के प्रयोग से विरोध गहरा होता है, प्रतिहिंसा की भावना दढ होती है और कताड़ा बढ़ता रहता है। इसके श्रतिरिक्त हिसक साधन श्राज के संसार में शोषक का एकाधिकार हैं। शोपण और श्रन्याय का श्रन्त केवल तभी हो सकता है जब सगढ़े का निपटारा नैतिकता के विधायक तल पर हो-ऐसे तल पर जहाँ जनमत श्रीर श्रन्यायी पर क्ष्ट-सहन श्रीर प्रेम का श्रचूक प्रभाव पड़ता है।

श्राद्यनिक स्थिति में शोषक श्रार्थिक श्रीर घार्मिक समुदाय के विरुद्ध श्रिहसक प्रतिरोध के फलस्वरूप सम्मवतः सत्याग्रहियों में श्रीर राज्य में भी सगढ़ा हो जायगा श्रीर इस प्रकार सगढ़े का स्वरूप राजनैतिक हो जायगा। व्यापक सामाजिक श्रीर श्रार्थिक श्रन्याय राज्य के श्रजनतंत्रवादी होने का निश्चित चिन्ह है। श्रजनतंत्रवादी राजनैतिक संगठन केवल समाज में दूसरे शोपकों के साथ सहयोग करके ही जीवित रह सकता है। किसी भी बुनियादी सामाजिक या श्रार्थिक प्रश्न पर श्रजनतंत्रवादी सरकार श्रारम-रचा के खहेरय

से सत्याप्रहियों को ज्याए रखने का प्रयत्न करेगी। इसलिए श्रहिसक प्रतिरोध के मूलभूत सिद्धांत यही रहेंगे, ऋगड़े का कारण चाहे लो हो।

### सामाजिक संघर्ष

गांधीजी ने स्त्रयं श्रार्थिक श्रौर सामाजिक प्रश्नों पर कई श्राहिसक लड़ाइयां लड़ी थीं। दिल्ल श्रक्षीका की उनकी सर्वप्रथम श्राहिसक लड़ाई का कारण भी श्राधिक-सामाजिक था। यह लड़ाई वहाँ के श्रव्लप्यंत्यक हिन्दोस्तानियों का—जिनमें श्रधिकतर मज़दूर थे—वहां के प्रमुख सामाजिक समुदाय, यूरोपनिवासियों के श्रत्याचार से रक्षा का सफल प्रयत्न था। इस प्रकार वाइकोम (झवनकोर राज्य) का सत्याग्रह भी गांधीजी के पथ-प्रदर्शन में सफलतापूर्वक चला था श्रीर उसका उद्देश्य था सत्रणं दिन्दुशों के मामाजिक श्रत्याचार को दूर करना श्रीर श्रष्ट्रतों के नागरिकता के श्रधिकारों की रचा।

यदि समाज में किसी समुदाय के प्रति छन्यायपूर्ण वर्ताव हो तो किसीन-किसी प्रकार का श्रहिसक प्रतिरोध न्याय पाने का सबसे श्रविक वारगर
उपाय है। गांधीजो के जीवन-कार्य थ्रौर विलदान से यह ज्ञात होता है कि
किस प्रकार साम्प्रदायिक दंगे श्रीर दूसरे ऐसे ही मगडे श्रहिसा हारा गांत
किये जा सकते हैं। सन् १६३ में उन्होंने इस कार्य के लिए शांति-सेना वनाने
की सिफ्तारिश की। शान्ति-सेना के स्वयंसेवकों को मन, वचन थ्रौर कमें में
श्रहिसक रहने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। यदि दंगा सममाने-श्रमाने से शान्त
न हो तो गांधीजी चाहते थे कि यह सेनाएँ साम्प्रदायिकता की श्रविन में श्रविन
श्राहुति देकर शान्ति-स्थापना का प्रयत्न करें। उन्हें चाहिए कि क्रोध से पागल
दंगा करनेवालों के हिंसक श्राधात के सामने प्रसन्तता से श्रवना सर मुकारें
श्रीर इस प्रकार स्थिति को संभाजने का प्रयत्न करें। लेकिन यह सरप्राप्रही
सफल तभी हो सकते हैं जब वह उस स्थानविशेष के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की
दीर्घकालीन निःस्वार्थ रचनात्मक सेवा हारा श्रीर उनमे गान्ति-प्रचार हारा
इस बिलटान के श्रधिकारी वन गए हों। इस सेवा मे श्रवने श्रीर दूनरे धर्मों
के माननेवालों में भेद नहीं करना चाहिए।

भारतवर्ष में अपने दीर्घकालीन सार्वजनिक जीवन में गांधीजी ने मान्य-दायिक एकता की स्थापना के लिए भरसक प्रयत्न किया। अनेक श्रवमरों पर उन्होंने साम्प्रदायिक हिंसा के निराकरण के लिए उपवास किये। नीश्रापाली में इसी उद्देश्य से उन्होंने गाँव-गांव यात्रा की श्रोर जनता की मद्भावना,

१. ह०, १३-७-४०, पृ० २००; २१-७-४०, पृ० २१५ श्रोर २६-३-३८, पृ० ५४।

शांति श्रीर निर्भयता का संदेश दिया। किंतु उनके उपवासों श्रीर श्रन्य प्रयत्नों की सफलता को उनकी पूर्ण रूप से निःस्वार्थ सेवा के दीर्घकालीन जीवन के संदर्भ में ही समका जा सकता है।

श्रनेक श्रवसरों पर उन्होंने यहूदियों श्रीर नीशो लोगों को श्रन्याय, श्रत्याचार श्रीर जातीय पत्तपात के विरुद्ध श्रहिंसक प्रतिरोध की राय दी थी।

### धार्मिक संघर्ष

गांधीजी का मत है कि सत्याग्रह के श्राध्यात्मिक शख के उपयोग के लिए श्रीर कोई मगड़े इतने उपयुक्त नहीं जितने कि धार्मिक मगड़े।

किन्तु घार्मिक उद्देश्य से किए गए सत्याग्रह में साधारण सत्याग्रह की अपेका अधिक अनुशासन और सतर्कता की आवश्यकता है। घार्मिक सत्याग्रह का प्रयोग किसी अन्य सांसारिक या राजनैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए तो कभी करना ही नहीं चाहिए। इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसी ऐसे मनुष्य के हाथ में होना चाहिए जो सबा ईश्वर-परायण हो—और भी अच्छा हो यदि ब्रह्मचारी हो— और जिसके दृष्टिकोण की व्यापकता, जीवनोहेश्य की नितांत निःस्वार्थता, और जीवन की शुद्धता के कारण विरोधी भी उसका आदर और उससे प्रेम करने को विवश हो। अशंदोलन में भाग लेनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उसी धर्म का अनुयायी होना चाहिए जिसकी अन्याय से रक्ता के लिए आन्दोलन चलाया गया है। सत्याग्रहियों को अहिंसा और ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अन्य धर्मों के माननेवालों के घार्मिक ब्रत्याग्रह में संख्या पर और बाह्य सहायता पर ज़ोर नहीं देना चाहिए। घार्मिक ब्रत्याग्रह में संख्या पर और बाह्य सहायता पर ज़ोर नहीं देना चाहिए और उसे आक्रमणा-त्मक नहीं होना चाहिए और प्रदर्शनों और दिखावट से बचना चाहिए। अधिकतम आवश्यक वात यह है कि आंदोलन आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया हो।

हमारे देश में श्रित श्राधुनिक काल में घार्मिक सत्याग्रह के दो दृष्टांत हैं, पंजाय में श्रकाली सिखों का सत्याग्रह (१६२१-२४) श्रीर हैदराबाद रियासत में श्राय्य सत्याग्रह (१६३६)। इनमें से किसी को भी गांघीली के नेतृत्व का लाभ प्राप्त न था। गांघीजी ने श्रार्थ्य सत्याग्रह के उद्देश्य को तो नहीं किंतु उसके साधनों को नापंसद किया था। यह सत्याग्रह श्रधिकतर बाह्य सहायता पर श्रवलम्बत था श्रीर वास्तव में निष्क्रिय प्रतिरोध था।

श्रकाली सिखों के सत्याग्रह को गांधीजी का प्रोत्साहन प्राप्त था। श्रारम्भ

१. ह०, २७-४-३६, पृ० १४३-४४।

में यह गुरुद्वारों के— जिनके पास दान में प्राप्त यहुत सम्पत्ति थी— सुघार का प्रान्दोलन था। इस सम्पत्ति पर महन्तों का र्षाधकार था। सरकार ने महन्तों को सहायता दी श्रौर श्रकालियों ना सरकार में संघर्ष हो गया। एक कठोर श्रहिंसक संघर्ष के बाद सरकार को हार माननी पडी श्रौर मिस्तो द्वारा सुनी हुई शिरोमणि गुरद्वारा प्रवन्धक कमेटी का ऐतिहासिक गुरद्वारों पर श्रिधकार स्वीकार करना पढा।

### ऋार्थिक संघर्ष

जहाँ तक श्रायिक जीवन का सम्बन्ध है, पूँजीवाद श्रोर ज़मीटारी की प्रथाएँ श्रहिंसा से श्रोर उससे सम्बन्धित श्रपरिग्रह के सिद्धांत से मेल नहीं खातीं। ज़मीन खेती करनेवालों की होनी चाहिए श्रोर किसी भी कियान के पास केवल उत्तनी ही ज़मीन होनी चाहिए जितनी उसके परिवार के ठीक प्रकार से भरण-पोषण के लिये शावश्यक है।

उत्पादन घरेलू धंघो द्वारा होना चाहिए और यह धंघे व्यक्तियों या सहयोगी समितियों द्वारा सबके समान हित के लिए चलना चाहिए। "अनिवाय केन्द्रीकृत उत्पादन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और उसका प्रयन्ध राज्य और मज़दूरों के प्रतिनिधियों के संयुक्त अधिकार में होना चाहिए। किन्तु कपढे और खाने जैसी प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए। उनके उत्पादन के साधनों को जन-साधारण को हवा और पानी की तरह सुप्राप्य होना चाहिए और उनके नियंत्रण में होना चाहिए। धनिकों को अपनी वर्तमान व्यक्तिगत आवश्यकता को कन-साधारण सम्पत्ति का उपयोग संरचक (इस्टी) की भोति समान के हित के लिए करना चाहिए। किंतु यह जम्य एक दिन में नहीं सिद्ध हो सकता और शोपण, पूँजीवाद और ज़मीदारी आधुनिक आर्थिक जीवन की कठोर वास्तिविकताएँ हैं।

### जमीदार और किसान

श्राधिक सगड़ों को निपटाने का गांधीजी का मार्ग वर्ग युट श्रांर धनिकों का निर्धनों द्वारा विनाश नहीं किन्तु वर्ग-सहयोग है श्रांर यह सहयोग उस वर्ग हीन जनतन्त्र की श्रोर पहला क़दम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निमी न निसी प्रकार का उत्पादक शरीर-श्रम करेगा श्रोर शोपकों का लोप हो जायगा। गांधीजी प्रजीपति श्रीर ज़र्मीदार के विनाश के विरोधी थे, क्योंकि ऐगा कोई भी मनुष्य नहीं जो सुधार से परे हो श्रीर न कोई मनुष्य एंगा पूर्ण ही है

१. इ०, २०-४-४०, पृ० ६६।

विवश करने के लिए श्रहिंसक हड़ताल का उपयोग करें। लेकिन श्रहिंसक हड़ताल का उसकी पश्चिमीय नामराशि के साथ समीकरण करना श्रम होगा। पश्चिमीय ढंग की हडताल श्रहिंसक मालूम होती है; किन्तु वास्तव में नहीं होती। घृणा श्रौर विरोधी को हराने की इच्छा इस हड़ताल को निष्क्रिय प्रतिरोध का एक प्रकार बना देती हैं। यह हड़ताली उपलब्ध मज़दूरों पर श्रपने नियन्त्रण का प्रयोग प्रंजीपतियों को हार मानने पर विवश करने के लिए करते हैं। हड़ताल के छुछ पश्चिमीय श्रालोचक, जो उसके नैतिक श्रीचित्य को श्रस्वीकार करते हैं, उसकी समक्ताने-बुक्ताने श्रीर, हृद्य-परिवर्तन का नहीं, वल-प्रयोग का साधन मानते हैं। उदाहरण के लिए डा० जान एच० होम्स के श्रनुसार इड़ताल "हृदय-परिवर्तन के शब्दों में नहीं विजय के शब्दों में विद्रोह है", श्रीर उसका विकास "युद्ध की भावना श्रीर उसके उद्देश्य से प्रयुक्त हिंसा के शख्र" के रूप में हो रहा है।

दूसरी श्रोर सत्यात्रही हडताल में इस वात का प्रयत्न किया जाता है कि उसकी श्रांतरिक भावना श्रोर पद्धति दोनों श्रिहंसक रहें। वह विरोधी के हृदय-परिवर्तन के उद्देश्य से स्वेच्छा से स्वीकृत श्रुद्धकारी कष्ट-सहन है। सफल श्रिहंसक हड़ताल की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नलिखित हैं?:—

- (१) हड़ताल का कारण न्यायसंगत होना चाहिए।
- (२) हड़तालियों को कभी हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए 13
- (३) उन्हें हड्ताल में भाग न लेनेवाले मज़दूरों के साथ बल-प्रयोग कभी न करना चाहिए।
- (४) हब्ताल के समय उन्हें विना मजदूर-संघ के धन का उपयोग किये श्रपना भरण-पोषण करने के योग्य होना चाहिए श्रीर इसलिए कोई लामप्रद, उत्पादक धंधा श्रपनाना चाहिए। उन्हें दान पर कभी निर्भर न रहना चाहिए।
- (१) हड्ताल चाहे जितने समय तक चलती रहे, अन्हें दृढ़ रहना चाहिए। जबतक मज़दूर मज़दूर-संघ के साधन पर विना निर्भर रहे स्वयं श्रपना भरण-पोपण नहीं कर सकते, हड़ताल श्रनिश्चित काल तक चलाई नहीं जा सकती श्रीर

१. सी० एम० केस, 'नान्वायोलेन्ट कोन्राशन', में पृ० २६७।

२. इन शतों के लिए देखिए यं० इं०, मा० १, पृ० ७३०-४१ ऋौर 'श्रात्म-कथा', मा० ५, ऋ० २०।

गांधीजी हडताल मे ( पिछुले अघ्याय में वर्णित) अहिंसक पिकेटिंग (धरने)
 के प्रयोग की आज्ञा देते थे।

"कोई भी हडताल जो श्रनिश्चित काल तक चलाई नहीं जा सकती पूरी तरह सफल नहीं हो सकती।"

- (६) हडतालियां को ब्यावहारिक रूप से एकमत होना चाहिए।
- (७) यदि इडतालियों के स्थान पर काम व्रत्ने को वृसरे मजदृर उपलब्ध हों तो हदताल शिकायत दूर करने का ठीक उपाय नहीं है। उम हालत में यदि मज़दूरी श्रपर्याप्त या श्रनुचित हो या ऐसी ही श्रन्य कोई वात हो तो ठीक उपाय है इस्तीफा।
- (म) विना श्रपने संघ की श्रनुमित के मज़दूरों को किसी भी कारए से इंडताल नहीं करना चाहिए।
- (६) कस-से-कस माँग के आधार पर, जो यहली नहीं जा सनती, मिल-मालिको से पहले निष्टारे दी बातचीत किए बिना हडताल करने की जोखिम नहीं उठानी चाहिए।

गांधीजी सहानुभूति के लिए की गई हडतालों के विरुद्ध थे। उनका विश्वास था कि श्राहेंसक हड़ताल उन तक ही सीमित रहना चाहिए जो उन शिकायतों से, जिनको दूर करना हडताल का उद्देश्य है, कप्ट पा रहे हैं। इस वात का श्रार्थ है सत्याग्रह के बाह्य सहायता पर श्रनाश्रित रहने के सिद्धान्त को श्रार्थिक क्ताडों में लागू करना। यदि उद्देश्य हृदय-परिवर्तन है न कि यल-प्रयोग या परेशान करना, तो धीडित का स्वयं वप्ट सहना ही फलप्रद हो सकता है। लेकिन कुछ थोडे से श्रवसरों पर सहानुभूति के लिए हड़ताल करना मज़दूरों का कर्तन्य भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक मिल के मालिक ऐसी दूसरी मिल के मालिकों के साथ मिल जायं जहां मज़दूर न्यायोचित शिकायत के कारण हडताल कर रहे है, तो पहली मिल के मज़दूरों का कर्तन्य है कि हड़ताल करने वालों का साथ दे।

गांधीजी का मत था कि जवतक मज़दूर देश की राजनैतिक स्थिति को सममने न लगें श्रीर देशहित के लिए काम करने को तैयार न हो जायं, तब तक उनको राजनैतिक उद्देश्यों से हड़ताल न करना चाहिए । जयतक यह स्वयं श्रपनी दशा सुघार न लें श्रीर श्रपनी न्यायोचित शिकायतों को दूर करना न सीख जायं तथ-नक उनसे राजनैतिक उद्देश्यों से हड़ताल करने की श्राशा नहीं करनी चाहिए। जवतक मज़दूरों मे राजनैतिक श्रज्ञान है, तथतक राजनैतिक उद्देश्य से हड़तालें करवाना मज़दूरों का शोपण श्रीर एक प्रकार की हिंसा है। मज़दूरों की राजनीति उनके ही स्वतन्त्र फैंसले की यात होना

१. 'स्पीचेज', पृ० ७८६-८७।

२. यं० इं०, मा० २, पृ० ६५३।

चाहिए छौर उनका राजनैतिक कार्य यह होना चाहिए ऐसे उद्देश्य को श्रागे बढाने के लिए कार्य करें जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से समका है श्रीर जान-चूक कर श्रपनाया है।

साधारण रीति से इड़ताल मज़दूरों की स्थिति में सुधार के लिए होनी चाहिए। जब मज़दूर देश-प्रेम की भावना को श्रपनालें तो इड़तालें प्रंजीपितयों को वेजा मुनाफ़ा लेने से रोकने के लिए, मृत्य के निर्धारण के लिए शौर मृत्य मुनाफे, शौर मज़दूरी में ठीक श्रनुपात रखने के लिए भी की जा सकती हैं। इड़तालें कम शौर कमी-कभी ही होनी चाहिए शौर जब मज़दूरों का संगठन श्रिषक दढ हो जाय, तब हड़तालों का स्थान पंचायती फैसलों को ले लेना चाहिए। श्रहमदाबाद में गांधीजी के प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पंचायती फैसलों का सिद्धान्त मज़दूरों शौर प्रंजीपितयों दोनों के लिए हितकर है।

हड़ताल और पंचायती फैसले की पद्धितयों के सफल प्रयोग के लिए सुसंगठित मज़दूर-संघ, जिनसे मज़दूरों में उनकी शक्ति की चेतना आए, आवश्यक हैं। लेकिन संगठन श्रांहंसा के सिद्धान्तों के अनुसार होना चाहिए। इस संगठन को मज़दूर और पूँजीपितयों में सहयोग की सम्भावना में हड़ विश्वास पर आधारित होना चाहिए। श्रहमदावाद के मज़र महाजन का संगठन अहिंसा के सिद्धान्तों के अनुसार है। कुछ वर्ष पूर्व महाजन के ४०,००० सहस्य थे। वह देश का श्रिषकतम शक्तिशाली मज़दूर-संघ था और गांघीजी के पथ-प्रदर्शन में कार्य करता था। महाजन का एक उद्देश्य है ठीक समय पर खुनाई-सम्बन्धी केन्द्रित उद्योगों का राष्ट्रीयकरण । यह उद्देश्य गांघीजी की प्रेरणा से सन् १६२६ में महाजन ने श्रपनाया था। हैरोल्ड बटलर, ब्रेट्सफोर्ड, टाम शा, गिलबर्ट स्लेटर श्रादि बहुत से पश्चिम के विचारकों ने महाजन के देशी स्वरूप की और गांघीजी के प्रमाव से विकसित पंचायती फैसले और समक्तीत के संयुक्त तरीक्ने की बहुत प्रशंसा की है।

पंचायती फैसले के सफल न होने पर महाजन के विघान में हड़ताल की गु'जाइश है। महाजन ने वहुत सी हड़तालें भी करवाई हैं श्रीर इनमें से श्रिधकतम का परिणाम सन्तोषप्रद हुश्रा है। वास्तविक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में श्रान्तरिक सुधार के महत्व पर गांधीजी का ज़ोर मज़दूरों की भलाई के लिए किए गए महाजन के ज्यापक कार्य में प्रकट होता है। महाजन

१. श्रमृत वाज़ार पत्रिका (२४-६-४४) में जी॰ एल॰ नन्दा का 'गांधियन वे इन दि लेवर मूवमेंट' शीर्षक लेख।

२. यं० इं०, मा० १, पृ० ७३७-४१।

के इस प्रकार के कार्य में सन् १६४३-४४ में द्र २००० २० शीर सन् १६४४ से पिछले २४ वर्षों में लगभग १४ लाख २० खर्च हुश्रा था। मज़द्रों की श्रिहंसक शिक को विकसित करने के उद्देश्य से महाजन उनके सुधार के सभी साधनों के उपयोग करने का प्रयत्न करता है श्रीर उनके जीवन के प्रत्येक चैत्र से सम्पर्क रखता है। सन् १६३७ से महाजन मज़दूरों को मिल में उनके प्रधान कार्य के श्रितिस्क किसी दूमरे धन्धे में शिचा देता रहा है जिममें मिल के यन्य हो जाने, हडताल या वेकारी की हालत में वह श्रिपना भरण-पोपण कर सकें श्रीर भूखों मरने के खतरे से वच सकें। वाधीजी का मत था कि देश के सभी मज़दूर-संघों का संचालन उसी प्रकार होना चाहिए निस प्रकार श्रहमदा-याद के मजूर महाजन का होता रहा है। 3

### श्रहिंसक प्रतिरोध श्रोर समाज-व्यवस्था

सामृहिक प्रतिरोध-पद्धति के रूप में सत्याग्रह की कडी श्रालीचना हुई है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि वह क़ानून श्रीर ब्यवस्था की विनाशक श्रमगितशील श्रीर श्रवैधानिक है।

यदि सत्याग्रही प्रतिरोध अपराधपूर्णरीति से क्रानून की अवज्ञा होता तो वह अवश्य सामाजिक व्यवस्था का विनाशक और अपराविशील होता। विन्तु अहिंसक प्रतिरोध और अपराधपूर्ण अवज्ञा में आकाश पाताल का अन्तर है। अपराधी या साधारण रीति से क्रानून की अवज्ञा करनेवाला छिपकर क्रानून तोखता है और दंढ से बचने का प्रयत्न करता है। अहिंसक प्रतिरोधकारी क्रानून को मानता है, इसलिए नहीं कि यह सज़ा से ढरता है विलेक इसलिए कि वह क्रानून को समाज के लिए लाभकारी समस्ता है। किन्तु यदि क्रानून इतना अन्यायपूर्ण हो कि उसकी नैतिकता की भावना को चोट पहुंचाए और यदि क्रानून में परिवर्तन कराने का उसका प्रयत्न निष्फल हो जाय तो वह उस क्रानून की खुले तौर से और विनय के साथ अवज्ञा करता है और चुपचाप सज़ा को स्वीकार करता है। वास्तव में उसकी अवज्ञा का कारण होता है उसका क्रानून मानने का स्वभाव जो उसे सर्वोच क्रानून—अर्थात् अन्तरात्मा की आवाज़ जो दूसरे अन्य क्रानूनों का अतिक्रमण करती है—के पूरी तरह से मानने पर विवश करता है। कि

१. जी० एल० नन्दा का 'गाधीजी, हिज लाइफ एंड वर्क' में लेख, पृ० १८६।

२ ह०, ३-७-३७, पृ० १६१ |

३ गाधीजी, 'कन्स्ट्रिक्टव प्रोग्राम', पृ० २१।

४. 'सीचेज', ए० ४५७ ग्रौर ५०४-५।

करती है। लेकिन सविनय श्रवज्ञान तो श्रराजकता की उत्पादक है श्रीर न श्रवगतिशील है, यद्यपि उसका उद्देश्य है श्रनैविक क्रानृनों श्रीर श्रन्यांयपूर्ण व्यवस्था का विनाश।

जब सविनय श्रवज्ञा, श्रशान्ति श्रीर संघर्ष की उत्पन्न करने वाले श्रन्याय, श्रसत्य श्रीर शोषण के विरुद्ध युद्ध करती है, तब वह सत्य श्रीर श्रहिंसा पर श्राधारित उच्चकोटि की न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का भी विकास करती है।

इसके श्रतिरिक्त यदि सिवनय श्रवज्ञा सामाजिक ज्यवस्था को थोड़ा ढीजा भी कर दे तो भी यह याद रखना चाहिए कि द्वन्द्व-युद्ध, श्रपराघं, क्रान्त के विरुद्ध छिपाकर वस्तुश्रों का देश में श्रायात, मुकदमेवाज़ी, श्रिश्य टैक्सों को टालना श्रादि ऐसी सामाजिक वास्तविकताएँ हैं जिनके विरुद्ध क्रान्त वेबस हैं श्रीर जो क्रान्त के शासन के एकमात्र श्रपवाद नहीं यिलक उसके चेत्र में यिखरे हुए महस्वपूर्ण रिक्त स्थान हैं। सामाजिक एकता का थोड़ा ढीजापन उस काल की एक श्रावश्यक विशेषता है जब सामाजिक जीवन को नवीन श्रीर श्रिषक परिपूर्ण बनाने का श्रयत्न हो रहा हो। संधिकालीन समाज के इस थोड़े ढीजेपन को सामाजिक श्रव्यवस्था श्रीर श्ररातकता समक लेना नितान्त श्रमपूर्ण है।

### श्रहिंसक प्रतिरोध की वैधानिकता

अहिंसक प्रतिरोध के वैधानिक या अवैधानिक होने के सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि पश्चिम के कुछ राजनैतिक विचारकों का मत है कि राज्य को सर्वोच्च सत्ता (प्रभुता) प्राप्त है। इस सत्ता के प्राप्त होने के कारण राज्य के कानून ही, वह समाज के सामान्य हित के अनुकूल हों या प्रतिकृत, ध्यक्ति के व्यवहार के औचित्य के उच्चतम निर्णायक हैं। इन विचारकों के अनुसार नागरिक का निर्पेच्च कर्तव्य है राज्य के प्रति आज्ञाकारिता। यह राज्य के कानूनों के विरुद्ध नैतिकता के किसी दावे की अवैधानिक बताते हैं। लेकिन यह चरमवादी सिद्धान्त पश्चिम के बहुत से विचारकों को मान्य नहीं है। इनके अनुसार राज्य के प्रति आज्ञाकारिता का प्रश्न वास्तव में नीतिशास का प्रश्न है; राज्य के कार्य में, राज्य के कार्य होने के ही कारण, कोई विशेष नैतिकता नहीं होती और नागरिक की वफ्तादारी पर राज्य का अधिकार राज्य के कार्नों की नीतिमत्ता पर अवलम्बित है। लैसकी के शब्दों में "हमारा

कार्ल विन्कमेन, 'रीसेन्ट थियरीज़ श्राफ़ सिटीजनशिप', श्रीर सी० ई० मेरियम, 'पोलिटिकल पावर', श्र० ६।

पहला कर्तब्य है अपनी श्रन्तरात्मा के प्रति सच्चे होना ।"

गांधीजी के श्रनुसार भी, राजनैतिक कर्तव्यों का प्रश्न श्रावश्यक रूप से नैतिक है श्रीर 'राज्य के क़ानून की श्रवज्ञा निश्चित कर्तव्य हो जाता है जर हसका (राज्य के क़ानून का) ईश्वरीय कानून से संवर्ष होता है।" उनका मत था कि, "ऐसे कानूनों को मानना जिनको हमारी श्रन्तरात्मा स्त्रीकार न करे हमारी मर्दानगी के विरुद्ध है " जयतक यह श्रम दूर नहीं होगा कि सञ्ज्यों को श्रन्यायपूर्ण क़ानून का पालन करना चाहिए तयतक उनकी गुलामी भी नहीं मिटेगी।" उनका कहना था कि संयाग्रह तभी श्रवंघानिक होगा जव "सत्य श्रीर उसका सहचर श्रात्म-चिलदान ग़ैरक़ानूनी हो जायंगे।"

यदि सरकार का सहउन अजनतन्त्रवादी है और श्रन्याय ग्रींर शोपण पर श्राक्षित है, तो गांधीजी के मत से सरकार ही श्रवैधानिक हैं। इस प्रकार की सरकार का श्रहिसक प्रतिरोध जनता का पवित्रतम श्रीर श्रधिकतम वैधानिक कर्तन्य है।

चरमवादियों के दृष्टिनीण से भी, जो राज्य को अपरिमित मत्ता ( प्रभुता ) का अधिकारी मानते हैं, जनमत को शिचा देने के लिए सममानायुमाना वैधानिक ही हैं। श्राहिसक प्रतिरोध सममाने-ग्रुमाने का मयसे श्रिषक कारगर तरीका है, वयोंकि कष्ट सहन करनेवाला सत्याप्रधी प्रतिपत्ती के हृदय और बुद्धि को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। यदि सत्याप्रधी भृत भी करता है तो भी उसका प्रतिरोध उसके श्रातिरक्त किसी दूगरे को हानि पढ़ीं पहुँचाता, क्योंकि उसके प्रतिरोध की पद्धित है स्वयं कप्ट सहना। उसका प्रतिरोध नैतिक है न कि शरीर-शक्ति पर श्राश्रित। श्राहेंसक प्रनिरोध विरोधी के विनाश का नहीं उसके मतपरिवर्तन का प्रयत्न है। गांधीजी के शब्दों में, 'सत्याप्रह जनता को शिक्तित करने और जाग्रत करने का महानतम साधन है।"

इसके श्रतिरिक्त, प्रत्येक क़ानून व्यक्ति को इस चुनाव का श्रविकार देता है कि या तो वह क़ानून माने या उसकी श्रवक्ता के लिए प्राप्त दंढ सह ।

१. लैस्की, 'दि ग्रामर ग्रॉव पालिटिक्स' पृ० २८६।

२. गाधीजी, 'नीतिधर्म', पृ० ४७ I

३. 'हिन्ट-स्वराज्य', पृ० ७०-७१।

४. यं० इं०, भा० ३, पु० १०४३।

 <sup>&#</sup>x27;स्पीचेज', पृ० ५३२, य० इ०, भा० १, पृ० ६३८, सुशीला नैयर, 'वापू की कारावास कहानी', पृ० २३३।

६. ह०, ३०-१२-४६, पृ० २६३।

यदि क़ानून श्रनैविक है, या यदि सरकार नीति-श्रष्ट है, तो सत्याप्रही इनमें से दूसरा विकल्प जुनता है श्रीर स्वेच्छा से सरकार द्वारा दी हुई सज़ा को स्वीकार करता है।

गांघीजी के विरोधी फील्ड मार्शल स्मट्स ने द्खिण श्रफ्रीका के सत्याप्रह को वैधानिक श्रान्दोलन माना था। विहन्दोस्तान के तत्कालीन वायसराय लार्ड हार्डिङ्ग ने भी गांधीजी के द्खिण श्रफ्रीका के श्रान्दोलन को उचित समक्ता था। श्रमेरिका के विचारक चार्ल्स ई० मेरियम गांधीजी की सविनय श्रवज्ञा-पद्धति को क्षान्त्व की सीमा के श्रन्तर्गत यवाते हैं। वस स्टैफर्ड किप्स जनतन्त्रवादी राज्य में मज़दूरों की श्राम हदताल को कुछ परिस्थितियों में न्यायोचित समक्तते हैं। इस प्रकार इंगलैंड के राजनीतिज्ञ सी० श्रार० पेटली का मत है कि न्याय प्राप्त करने के जनतन्त्रवादी साधनों के श्रभाव में समाज में बुनियादी परिवर्तन के लिए श्रवैधानिक साधनों का, हिंसात्मक साधनों का, भी प्रयोग श्रनिवार्य है।

जैसा कि इतिहास के विद्यार्थियों को अच्छी तरह मालूम है, इंगलैंड के मैगना कार्टा (महान अधिकार-पत्र) और फ्रांस के डिक्लेरेशन ऑव दि राइट्स ऑव मैन (मनुष्य के अधिकारों की घोषणा) ने कुछ परिस्थितियों में राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार क्रान्नी मान लिया है। मैगना कार्टा आज भी हैलम के अनुसार इंग्लैंड की स्वतन्त्रता की आधारशिला है। मैगना कार्टा के ६१ वें अध्याय में २४ वडे ज़र्मीदारों की एक कमेटी की नियुक्ति का वर्णन है। इस कमेटी का राजा के विरुद्ध प्रतिरोध करने का अधिकार मैगना कार्टा की ज्यवस्था को कार्यान्वित करने के साधन के रूप में मान लिया गया था।

१, 'हिन्दस्वराज्य', पृ० ७०-७१।

२. 'स्पीचेज़', पृ० ४८०।

३. मेरियम, 'पोलिटिकल पावर', पृ० १७४।

४. रिचर्ड त्राक्लैंड (संपादक), 'व्हाई त्राइ ऐम ए डेमोक्रैट', ऐटली श्रीर क्रिप्स के लेख।

५. इतिहासकार नीस्ट का मत है कि मैगना कार्टा के ६१ वें ऋष्याय में माना हुआ विद्रोह का ऋषिकार इक्रारनामे पर ऋषितित मध्यकालीन जागीरदारी (पयुडल) राज्य की कानूनी धारणाओं के विरुद्ध नहीं है ( रुडोल्फ नीस्ट, 'हिस्ट्री ऋषव दि इंग्लिश वान्स्टीट्यूशन', दूसरा संस्करण, भा०१, १०३०६-७)। ६१ वें ऋष्याय पर टीका करता हुआ ऐडम्स लिखता है,

यदि हम इस चरमवादी दृष्टिकोण को सत्य मान लें जो शामन-विधान को पवित्रतम सभसता है और इस यात का विचार मी नहीं करता कि विधान किस प्रकार का है, जनतन्त्रवादी है या नहीं, और शासन के कार्य दा जनहित पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सरकार इस वात की एकमात्र निर्णायक हो जायगी कि जनता के विचार क्या होने चाहिए, अजनतन्त्रवादी देशों में जनतन्त्रवादी आन्दोलन असम्भव हो जायंगे और राजनैतिक टसति न हो सकेगी। वास्तव में प्रतिरोध करने का अधिकार अत्याचार-पीडित जनता के हाय में अन्यायी शामकों के अत्याचार का अन्त करने का और वंधानिक शासन की स्थापना का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी कारण हतिहास कभी सफल हिंसक विद्रोहों को भी अवैधानिक वताकर उनकी निन्दा नहीं करता। किन्तु गांधीजी न्याय प्राप्त करने के जिए हिंसक साधनों के प्रयोग को वंधानिक नहीं मानते थे। उनका मत था कि हिंसा द्वारा अन्याय का निराकरण और न्याय की स्थापना सम्भव ही नहीं।

सविनय प्रतिरोध निस्संदेह निरंकुश श्रजनतन्त्रीय राज्य के लिए ख़तरनाक है, लेकिन जनतन्त्रवादी राज्य के लिए जो सदा जनमत का सम्मान करता हो वह हानिरहित है। सविनय प्रतिरोध जनमत को शिचित शौर हद धनाता है शौर बुराइयों को दूर करता है। गाधीजी लिखते हैं, ''मेरा यह हद मत है कि सविनय श्रवज्ञा वैधानिक श्रांदोलन का शुद्धतम रूप है।" ''सविनय श्रवज्ञा नागरिक का स्वभावसिद्ध श्रधिकार है. . . . सविनय श्रवज्ञा

"पश्चिमीय यूरोप के जागीरदारी कृतृत को आश्रित जमीदारों का, श्रत्याय से अपनी रह्या के उद्देश्य से, प्रभु-भिक्त स्थाग धरने का श्रीर बड़े जमीदार के विरुद्ध युद्ध करने का श्रीधकार मान्य था। इस प्रकार की किसी रियति में उसके ऊपर राजद्रोह के श्रपराध का श्रारोप नहीं हो सकता था। इस समय बड़े जमीदार इसी श्राधकार के श्रनुसार कार्य कर रहे थे।" ऐउम्स के श्रनुसार मैगना कार्य के दो बुनियादी सिद्धात है जो श्राज भी इगलेंट के शासन-विधान के, श्रीर सभी शासन-विधानों के, उसी स्पष्ट रीति ने श्राधार है जैसे कि सन् १६१५ ई० में थे। पहिला यह है कि राज्य मे शासितों के, या समाज के, श्रिधकारों का कान्तृत है जिसको मानना राजा (या शासक) के लिए श्रनिवार्य है, श्रीर दूसरा यह है कि यदि राजा (या शासक) उन श्रिधकारों की उदेचा करेगा तो उसे बल-प्रयोग हारा, या उनके निकद विद्रोह हारा, इन श्रिधकारों को मानने को विवश किया जा सकता है। जी० श्रीर ऐडम्स. 'कान्स्टीर्यूर्नल हिस्ट्री श्रॉव इंग्लेंड', ५० १६६-३० श्रीर १३७-३६।

को दयाता धन्तरात्मा को क्रेंद करने का अयत्न है।""

श्राज के श्रविक्तर राज्य या तो श्रजनतन्त्रवादी हैं या केवल वाह्य रूप से जनतन्त्रवादी हे, पर वास्तव में जनतन्त्रवाद के मूलभूत सिद्धांतों की उपेजा करते हैं। निस्संदेह सच्चे जनतन्त्र में श्रहिंसक प्रतिरोध के प्रयोग के धवसर कस होंगे, विशेष रूप से यदि जनतन्त्रवादी सरकार किसी संकट में हो। दिन्तु प्रमुख रीति से जनतन्त्रवादी राज्य में भी श्रहिंसक प्रतिरोध नैतिक दृष्टिकोण से उचित होगा । ऐसे राज्य में भी सामाजिक संस्थाओं श्रीर सन्नन्दों से म्रपूर्णंता होगी श्रोर इसलिए उसमे मानव जीवन की परिपूर्णंता के श्रेष्ठतम साघन की तरह कप्ट-सहन करने वाले प्रेम के प्रयोग के लिए सदा स्थान रहेगा। सन् १६६० में गांघीजी ने लिखा था, ''मै जानता हूं कि यदि में स्वतन्त्रता के संवर्ष के बाद जीवित रहा तो सम्भव है कि मुक्ते अपने देशवासियों के विरुद्ध श्रहिंसक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ें ।" स्वतन्त्र भारत का हवाला देते हुए सन् १६४४ के एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था, "यदि विघान मंडल किसानों के हितों की रचा करने के श्रयोग्य सावित हो तो उनके पास सदा चसहयोग और सविनय अवज्ञाका श्रेष्ठ साधन रहेगा।"" हिंद स्वराज्य सें वह लिखते हैं, ''जहां सत्याप्रह ही प्रजा का खास सहारा हो वहीं सच्चा स्वराज्य सम्भव है। जहां ऐसा न हो वहां स्वराज्य नहीं, विदेशी राज्य ही है। ११५

## श्रहिंसक प्रतिरोध श्रौर वल-प्रयोग

श्रहिंसक प्रतिरोध श्रक्सर अम से श्रवैधानिक समक लिया जाता है, न्योंकि यह विचार किया जाता है कि वैधानिक साधन समसाने-बुसाने पर भाश्रित होते हैं, जबकि श्रहिंसक प्रतिरोध में विरोधो पर वल-प्रयोग होता है। श्रहिंसक प्रतिरोध के श्रालोचकों के अनुसार विरोधी पर हिंसक श्रीर श्रहिंसक प्रतिरोध के प्रभाव में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है। उनके अनुसार अहिंसा भी वल-प्रयोग का एक प्रकार है। श्रहिंसक प्रतिरोध के कुछ समर्थकों का भी कहना है कि क्योंकि श्रहिंसा एक प्रकार का बल-प्रयोग ही है इसलिए श्रन्याय का सामना जहां तक हो सके श्राहिंसा से किन्तु जव श्रावश्यक हो हिंसा से भी करना चाहिए।

१. यं॰ इ॰, मा॰ १, पृ॰ ६४३।

२. इ०, ७-६-४७, पृ० ३१६।

३. यं० इं०, ३०-१-१६३०, पृ० ३७। ४. १२-१-४५ का वक्तव्य।

५. 'हिन्द-स्वराज्य' पृ० ७४।

उदाहरण के लिए शार्थर मूर का मत है कि सत्यात्रह 'मानसिक दिंसा' हैं; "एक युद्ध-पद्धति है जिसका निशस्त्र जनता उपयोग कर सक्ती हैं" मार जो सगरम् विद्रोह या युद्ध के विपरीत विशेष रूप से प्राध्यात्मिक शल रिमी प्रकार नहीं है। वह इस दावे को नहीं मानते कि सत्याप्रह उच्च नैतिक भूमि पर है, या वह ईसाइयत का प्रयोग है। शिसी० एम० केस समस्ताने-उन्ताने के लिए छप्ट-सहन श्रीर वल-प्रयोग के लिए कप्ट-सहन में भेद करते हैं। पहिला प्राचीन प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध है जो विना वल-प्रयोग के विरोधी की मनोबृत्ति को बदलने का प्रयतन करता है। देस के श्रनुसार श्रसदयोग, हडताल श्रीर पहिन्कार वल-प्रयोग के लिए कप्ट-सहन के प्रकार हैं। उसका कहना है कि बल-प्रयोग मानलिक हो सदता है या शारीरिक । असहयोग, हड़ताल और बहिएकार यल-प्रयोग के द्रष्टान्त है क्योंकि उनमें प्रतिरोधकारी इस स्पष्ट उद्देश्य से प्रापने शापको यह देता है कि वह विरोधी के मन में दुविधा की स्थिति पैदा करदे। विपर्श के सामने दो विकल्प होते हैं, प्रतिरोधकारी को कप्ट सहने देना या उसकी बात मान लेना। इन विकरपों में से एक भी विरोधी की हच्छा या निर्णय के घतुकूल नहीं होता. लेकिन परिस्थिति उसको उन दो में से एक को स्वीकार करने पर विवश कर देती है। एक श्रोर तो उसके ऊपर शरीर-शक्ति या हिमा का प्रयोग नहीं होता श्रोर न उसके प्रयोग की धमकी ही दी जाती है, पर दूसरी श्रोर दोनों विकर्पों मे एक की भी शब्द्धाई में उसको विश्वास नहीं होता। वह दोनों विकर्णों में से किसी को भी मान ले उसकी बुद्धि उनको श्रेथस्कर या उचित नहीं बताती । इस प्रकार उस पर बल-प्रयोग हाता है, यद्यपि ग्रहिसक रूप मे यत-प्रयोग होता है। वजाहरलाल गहरू का भी विश्वास है कि श्रहिंसा में भी वैसे ही वल-प्रयोग होता है जैसे हिंसा में, कमी-कभी तो हिला की श्रपेता भी श्रधिक ।3

श्रार्थर मूर श्रपनी इस अमपूर्ण धारणा के कारण सत्याप्रह शी नेतिक उद्यता को श्रस्त्रीकार करते हैं कि सत्याग्रह मानसिक हिसा है। गाधीजी के श्रनुसार मानसिक हिंसा प्रत्यत्त रूप से श्रहिंसक मालूम होने वाले कार्य को द्वराग्रह या निष्क्रिय प्रतिरोध मे परिवर्तित कर देगी।

केस का समकाने-बुकाने के उद्देश्य से श्रीर यल-प्रयोग के उद्देश्य से स्वीकृत कप्ट-सहन का श्रन्तर गांधीजी मान लेते, किन्तु यह सस्त्राग्रह को

१. राधाकृष्णान, 'महात्मा गाधी', पृ० १६२-६३।

२. ची० एम० केस, 'नान्वायोलेन्ट को अर्शन', पृ० ४०२। ३. उनकी आत्म-कथा (अप्रेज़ी), पृ० ५३६।

यल-प्रयोग की कोटि में न रखते। केस अपनी पुस्तक में अहिंसक असहयोग और पश्चिम में प्रयुक्त हडताल और वहिष्कार को समकत्त्र वताते हैं। उनके (केल के) हड़ताल और वहिष्कार के वर्णन से यह स्पष्ट है कि यह दोनों साधन गाधीजी के अर्थ मे नहीं, केवल दिखावट में अहिंसक हैं। गांधीजी पश्चिम मे प्रयुक्त बहिष्कार और हडताल को सत्याग्रह के नहीं निष्क्रिय प्रतिरोध के दृष्टानत सममते थे। दोनों मे अर्थात एक, श्रोर तो सत्याग्रह में श्रीर दृष्टारी और निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप मे हड़ताल श्रीर वहिष्कार में, यह सादश्य है कि वह शारीरिक हिंसा से बचते हैं, किन्तु समाज में दूसरों को प्रभावित करने के इन दोनों साधनों मे महत्वपूर्ण श्रन्तर है। इनके प्रभाव में इतना श्रन्तर है कि उनके (प्रभाव के) वर्णन के लिए प्रथक शब्दों का प्रयोग विचारों की स्पष्टता के लिए लाभपद होगा।

दोनों का सबसे अधिक सहत्वपूर्ण श्रन्तर यह है कि सत्याग्रह नैतिक दिष्टिकीया से शारीरिक ही नहीं मानसिक हिंसा से भी वचने का प्रयत्न करता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में इड्ताल श्रीर बहिप्कार कार्य सिड करने के अवसरवादी दृष्टिकीण से शारीरिक हिंसा से श्रलग रहते हैं। इस प्रकार सत्याप्रह में यह आवश्यक है कि प्रेरक हेतु हिंसक न हो, जबकि (पश्चिमीय ढंग के) यहिष्कार श्रीर इडताल वाह्य कार्य पर ज़ोर देते हैं, प्रेरक-हेतु की उपेचा करते हैं श्रीर खुले तौर से शारीरिक हिंसा या उसकी धमकी के प्रयोग को छोड़कर, समाज में दूसरों पर प्रभाव डालने के प्रत्येक घ्रन्य साधन का प्रयोग करते हैं। रे इस अन्तर के परिग्णामस्वरूप सत्याप्रह में कष्ट-सहन का प्रमुख भार सत्याग्रही सहता है, हडताल ग्रीर वहिष्कार मे प्रतिरोधकारी धौर उसके विरोधी के बीच कप्ट-सहन के भार का श्रतुपात उल्टा होता है। हढ़ताल श्रीर वहिष्कार में दोनों विकल्पों में से (श्रर्थात् प्रतिरोधकारियों की माँग श्रीर उनके प्रतिरोध से पड़े दवाब में से) एक भी विरोधी की वाँछनीय नहीं जंचता श्रीर उसको दो बुराइयों में से एक दो चुनना पडता है। 3 सत्याग्रह में माँग इतनी स्पष्ट, इतनी निसंदिग्ध रूप से न्यायसंगत श्रीर नैतिक दृष्टिकीण से दानों पत्तों के लिए हितकारी होती है कि जब विपन्ती स्वार्थ के कारण माँग का विरोध भी करता है तब भी उसमें सत्याप्रही की मांग श्रीर उसके ज्यवहार के श्रीचित्य की चेतना होती है। इस प्रकार सत्याप्रही विरोधी के नैतिक रचा-साधनों को बेकार वना देता है और उसके प्रतिरोध का प्रभाव विरोधी को विवश अवश्य

१. सी॰ एम॰ केस, 'नान्वायोलेन्ट को अर्शन', पु॰ २६५-३४६।

२. सत्याग्रह श्रौर निष्क्रिय प्रतिरोध में भेद के लिए ऊपर श्राठवा श्रध्याय देखिए।

३. केस, 'नान्वायोलेन्ट कोश्रर्शन<sup>3</sup>, पृ० ३१८ ।

करता है पर वह प्रभाव उसी प्रकार का होता है जैसे समक्ताना-उक्ताना।
दूसरी श्रोर वहिष्कार श्रौर हडताल विरोधी में श्राने वाले कप्ट श्रौर हानि का
डर उत्पन्न करते हैं श्रौर उसपर वल-प्रयोग करते हैं। सत्याग्रह का प्रभाव
होता है श्राहिंसक नैतिक दवाव जो एकता श्रौर नैतिकता को दृदता देता है,
जविक हडताल श्रौर वहिष्कार का प्रमाव होता है मानिसक हिंसा जो विभाजक
श्रौर नैतिकता को दुर्वल बनाने वाली होती है।

जब हडताल श्रीर यहिष्कार सब प्रकार की हिमा से न यर्चे तो उनके प्रभाव को श्रशारीरिक या मानसिक हिंसा कहना उचित होगा। विन्तु हन स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक शक्तियों को, सत्याग्रह श्रीर निष्क्रिय प्रतिरोध (हडताल श्रीर यहिष्कार) को, एक ही वर्ग में रखना स्पष्ट चिन्तन के दिष्टिकीण से अममुलक श्रीर श्रवैज्ञानिक है।

साधारण वातचीत में और राजनीति में भी यल-प्रयोग ( श्रंत्रों जी में 'कोश्यांन' ) शब्द का अर्थ होता है गरीर-शक्ति का प्रयोग या उसके प्रयोग की धमकी। यल-प्रयोग के साथ हिंसा का अनुपंग है श्रांर हिसा का अर्थ हैं मनुष्यों का शोपण श्रोर उनका केवल साधन की तरह प्रयोग श्रीर यह श्रिमा से मेल नहीं खाता। हिंसा के साथ अनुपंग होने के कारण श्राहिसक प्रतिरोध के प्रभाव का वर्णन करने के लिए 'नैतिक' या 'श्रहिसक' विशेषणों के माथ भी 'चल-प्रयोग' शब्द का प्रयोग यह अमप्ण धारणा उत्पन्न करता है कि हिंसक श्रीर श्रहिसक प्रतिरोध में कोई वास्तविक श्रन्तर नहीं है श्रीर यह स्पष्ट चिन्तन में बाधक है।

उत्तर श्रिष्टिंसा के नैतिक वयाव श्रीर निष्क्रिय प्रतिरोध के श्रगारंशिक (मानसिक) थल-प्रयोग के श्रन्तर का वर्णन हो चुका है। श्रष्टिसक द्याव श्रीर गारितिक वल-प्रयोग में श्रीर भी श्रिष्ठक श्रन्तर है। गांधीजी ने एक बार दोनों शिक्तयों श्रीर उनकी प्रक्रियाशों के श्रन्तर का वर्णन इन शब्दों में किया था, "हिंसात्मक द्वाव श्रादमी के जिस्म पर पडता है। जो इस द्याव से काम लेता है वह खुट नीचे गिर जाता है श्रीर जिस पर द्याव डाला जाता उमें हतीत्साह कर देता है। लेकिन स्वयं कप्ट सहकर—जेंस उपवाम श्रादि करके—जो श्रहिंसात्मक द्वाव डाला जाता है, वह विव्कुल दूसरे तरीके में श्रमर पटा करता है। जिन लांगों के ख़िलाफ उसका प्रयोग किया जाता है उनके शरीर को न द्यूकर वह उनकी श्रात्मा पर श्रसर डालता है श्रीर उमे मज़बूत बनाना है।

श्रपने भाषणों शौर लेखों में गाधीजी सदा इस यात पर ज़ोर देते थे कि

१. जवाहरलाल नेहरू, 'मेरी कहानी', में पृ॰ ६२७ पर उद्धृत I

ज़बरदस्ती श्रीर बल-प्रयोग सत्याप्रह के भाग नहीं हैं। उनके लेखों से कुछ सम्बन्धित उद्धरण नीचे दिए गए हैं:—

'हम जनमत का संगठन हिंसात्मक वातावरण में नहीं कर सकते .... जो श्रपने को फ़ैरान या ज़बरदस्ती के कारण श्रसहयोगी कहते हैं वह (सच्चे) श्रसहयोगी नहीं हैं ...। इसिलिए हमें श्रपने संघर्ष से प्रत्येक प्रकार की ज़बरदस्ती दूर कर देना चाहिए।"

"हमें अपने विरोधियों का सामाजिक यहिएकार नहीं करना चाहिए। वह पल-प्रयोग के वरावर है.....। यहुमत का शासन, जब उसमें बल-प्रयोग होता है, वैसा ही असछ हो जाता है जैसा नौकरशाही के श्रहणमत का (शासन)।"

"किन्तु खादी पहनने में उसी प्रकार यल-प्रयोग नहीं होना चाहिए जैसे किसी दूसरी वात में ।"3

सन् १६३० के सविनय-श्रवज्ञा के श्रान्दोत्तन में उन्होंने जिखा था, "श्रव्ही वात करने के बारे में भी हम ज़बरदस्ती का प्रयोग न करें। ज़रा भी ज़दरदस्ती श्रान्दोत्तन का विनाश कर देगी।... यह हृदय परिवर्तन का श्रान्दोत्तन है, श्रव्याचारी के साथ भी ज़बरदस्ती करने का नहीं।"

''श्रहिंसा की योजना में ज़बरदस्ती की-सी कोई वात नहीं। बुद्धि श्रीर हृदय तक पहुंचने की योग्यता पर भरोसा करना चाहिए।"

"अहिंसा कभी भी बल-प्रयोग की विधि नहीं है, वह हृद्य-परिवर्तन की (विधि) है।" है

"सत्याप्रही का उद्देश्य है श्रन्यायो का हृदय-परिवर्तन, न कि उसके साथ वल-प्रयोग।""

लेकिन यद्यपि वह 'बल-प्रयोग' श्रौर ज़बरदस्ती' (श्रंग्रेज़ी में 'कोश्रर्शन' श्रौर 'कम्पलशन') शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, वह सत्याग्रह का प्रभाव वर्णन करने के लिए 'मजवूर करने' या 'विवश करने' (श्रंग्रेज़ी में 'दु कम्पेल') शब्द का प्रयोग श्रवश्य करते थे। प्रसंग से स्पष्ट मालूम होता है कि इस

१. 'सत्याग्रह', प्र० २४-२५ ।

२. यं० इं०, भा० १, पृ० ६६१।

३. यं० इं०, मा० २, पृ० ५०७।

४. यं ० इं०, १७-४-१६३० |

५. ह०, २३-७-३८, पृ० १९२ ।

६. ह०, ८-७-३६, पृ० १६३।

७. इ०, २५-३-३६, पृ० ६४ १

शब्द का प्रयोग वह विण्ही के उच्चतम श्रंश की जाग्रत करने के टर्देश्य री

नैतिक दवाव या प्रभाव ढालने के अर्थ में करते थे। उदाहरण के लिए सन् १६२० में व्यवस्थापक सभा में वाइसराय के भाषण का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा था, "पंजाय के सम्यन्य में उन्होंने जो कहा उसका ग्रर्थ है शिकायत दूर करने से साफ इन्कार.....। निकट भविष्य (का कार्य) है पंजाब के मामले में सरकार को पश्चात्ताप करने के लिए

इसिलए मैने असहयोग के उपाय का सुकाब देने का साहस किया है... मजवूर कर देना।" प्रगर उसके साथ-साथ हिंसा न हो श्रीर वह उचित रीति से किया जाय, तो वह उसको (सरकार को) अपने क़द्म बापस लौटाने श्रीर किया हुआ शन्याय हूर करने पर विवश करेगा।"

··.... प्रत्येक दल के दूसरे को मदद करने से, हम सरकार को सय

दलों की न्यूनतम संयुक्त मांग मानने पर मजवृर करेंगे।"3

計

निर्मेष

शह देखी

歌門

前背杭

न होता है हिंग

1 4

शब्द 'विवश करना' या 'मजवूर करना' भी संदिग्ध है। गांधीली कभी-कभी अहिंसा के प्रभाव के वर्णन के लिए 'नैतिक द्याव' शब्द का प्रयोग करते थे श्रीर यह शब्द 'मजवूर करने' की श्रपेचा कही श्रधिक सुनिश्चित श्रीर ग्रसंदिग्य है। इस प्रकार राजकोट के उपवास का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था, "यदि मेरे उपवास ...का श्रर्थ द्वाव किया जाता है, तो में केवल यह कह सकता हूं कि ऐसे नैतिक द्वाव का सभी सम्यन्धित (व्यक्तियां) द्वारा

निस्संदेह परिधिवती उदाहरणों में समाज को प्रभावित करने के यह स्वागत होना चाहिए।" तीन साधन-श्रहिंसा, श्रशारीरिक (मानसिक) हिंसा श्रीर शारीरिक हिंसा-एक दूसरे में मिल जाते हैं, उनकी सीमारेखा अस्पष्ट हो जाती है और उसके जानने में यही कठिनता होती हैं। लेकिन जैसा कि ऊपर दिखाया गया है श्चित्ता के प्रभाव का 'यल-प्रयोग' शब्द के द्वारा यर्णन करना, इस शब्द के साथ हिंसा का अनुषग होने के कारण, अवैज्ञानिक थ्रीर अमीरपादक है। उदाहरण के लिए कभी-कभी यह कहा जाता है कि हिसा श्रीर श्रहिंसा यल-प्रयोग के प्रकार हैं भ्रीर जब एक श्रसफल हो तो दूसरे का प्रयोग हो सकता है। यह सुकाव शायद अनुपयुक्त न होगा कि तीनों प्रकार के प्रतिरोध के

१. य० ६०, मा० १, पृ० १६३।

२. यं० इ०, मा० १, पृ० २२०। ३. यं० हं०, मा० २, पृ० २६० ।

प्रभाव के दर्शन के लिए हम तीन पृथक शब्दों का प्रयोग करें। श्रहिसा के प्रभाव को नैतिक दवाव, निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रभाव को श्रशारीरिक (मानसिक) जल-प्रयोग श्रीर हिंसा के प्रभाव को वल-प्रयोग कहना उचित होगा।

### सार्वभौस व्यवहारिकता

त्रालोचकों को प्रायः यह यात भी मान्य नहीं कि श्रिष्टिसक प्रतिरोध का प्रयोग सभी सामूहिक संघर्षों में हो सकता है। उनका कहना है कि समुदायों, विशेष रूप से वह समुदायों, का श्राचरण नैतिक दृष्टिकोण से बहुत नीचे दर्जे का होता है। भावनाश्चों के श्रावेश में जनता सभी प्रकार का नियंत्रण खो वैठती है श्रीर शोषकों के विरुद्ध श्रिंसक प्रतिरोध का प्रयोग विना यदले की भावना से प्रभावित हुए नहीं कर सकती। इस प्रकार सामूहिक श्रिहंसक प्रतिरोध श्रसम्भव है। 1

गांधीजी इस वात को मानते थे कि हो सकता है कि व्यक्तियों की अपेचा समुदाय नैतिक विचारों से कम प्रभावित हों और श्रहिंसक श्रनुशासन का विकास व्यक्तियों की अपेचा समुदायों के लिए श्रधिक कठिन हो। लेकिन वह यह नहीं मानते थे कि समुदायों को श्रहिंसक पद्धित की शिचा देना श्रसम्भव है। वह इस बात में विश्वास करने से इन्कार करते थे कि श्रहिंसा केवल व्यक्ति के लिए है और सामूहिक पैमाने पर श्रहिंसा मनुष्य-स्वभाव के विपरीत है। उनका मत था कि श्रहिंसा का प्रयोग व्यक्ति भी कर सकते हैं, समुदाय भी; उसका प्रयोग लाखों मनुष्य माथ-साथ वर सकते हैं। 3

वडे समुदायों की हिंसा के प्रति दुर्वलता इन समुदायों के सदस्यों में अनुशासन और आत्मिनियन्त्रण के और उसके नेतायों में नीरों की आहिंसा के अभाव के कारण है। यदि यह समुदाय दीर्घका तक सत्याप्रही अनुशासन के अनुसार रहे और उनके नेतायों में सच्ची आहिंसा हो तो यह हिंसा संबंधी हुर्मलता दूर हो सकती है। वडे समुदायों को युद्ध के लिए सफलता से शिचा देने से प्रकट होता है कि समुदायों को सामूहिक आहिंसक प्रतिरोध के लिए भी शिचा दी जा सकती है। सैनिक शिचा का उद्देश्य होता है भय की भावना और उससे सम्बन्धित मागने की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण और अनुशासन। इसी भावना और प्रवृत्ति से संवंधित और उनके समानान्तर हैं क्रोध की भावना और जल्ने की प्रवृत्ति । दोनों भावनाएं और प्रवृत्तियाँ विभाजक या प्रथककारी हैं। अपेचाकृत शक्तिशाली विरोधो भय को उत्तेजना देता है, दुर्वल विरोधी

१. एम०, रत्नस्वामी, 'दि पोलिटिकल फिलासफी ऋाँव मिस्टर गाधी,' पृ० ५७-८।

२. यं० इं०, २-१-१६३०; इ०, १२-१०-३५, पृ० २७७।

रे. इ०, ६-१-४०, पृ० ४०१।

कोघ को । श्रहिंसा की शिचा में इन दोनों विभाजक भारताओं श्रीर प्रवृत्तियों पर पूर्ण नियन्त्रण की स्थापना का प्रयत्न होता है।

मानवजाति के श्रस्तित्व श्रीर विकास से प्रकट है कि प्रेम, मह्योग श्रीर इनसे मिलनी-जुलती श्रहिसक मावनाओं श्रीर प्रवृत्तियों का कोध, उर श्रीर दूमरी हिंसक भावनाश्रों श्रीर प्रवृत्तियों पर प्राधान्य है। इसलिए मैनिक श्रनुशासन की श्रपेचा श्रहिंसक श्रनुशासन को मनुष्य स्वभाव के प्रधिक श्रनुकूल होना चाहिए श्रीर उसन्ने श्रधिक सुगम, स्वायी श्रीर व्यवहार्य होना चाहिए।

घरसाना, वारदोली, सीमाप्रांत श्रीर दिल्ला ग्रफ्तीका के नाम्हिक श्रहिंसक प्रतिरोध के सफल दृष्टान्त यह निद्ध करते हैं कि यह समुदायों को श्रधिकतम उत्तेजना में श्रहिंसक व्यवहार के लिए तैयार किया जा सकना है।

गांधीजी के श्रतुसार सामृहिक सत्याग्रह के लिए श्रावण्यक श्रनुशायन प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उच्चकोटि की शिषा या संस्कृति या कोई 'दूसरी श्रसाधारण योग्यता श्रनिवार्य नहीं होती। गांधीजी के इस दावे की सत्यता का यह श्रकाट्य प्रमाण है कि दक्तिण श्रक्रीका के श्रशिचित भारतीय 'कुली', यारडोली के कियान श्रीर सीमाप्रांत के पठान—यह सभी सत्याग्रही सेना के श्रच्छे सैनिक बने ग्रीर इन्होंने उच्चकोटि की श्रहिसा का विकास किया।

क्लेरेंस मार्श केस ने, जो श्रमेरिका के एक विख्यात समाज-शारी हैं, श्रपनी 'नान्त्रायोलेन्ट कोश्रर्शन' नाम की पुस्तक में श्रहिंसक ब्यवहार श्राँर मानियक तथा शारीरिक योग्यना के संयंच का विवेचन किया है। श्रापने निष्क्रिय प्रतिरोधकारियों के संयंघ में उपलब्ध ऐतिहासिक घटनाश्रों श्रीर जीवन-कथाशों का वैज्ञानिक इध्ययन किया है। इसके श्रतिरिक्त पहिले महायुद्ध में भमेरिका में हज़ारों की संख्या उन शुद्ध-विरोधियों की थी जिन्होंने नैतिक या धार्मिक कारणों से युद्ध में किसी प्रकार का हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया धा। इन

श. सामूहिक व्यवहार साम्प्रदायिक चेतना से भी प्रभावित होता है। यह माम्हिक चेतना समुदाय विशेष की नैतिक स्थिति के अनुसार व्यक्तियों भी उन्च या निकृष्ट भावनाओं को सजीव और सुदृढ़ बना मकती है। व्यक्ति उन समुदाय के सदस्य की हैसियत से जिसके साथ उसकी भावनाओं का सादश्य है, अकेले की अपेद्धा, केवल दूसरों को अधिक कष्ट दे ही नरी सरता स्वयं भी अधिक कष्ट सह सकता है। इस प्रकार अहिंसा को सामृद्धि रंकामकता अर्थात् समूद के प्रभाव की संकामक विशेषता से लाभ भी हो सकता है।

युद्ध-विरोधियों की सानसिक श्रीर शारीरिक जांच के परिणाम का भी श्रापने विश्लेपण श्रीर श्रध्ययन किया है। इस श्रध्ययन के बाद श्राप इस नतीजे पर पहुँचे कि निष्क्रिय प्रतिरोधकारी श्रीर युद्ध विरोधी साधारण जन्मजात मानसिक श्रीर शारीरिक योग्यता के व्यक्ति थे श्रीर श्रिंहसक व्यवहार जन्मजात विशेषताश्रों का नहीं व्यक्ति के जीवनकाल में श्राजित विशेषताश्रों का परिणाम है। यह विश्वास के माथ कहा जा सकता है कि भारतवर्ष के सत्याग्रहियों की इसी प्रकार की जांच से श्रिहिंस को साधारण; शारीरिक श्रीर नानसिक योग्यता के संबंध में नेस साहय के श्रध्ययन के परिणाम में कोई परिवर्तन न होगा।

श्रालोचकों का यह भी कहना है कि श्रिहिंसा श्रेंग्रे जों के से सीम्य श्रोर सदय विपन्नी के विरुद्ध—जिनमें उदारतावाद श्रोर मानवता की भावनाएं हैं श्रोर जो यह मानते हैं कि विद्रोह श्रोर उसके दमन में भी श्रोचित्य की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए—सफल हो सकती है। किन्तु सत्तावादी श्रिधनायकों की पाश्रविकता, निर्देयता श्रोर श्रातंक के विरुद्ध उसके सफद होने की कोई संभावना नहीं।

निलंदेह जनता के ज्यवहार को प्रभावित करने की पद्यतियों के महान् विकास ने—विशेषकर युद्ध-पद्धित श्रीर प्रचार पद्धित के विकास ने— नियंत्रण-समुदायों की (जिनका सरकार पर प्रमुख रहता है) जनता की श्रनुमित प्राप्त करने की शक्ति में बहुत बृद्धि की है। लेकिन जैसा कि बर्धे एडरसेल का कहना है यह श्रव भी संदिग्ध प्रश्न है कि राज्य का प्रचार कहां तक श्रीर कब तक बहुमत के हित के विरुद्ध कारगर हो सकता है। श्राष्ट्रनिक काल में यह प्रचार राष्ट्रीयता की भावना के विरुद्ध शक्तिहीन सिद्ध हो चुका है; उसे दृढ धार्मिक भावना के विरुद्ध कारगर होने में भी कठिनता पड़ती है। विरोध के दमन का एकमात्र निश्चित मार्ग हैं विरोधियों को समाप्त कर देना। किन्तु विरोधियों के विनाश के प्रयत्न की सफलता संभव नहीं है क्योंकि दमन पीड़ितों के सिद्धान्तों को जनप्रिय यनाता है। इसके श्राविरिक्त, कोई भी सरकार एकमात्र शारीरिक शक्ति के श्राधार पर दीर्घ का क नहीं टिक सकती। जीवित रहने के लिए उसे जनता की श्रनुमित प्राप्त करना श्रावश्यक है, यह श्रनुमित चाहे राज्य के राजनैतिक जीवन में जनता के

१. केस, 'नान्वायोलेन्ट को ऋर्शन' ऋ० १० ऋौर ११।

२. राधाकृष्णन, 'महात्मा गांधी' रोमांरोलां, एडवर्ड टाम्सन, ऋर्नाल्ड ज्वीग के लेख।

**३. वट्टें**न्ड रसेल, 'पावर', पृ० १०२।

सिक्षय भाग के रूप में हो, चाहे इस विश्वास से उत्पन्न निष्क्रिय मीन सम्मि के रूप में हो कि रुरवार का उद्देश्य शासितों का हित है। इस प्रकार रानुमि प्राप्त करने के लिए सरकार को मानवतावाद को प्रपानाना पटता है यी इसीलिए विरोधियों का पूर्ण विनाण श्रसंभव हो जाता है। फिर, यलप्रयोग की पद्धति श्रपनी विनाशक स्वतन्त्रता की पद्धति को जीवन श्रीर इटता देते है। इसलिए श्रमेरिकन विचारक मेरियम के शब्दा में "लय शक्ति हिंगा हा उपयोग करती है तो वह श्रधकतम इड़ नहीं श्रधिमतम हुईल होती है।"

गांधीजी निरंदुश सत्ता के सर्वशक्तिवान या स्थायी होने में विश्वाम नहीं करते थे। उनके अनुसार सत्याप्रह स्वावलंबी है शौर अपनी सफलता के लिए विपची की सदयता पर आश्रित नहीं है। सातवें अध्याय में हम संघपों में सत्याप्रह की नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव-प्रतिया का वर्णन कर सुके हैं। गांधीजी के नेतृस्व में दिच्या अप्रीका और हिन्दोस्तान के विभिन्न अहिंसक प्रतिरोध के आन्दोलन इस बात के पर्याप्त प्रभाग है कि मत्याप्रह में अनुगामियों को आकर्षित करने, उनके अनुशायन का विकास करने और कष्ट-सहन के लिए प्रेरित करने, जनमत को जाप्रत करने और अन्यापपूर्ण विपची को दुवल बनाने की अपूर्व समता है। गांधीजी का यह भी विधास था कि

३. श्रमेरिका के प्रसिद्ध विचारक निच्यूर ने इस बात का एक महत्वपूर्ण वारण वताया है कि क्यो श्रिहिंसक प्रतिरोध विपन्ती को हुर्यल बना देता है। उनके श्रमुसार सामाजिक सवर्ष में सब से श्रिषक महत्वपूर्ण बात होती है प्रमुख्य सत्तावान समुदाय की यह नैतिक धारणा कि इम ममुदाय के हित में श्रीर समाज की मुरन्ता श्रीर शान्ति में कोई श्रन्तर नहीं है। यह धारणा वर्तमान सामाजिक स्थिति पर श्राक्रमण करनेवालों के विच्छ समाज के प्रमुख्य समुदाय को—जिसका राज्यसत्ता पर नियन्त्रण है—स्पष्ट लाभ देती है, किन्तु इस लाम का कोई श्रीचित्य नहीं है। सामाजिक गान्ति में क्रान्तिकारी परिवर्तनों के लिए प्रयत्नशील ममुदाय का सामाजिक गान्ति वे शत्रुशों की, श्रपराधियों की श्रीर हिसा के लिए उत्तेजित करने वालों की श्रीर सिमाज का मध्यम भाग उनके विक्य हो जाता है। सामाजिक संघर्ष में श्रिहिंसा की पढ़ित का एक महान लाम वर है कि रिज्ञत हितों की उपरोक्त नैतिक धारणा के दिरग्रवर्टी श्रीचित्य वा

१. ई० ए० रास, 'सोशल कन्ट्रोल', पृ० ३८७; चार्ल्स ई० मेरियम ने श्रपनी 'पोलिटिकल पावर' नाम की पुस्तक के छुटे श्र व्याय में स्वतन्त्रता की पड़ित के साधारण हिंसक श्रीर श्रहिंसक रूपो का सिद्धात वर्णन किया है।

२. जपर उद्धृत पोलिटिकल पावर', पृ० १७६-८०।

सत्याग्रह की प्रक्रिया को गृहि का नियम लागू है। यह नियम प्रत्येक शुद्ध लढाई में लागू होता है परन्तु सत्याग्रह के विषय मे तो गांधीजी उसे सिद्धान्त-रूए से मानते थे। वह सत्याग्रह को इस विशेषता को सत्याग्रह के मूलभूत सिद्धान्तों के कारण श्रीनवार्य मानते थे। "क्योंकि सत्याग्रह मे तो क्य-से-श्रम ही ज्यादा-से-ज्यादा है। शर्थात् जो कम-सं-कम है, उसमें से श्रीर खोड़ा भी ज्या जा सकना है ? शुद्ध पर्य से कम क्या होगा ? इसलिए उसमें मनुष्य पीछे तो हटही नही सकता। स्वामाविक क्रिया गृद्धि ही है।"

सन् १६१६ में गांधीनी ने अपने एक भाषण में कहा था, 'सत्याग्रह के अपने अनुभव से सुक्ते यह विश्वास होता है कि वह इतनी दृढ शक्ति है कि एक बार गतिशील हो जाने पर वह फैलती रहती हैं यहां तक कि अन्त में वह उस समाज में, जहां उसका प्रयोग किया जाता है, प्रधान शक्ति बन जाती है; भीर यदि वह इस प्रकार फैल जाती है तो कोई भी सरकार उसकी उपेचा नहीं कर सकती।"

यह कहना कि सत्याग्रह श्रंग्रे जों के से सौम्य, सदय, विपत्ती के विरुद्ध सफल हो सकता है पर उसका श्राष्ट्रनिक श्रधिनायकों के युद्धवाद श्रोर पाश्चिकता के विरुद्ध श्रसफल होना श्रमिवार्य है, सत्याग्रह के बुनियादी सिद्धांतों से श्रमिश्चता का परिचायक है। यदि सत्याग्रह की त्रमता न्यायी श्रीर सौम्य विरोधी तक ही सीमित होती श्रीर यदि वह श्रत्याचारी के विरुद्ध निष्फल सिद्ध होता तो वह एक मूल्यरहित श्रीर श्रमावश्यक साधन होता। किन्तु गांधीजी के शब्दों में, 'श्राहेंसा का सार है श्ररीर-शक्ति से उत्कृष्टता—शरीर-शक्ति चाहे जितनो महान हो।' श्रात्म-शक्ति द्वारा प्रव्विति श्रीर के सामने पत्थर का हृदय भी पिचल जाता है। नीरी भी, जब वह प्रेमका सामना करता है, मेमना वन जाता है।" इसका कारण यह है कि मनुष्य श्रपने कार्यों की श्रपेत्ता श्रिक महान है श्रीर श्रिकिन से-श्रधिक श्रष्ट हो जाने पर भी, उसमें श्रारमा के श्रस्तित्व के कारण

विनाश हो जाता है। देखिए, निव्यूर, 'मॉरल मैन ऐंड इम्मारल सोस।इटी', पृ० २५०। ब्रिटेन ऋौर ऋमरीका के जनमत पर गाधीजी के ऋहिंसक प्रतिरोध के प्रभाव के वर्णन के लिए देखिए पोलक ऋादि, 'महात्मा गाधी', पृ० १८४।

१. 'दिच्या श्रक्षीका', उत्तरार्द्ध, पृ० ३१।

२. 'स्पीचेज', पृ० ४४६-५०।

रे. ह०, ६-१-४०, पृ० ४०३।

४. 'स्मीचेज', ए॰ ३६३। नीरो प्राचीनकाल में यूरोप में एक अत्याचारी शासक या।

सुवार और पुनरंचना की असीम समना होती है। विशेधी के उच्चतम प्रंश को जाग्रत करने के लिए कप्ट-सहन मत्याग्रही का अमीव साधन है। सन्याग्रही को कप्ट देकर विशेधी अपनी पराजय में सहायक होता है। इस प्रकार सत्याग्रही दमन और अत्याचार पर फलता-फूलता है और किसी परिमाण में भी हिमा उसको द्वा नहीं सकतो। गांधीजी का मत है कि हिंसा और प्रिहिंमा के हन्द में अन्त में सदा अहिंसा की ही विजय होगी। सत्याग्रह में विफलता या पराजय की-सी कोई वात नहीं, क्योंकि यहां कप्ट-सहन का अर्थ है सफलता। हो सकता है कि अहिंसक संघर्ष एक घोमी दीर्घकालीन प्रक्रिया माल्म हो लेकिन वह सबसे अधिक शीव्रगामी है क्योंकि सबसे अधिक विधित है। सत्याग्रही की दिखावटो हारें भी हो सकती हैं। लेकिन यह स्थिठ रकाउटें हैं जिनसे सत्याग्रही को ध्येय-सिद्धि के लिए बहुमूल्य शिक्षा मितती है।

विद्युती चार दशाब्दियों में कुछ श्रंश्रेज़ राजनीतिज्ञों ने प्रत्यए या भ्रमत्यत्त रूप से सत्याग्रह के फलप्रद होने की प्रशंसा की है। उत्तिण प्रफ्रीका. बारदोली, चम्पारम श्रीर दूसरे स्थानों से उन्हें सत्यायहियों की मांग के सामने मुकना पडा। श्रमरीका के पत्रकार इयू पियर्सन के साथ मुलाकात में स्वर्गीय लाड लायड ने, जो उस समय वस्वर्ह के गवर्नर थे, गांघीजी के सन् १६१६-२१ के आंदोलन को संसार के इतिहास का महानतम आन्दोलन कहा था। उनके मत से यह भ्रान्दोलन सफलता के यहुत ही निकट था। गांधी-अर्विन संधि और भारत की स्वतन्त्रता सत्यात्रह की शक्ति के प्रभाण हैं। किन्तु सत्याप्रह की सफलता या श्रांशिक सफलता का श्रेय ग्रंगे ज़ो की न्यायप्रियता या सौम्यता को देना उचित नहीं । गांधीजी के यनुसार फासिस्ट भीर नाल्सी लोग (पश्चिम के) जनतन्त्रवादियों के संशोधित संस्करण ये श्रीर डन्होंने उस हिंसा की, जिसकी जनतन्त्रवादियों ने तथाकथित पिछडी जावियाँ के शोपण के लिए विकसित किया था, विज्ञान का रूप दिया था। पश्चिम के जनतन्त्रवादियों श्रीर फ्रांसिस्टों में केवल परिमाण का श्रन्तर था। इसनिए यदि यह सान तिया नाय कि श्रहिंसा के एक निश्चित परिमाण से जनतें प्रचारी पिघल सकते हैं तो श्रनुपात के नियम से यह ज्ञात हो सकता है कि फ्रांशिस्ट श्रीर नात्सी लोगो के श्रधिक कठीर हृदयों की पिघलाने के लिए किस परिमाण में श्रहिसा की श्रावश्यकता होगी।

सत्याग्रह की सफलता विपत्ती की सदयता श्रीर सौन्यता पर नहीं सत्याग्रहियों के उद्देश्य के श्रीचित्य पर, उनमे विपत्ती के प्रति दुर्भावना के

<sup>9 80 84-</sup>E-3E 40 EE 1

ग्रभाव पर श्रोर उनकी कप्ट-सहन की चमता पर निर्भर है। सत्याग्रही के कप्ट-सहन से मित्रो, विरोधियों श्रोर मध्यस्थों—सव में सहानुभूति की प्रतिक्रिया होती है। "इस प्रकार सत्याग्रह जनमत को शिचित करने की ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के सब ग्रंशों को प्रमावित करती है श्रोर श्रन्त में श्रजेय वन जाती है।

### भारत का अहिंसक प्रतिरोध

श्रालोचक कहते हैं कि भारतवर्ष में लगभग ३० वर्ष तक सत्याग्रह का प्रयोग गांधीजी के नेतृत्व में हुगा। भारत को स्वतन्त्रता श्रवश्य मिल गई किन्तु यह स्वतन्त्रता राजनैतिक है, न कि सामाजिक श्रीर श्रार्थिक। सत्याग्रह के द्वारा देश की राजनैतिक एकता की रचा न हो सकी। इसके श्रितिरक्त, श्रंग्र जों के क्ठोर श्रत्याचार ने सन् १६२२ श्रीर १६३३ में सत्याग्रह श्रांदोलन को द्वा निया था। इन श्रालोचकों के श्रनुसार सत्याग्रह श्राधुनिक संसार की जटिल परिस्थिति में वेकार हो गया है, वह एक ऐतिहासिक वस्तु वन गया है, किन्तु व्यवहारिक संसार में उसका कोई उपयोग नहीं।

किन्तु किशी देश में क्रान्ति की पूर्ण सफलता के लिए और शोपकों के हृद्य-परिवर्तन के लिए ३० वर्ष अपर्याप्त समय है। फिर क्रान्ति के पथ में बहुत प्रारम्भिक अद्वर्चनें भी थी—भयावह निर्धनता, व्यापक निरत्तरता, राजनैतिक उदासीनता श्रीर दीर्घकालीन राजनैतिक दासता से उत्पन्न घोर नैतिक श्रधःपतन। रियासती शासकों, प्'जीपितयों श्रीर ज़मींदारों को सदा विदेशी शासकों की सहायता प्राप्त थी। जनता में भेद-भावनाएं उत्पन्न करने की काफ़ी गु'जाइश थी श्रीर विदेशियों ने उसका पूरा दुरुपयोग किया।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पैमाने पर अहिसक प्रतिरोध का प्रयोग इसी देश ने सबसे पहले किया। कांग्रेस वे अहिंसा को काम चलाज नीति की ही तरह अपनाया, न कि जीवन-सिद्धान्त की तरह। कांग्रेस की अहिंसा वीरता और साधनशीलता की नहीं वेवसी और दुर्वलता की अहिंसा थी। गांधीजी का विश्वास था कि इस अधकचरी अहिसा के प्रयोग के फलस्वरूप देश वीरता की अहिंसा को अपना लेगा। किन्तु उनकी आशापूरी न हुई। सत्याप्रहियों ने विरोधी के प्रति दुर्भावना को अपने इदय में स्थान दिया और अहिसा को वाह्य आचरण तक सीमित रक्खा। जब गांधीजी जेल में होते थे तो अहिंसा की अद्भुता, उसकी उच्च नैतिकता की अपेना संख्या और परिमाण पर अधिक ज़ोर दिया जाता था। शीध सफल होने की उत्सुकता में गुप्त साधनों का भी

१. इ०, ३१-३-४६, पृ० ६४।

प्रयोग होता था। यह साधन श्रवुणासन श्रीर नैतिकता को नीचे गिराते हैं श्रीर गांधीजी सदा इनके विरुद्ध थे श्रीर उन्होंने कभी इनको प्रोत्साहन नहीं दिया। इस श्रधकचरी श्रिहंसा को श्रंग्रे ज़ों की संगठित हिसा के सामने श्रवसन सुकना पढ़ा। इस प्रकार सत्याग्रह श्रान्दोलनों की सबसे श्रधिन कमज़ोरी यह थी कि वह बीरता की श्रद्ध श्रहिंसा पर नहीं विक्त दुर्वलता की ग्रहिसा के बाह्य श्राचरण पर श्राधारित थे।

निस्सन्देह सत्याप्रहियों की श्राहिंसा नैतिक उच्चता के श्रावश्यक तल तक न पहुँच सकी, किन्तु जहाँ तक कार्य का लम्बन्ध था प्रतिरोध-श्रांदोलन श्राहिंसक थे। इसके पहले इस पैमाने के जन-श्रान्दोलनों में इतनी कम हिंगा कभी नहीं हुई थी।

जनता श्रीर विरोधियों पर श्रान्दोत्तन के प्रभाव की सहता ठीक श्रांक्ता कि हि । गांधीजी के शब्दों में; "इसके (रुत्याप्रह के) कारण जनता में हतनी जाप्रति हुई है जो शायद पीढियों में हो पाती।" रुत्याप्रह ने सिदयों की पराधीनता के नैतिक श्रीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव को वहुत कुछ दूर कर दिया श्रीर जनता में सामूहिक कार्य करने श्रीर श्रन्याय का सामना करने की जमता की चेतना उत्पन्न की । भारतवासियों में श्रात्म-विश्वास श्रीर स्वावजन्यन की श्रुद्धि हुई । उनको विश्वास हुश्रा कि उनकी शिकायतों श्रीर कप्टों का दूर होना उनके कप्ट-सहन श्रीर नैतिक शक्ति पर निर्मर है । सत्याप्रह ने यहुत कुछ उनकी परम्परागत राजनैतिक निष्क्रयता को दूर किया श्रीर वह राष्ट्रीय राजनीति में दिखचस्पी लेने लगे । इस व्यापक राजनैतिक चेतना का एक चिन्ह था प्रतिरोध के श्रान्दोजनों में भाग लेने वालों की लगातार सख्या-चृद्धि । सन् १६२०-२२ के श्रसहयोग श्रान्दोजन में जेल जाने वालों की संख्या लगभग ३००० थी । सन् १६३०-३१ में यह संख्या वदकर लगभग ६००० हो गई थी । सन् १६३३ के प्रारम्भ तक, मिस विल्कंसन की जांच के श्रनुगार श्र ७००० व्यक्ति जेल जा खुके थे । संख्या-वृद्धि के श्रतिरिक्त, श्रनुगानन में

१. ह०, १८-५-१६४०, पृ० १३२।

२. उत्पर के त्राकड़े डा॰ सीतारमैय्या के काग्रेस के इतिहास के त्रीर मिस विल्किन्सन के जनवरी १६३२ में मैंचेस्टर गार्जियन क्राँगर स्वराज्य में प्रकाशित एक लेख के त्राधार पर है। पूरा लेख डा॰ भारतनकुमारणा की की पुस्तक 'इण्डियन स्ट्रिंगल क्रू फारेन ग्राइज' में उद्धृत है। स्वगंगा मिस विल्किन्सन सन १६३२ में इण्डिया लीग डेलीगेशन के साथ उस समय की राजनैतिक परिस्थित की जाच के लिए भारत त्राई थी।

दृढता त्राई श्रीर कप्ट-प्रहन की शक्ति वढी । हसीलिए सन् १६२०-२२,१६३०-३४ श्रीर १६४२-४४ के दमन का उद्देश्य श्रसफल हुआ श्रीर कांग्रेस श्रीन-परीचा के फलस्वरूप श्रधिक लोकप्रिय श्रीर शक्तिशाली हो गई ।

सत्याग्रह के परिणामस्वरूप राजनैतिक जाग्रति ने दूसरे चेत्रों में भी राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित किया। खियां कुटुम्ब के जीवन के संकीण चेत्र से बाहर श्राईं श्रीर उन्होंने पराधीनता की श्रद्धां हटाकर राष्ट्रीय जीवन में उचित भाग लेना प्रारम्भ किया। श्राज अस्पृश्यता अपने जम्बे जीवन की श्रन्तिम मंज़िल में है श्रीर जाति की रुदिग्रस्त रुकावर्टें ढीली पढ़ चुकी हैं। श्रार्थिक जीवन की श्रीर प्रामों की पुनर्रचना हो रही है श्रीर इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि श्राम सुधर कर हमारे राष्ट्रीय जीवन के स्नायु-केन्द्र बन जांय।

विदेशी सरकार पर प्रभाव के सम्बन्ध में ऊपर कुछ विदिश राजनीतिज्ञों के सत्याप्रद्व के कारगर होने के बारे में प्रशंसासूचक मतों का उल्लेख हो चुका है। श्राहंसक प्रतिशेध ने संसार के सबसे महान साम्राज्य की जह उखाड़ दी। उसने सरकार की प्रतिष्ठा को गहरा घक्का पहुँचाया, सरकारी नौकरों के श्राह्मासन को हुर्चल बनाया श्रीर सरकार के प्रयोजन के श्रीचित्य में उनके विश्वास का विनाश किया। सरकारी कर्मचारी—विशोष रूप सं पुलिस श्रीर फौज—प्रायः उन सत्याप्रहियों के साथ श्रमानुषिक वर्ताव करते-करते उकता गए जो उनकी हिंसा सह तो लेते थे पर प्रतिहिंसा न करते थे। इनमें से कुछ ने प्रत्यच श्रीर बहुतों ने छिपे-छिपे सत्याप्रहियों के श्रीर राष्ट्रीय श्रान्दोलन के प्रति सहानुमूति का प्रदर्शन किया। सीमान्नान्त में गढवाली सिपाहियों ने एक श्रहिसक भीड पर गोली चलाने की श्राज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। उनके ऊपर फौली श्रदालत में मुकदमा चला श्रीर उनको लम्बी सज़ा हुई। सन् १६३०-३४ के श्रार्थिक बहिष्कार से भारत के साथ श्रंग्रेज़ी न्यापार को गहरा घक्का लगा। व

कुळ दृष्टातों के लिए देखिए राजेन्द्रप्रसाद, 'महास्मा गांधी ऐड विहार' अ०१७।

२. मारत में ख्ती माल का त्रायात १६२७-२८ में ७१ ६ करोड खपए से घटकर १६३३-३४ में २१ ३ करोड़ खपए हो गया । वाहर से त्राए हुए कपडे में ब्रिटेन का भाग इसी समय में ७८ २ प्रतिशत से गिरकर ५३ ५ प्रतिशत हो गया । किन्तु ख्ती माल के ज्ञायात में ब्रिटेन के भाग की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण जापान की प्रतियोगिता थी।

निस्तंदेह भारत की राजनेतिक स्वतन्त्रता समग्र घान्तरिक घौर घन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित का परिणाम थी। बिटेन की युद्धोत्तर समस्याघों की जिटलता, कांग्रे स की शक्ति घौर प्रभाव, युद्ध के फलस्वरूप भारत में राजनेतिक घ्रसंतोष की उप्रता घौर ज्यापकता, घाज़ाद हिन्द फीज की लोकि प्रियता, यातायात के साधनों में काम करने वालों की हद्दताल के संकटपूर्ण परिणाम का डर—इन सबका घंग्रे जों के फैसले पर प्रभाव पदा। परन्तु महात्मा गांधी के घ्रान्टोलनों ने भारत की स्वतन्त्रता की इच्छा को जाग्रत घौर शक्तिशाली बनाया घौर उसके संघर्ष का मार्ग घौर पुनरंचना की रूपरेखा निश्चित की। इन घ्रान्दोलनों ने देश की स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रवृत्तियों में एक-सूत्रता स्थापित की घौर देश के जीवन की केन्द्रीय वास्तविकता बन गए।

इसके श्रतिरिक्त इन श्रान्दोलनों ने भारत की राजनीति को श्रादर्शवाद के उच्चतम तल पर पहुँचाया श्रीर भारत की राष्ट्रीयता को संनीर्याता श्रीर श्रवसरवादिता से बचाया। इस प्रकार श्रिहंसात्मक श्रान्दोलनों से संसार की इप्टि में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी।

### क्रान्ति—हिसा श्रीर श्रहिंसा

कुछ अराजकतावादी ( उदाहरण के लिए, वकुनिन, क्रीपाटकिन श्रीर रूस के नाहि जिस्ट ), क्रान्तिकारी सिन्डिक जिस्ट विचारक श्रीर मार्क्सवादी भ्रहिंसा को क्रान्ति का समुचित श्रीर पर्याप्त साधन नहीं मानते। उनके श्रनुसार हिंसा वर्तमान समान को युद्ध, प्'जीवाद श्रीर शोपण से यचाने श्रीर उसका पुनर्निर्माण करने का श्रनिवार्य साधन है। म सितम्बर, सन् १८७२ को एम्स्टर्डम में दिये गए भाषण में मार्क्स ने यह मान लिया था कि इंगलेंड सरीखे देशों में मज़दूर शान्तिपूर्णं उपायों से श्रपना ध्येय शास कर सकते थे, यद्यपि यूरोप के अन्य देशों में मज़दूरों के प्राधान्य की स्थापना के लिए शक्ति का प्रयोग श्रनिवार्य था। सन् १८८१ में उसने एक मित्र से वातचीत करते हुए कहा था, ''इंगलैंड ही एक देश है जहां शान्तिमय क्रांति संभव हें, किन्तु इतिहास हमें यह (शान्तिमय क्रान्ति की संभावना ) नहीं यताता ।" सार्क्सवादियों के श्रनुसार हिंसा का प्रयोग श्रनिवार्य है क्योकि वह उस मध्यम वर्ग के हाथों से-जो समाज के विकार में रुकावट डालता है-सामाजिक उत्पादन के साधनों को ले लेने का एक मात्र मार्ग हैं। राज्य शौर सरकार सामाजिक उद्योग-धन्धो का श्रद्ध है श्रीर उनका श्रह्तित्व वर्गभेदों की ि का जोक की क्षित्रक है। जन्म की सकित का कोड़ है जेवर

श्रीर सेना निर्घन वर्ग का भाग नहीं, उससे श्रलग है। श्रत्याचार-पीड़ितों की स्वतन्त्रता विना राज्य की संस्थाओं के विनाश के श्रसंभव है। किन्तु श्रराजकतावादी श्रीर सिन्डिकलिस्ट विचारकों का व्यक्तिगत श्रातंकवादी कार्यों में और ऐसे कार्यों द्वारा प्रचार में विश्वास मार्क्स और उसके अनुगामियों की सान्य नहीं । मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्तिगत हिंसा कार्य सरकारी दमन-नीति को सुगम बना देते हैं। यह कार्य दमन नीति के श्रीचित्य का कारण वन जाते हैं और इस प्रकार प्रतिक्रियावादी शक्तियां दृढ होती हैं। उन युद्धवादी, राष्ट्रीयतावादी श्रोर डार्विन के श्रतिश्राष्ट्रनिक श्रनुगामी त्रिचारकों के विपरीत—जिनके श्रनुसार हिंसात्मक संघर्ष की समाज में सदा श्रावश्यकता रहेगी-मार्क्स ग्रौर लेनिन हिंसा को एक वात्कालिक साधन मानते हैं। उनके अनुसार उसका एकमात्र श्रीचित्य यह है कि उसका उपयोग नए शान्तिमय समाज के प्रजनन के लिए अनिवार्य है। मार्क्स और लेनिन का मत है कि हिंसा तभी सफल हो सकती है जब परिस्थिति क्रान्तिकारी हो अर्थात् नए समाज की स्थापना के लिए पूरी तरह अनुकूल हो। लेनिन के शब्दों में, "विना शोषित श्रीर शोषक दोनों को प्रभावित करने वाली राष्ट्र-न्यापी संकटपूर्ण स्थिति के क्रान्ति असम्भव है।" 9

किन्तु कम्यूनिस्ट ध्येय और हिंसक साधनों में आन्तरिक विरोध है।
यदि उद्देश्य वर्गहीन और राज्यहीन समाज का विकास है तो आज के समाज
के मूलभूत आदशों और मनोवृत्तियों को वदलमा होगा। वर्गहीन और
राज्यहीन समाज मार्क्सवादियों का भी ध्येय है और गांधीजी का भी। किंतु
हिंसा का बढे पैमाने पर प्रयोग उन आदशों और प्रवृत्तियों के विकास को
रोक देगा जो कम्यूनिस्टों के आदर्श समाज की स्थापना के लिए आवश्यक
है। लेस्की के शब्दों में, "कम्यूनिज्म की शर्त है ठीक उन्हीं प्रवृत्तियों का
नियन्त्रण जिन्हें हिंसा मुक्त करती है...।"

प्'जीवाद की तरह हिंसा का भी अर्थ है मनुष्यों का केवल साधनो

१. वोरिस निकोलेस्की श्रीर श्राटो मेन्शेन्हेल्फेन, 'कार्लमार्क्स, मैन एएड फाइटर', (श्रग्रेजी में श्रनुवादक डेविड श्रीर मोस्वेकर), पृ० २३३, ३६३-६४ श्रीर ३८०, सिडनी हुक, 'कार्लमार्क्स', श्रध्याय ८; इन्साइक्लोपीडिया श्रॉव सोशल साइंसेज़', में सिडनी हुक का 'वायोलेन्स' पर लेख; लेनिन 'स्टेट ऐंड रिक्वोल्यूशन', श्र० १: क्विन्सी राइट, 'ए स्टडी श्रॉव वार', मा० २, पृ० १२-१६ ।

२. एच० जे० लैस्की, 'कम्यूनिज्म', पृ० १७४।

की तरह प्रयोग । हिंसा प्रयोग करनेवालों श्रोर भीडितो दोनों की पाशविवना बढ़ाती है, उनमें घृणा, भय श्रीर कोब को उनसाती है श्रीर उनका नैतिक पतन करती है। दूसरी श्रोर श्राहसा सत्याप्रही श्रीर विरोधी की नैतिकता को घढाती है श्रीर इस प्रकार महान् लामाजिक शक्तियों को पुनर्रचना की श्रोर श्रीरत करती है।

मार्क्सवादियों का यह विश्वास है कि वगों मे श्रिनवार्य विशेव समाज की श्रावश्यक विशेषता है श्रीर प्रंजीवादियों का सुधार श्रसंनव है। किन्तु इस विश्वास का समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक श्रीर ऐतिहासिक श्राधार हुर्वल श्रीर श्रमपूर्ण है। समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से हितों का पूर्ण विरोध श्रीर संघर्ष सामाजिक जीवन की सामान्य नहीं परिधिवर्धी स्थिति हैं। एक सामाजिक स्थिति में विरोधी वर्ग दूसरी स्थिति में सहयोग करते हैं। श्राधुनिक मनोविज्ञान के श्रनुसार मनुष्य में विकास की वेहद चमता है श्रीर इतिहास में हमको ऐसों के श्रनेक दृष्टान्त मिलते हैं जिनकी समाज के जाभप्रद सवस्य वन गए।

हिंसा अजनतन्त्रवादी भी है । जनतन्त्रवाद की मूलभूत मान्यता है प्रत्येक मनुष्य का असीम नैतिक मूल्य । हिंसा इस मान्यता का विरोध करती है । हिंसा के प्रयोग से सरकार की निरंकुशता और केन्द्रीकरण यहता है, खुिक्या पुलिस, फीज और दिशेषज्ञों की महत्ता और उनकी शिक्त यहती है और जनता के अधिकार संकुचित होते हैं । अमर्यादित शक्ति उसका उपयोग करने वालों का पतन करती है, उनकी जनतन्त्रवादी उत्तरदायित्व की शावत के लिए घातक है, उनमें नियतम साधनों द्वारा शक्ति पर अधिकार रपने की इच्छा उत्पन्न करती है और उनके लिए स्वेच्छा से शक्ति-स्थाग श्रमम्भय हो जाता है । एक वार जब अधिनायकवादी तन्त्र की स्थापना हो जाती है तो उसे बदलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि धाजकल जनता पर नियन्त्रण रखने की पद्धतियों में बहुत उन्नित हो गई है और इन पद्धियों के प्रयोग का अधिकार उस समुदाय के हाथ में होता है जिसकी राज्य में प्रधानता होती है । अह दोप हिंसा और शोपण को चालू रखेंगे और शरेर में

१. वार्ट० डि लाइट, ऊपर उद्धृत, पृ० १६५ ।

२. के॰ भैनहाइम, 'भैन ऐंड सोसाइटी', पृ॰ ३४२; ई॰ वार्कर, 'रिफ्लेक्शन्स ग्रान गवर्नमेट', पृ॰ ११६-२०।

३. मैनहाइम, ऊपर उद्ध त, पृ० ३४२; 'कम्यूनिङ्म , ऊपर उङ्गत, पृ० १७४-

सार्क्सवादियों को उसी प्रकार उनका सामना करना पड़ेगा जिस प्रकार श्रिहंसावादी श्रां करना चाहते हैं। इस देश का हवाला देते हुए गांधीजी ने श्रक्सर कहा था, "गुद्ध श्रं अं शासन के स्थान पर दूसरा शासन स्थापित कर सकता है किन्तु जनता का स्वराज्य नहीं।" गांधीजी का मत था कि यदि हम विदेशी शासकों के साथ हिंसा करेंगे तो प्राकृतिक रीति से हमारा दूसरा क़दम होगा उन देशवासियों के साथ हिंसा करना जिनको हम देश की उज्ञति में वाधा डालनेवाला समर्मेगे। इस प्रकार हिंसा शोधित श्रीर शोषक, शासित श्रीर शासक के श्रन्य।यपूर्ण संबन्ध में कोई श्रामूल परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी कारण बार्ट दि लाइट का कहना है कि जितनी ही श्रधिक हिंसा होगी उतनी ही कम क्रान्ति। स्पष्ट है कि क्रान्ति से इस श्रहिंसावादी विचारक का श्रंथ है ऐसी समाज-रचना जिसका उद्देश्य होगा उस सब का मूलोच्छेद जो श्रमानुषिक है श्रीर मानवता के लिए लांछन है। "

श्रिहंसक क्रान्ति में प्रत्येक व्यक्ति की, वच्चों की मी, सेवा के लिए स्थान है। गांधीजी के शब्दों में, ''उसमें श्रिधक-से-श्रिधक दुर्वेल भी विना और श्रिधक दुर्वेल हुए भाग ले सकते हैं। उसमें भाग लेने से वह श्रिधक वलवान ही हो सकते हैं।" हिंसात्मक क्रांति में यह श्रसम्भव है।

श्रिंसा के विपरीत, हिंसा कगड़ों को निपटाने में श्रसफल होती है, क्योंकि वह पारस्परिक भेदों में सामज़स्य स्थापित करने के स्थान में उनको दवा देती है। दूसरी श्रोर सामाजिक संघर्षों में श्रहिसा क्रोध को कम-से-कम कर देती है, क्योंकि वह सामाजिक व्यवस्था श्रीर परिस्थित की बुराइयों को श्रीर उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को पृथक् रखती है। हिंसा प्रतिरोध के समय विरोधी-हितों के पारस्परिक नैतिक श्रीर बौद्धिक सामज़स्य की प्रक्रिया का विनाश करती है; इसके विपरीत श्रहिंसा इस ख़तरे को कम-से-कम कर देती

७६; 'ए स्टडी ऋॉव वार', ऊपर खद्धृत, मा० १, पृ० १६२; 'वायोलेन्स' शीर्षक लेख, ऊपर उद्धृत।

१. यं० इं०, मा०२ , पृ० ६२८ ।

२. यं० इं०, २-१-३०, पृ० २।

३. ऊपर उद्धृत 'कान्क्वेम्ट ब्रॉव वायोलेन्स', ए० ७५-१६२; सारोकिन ने 'सोशियालोजी ब्रॉव रिवोल्यूशन' नाम की ब्रपनी पुस्तक में सामाजिक उन्नित पर हिंसात्मक क्रान्तियों के हानिकर प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया है।

४. यं० इं०, भा० २, पृ० ६२८।

हैं श्रौर संवर्ष के चेत्र में नैतिक, वौदिक श्रौर सहयोगशील मनोट्रियों की रचा करती हैं। हैंसा वदले की भावना को उक्माती हैं, जबिक श्रिहंसा उसको दूर करती हैं; इसलिए हिंसक क्रान्ति की श्रपेचा श्रहिसक क्रान्ति में जीवन श्रौर सम्पत्ति की वहुत कम हानि होती हैं।

श्रहिंसा में ऐसी रकावटें हैं जिनके कारण मत्य श्रीर न्याय ट्रा—
यह जिम पक्त में भी श्रधिक श्रनुपात में हों—श्रपने श्राप जीत होती है;
विजय सदा उसी पक्त की होती हैं जिमकी श्रोर न्याय होता है। दिसरी श्रोर हिसात्मक संवर्ष में विजय का निर्ण्य दोनों पक्षों के उद्देश्य के शापे जिक न्याय से नहीं उनकी श्रापे जिक शक्ति से होता है। अदु के साधनों पर, जिनकी विनाशकता श्राज पहिले से कहीं श्रधिक भयावह श्रीर संकटपूर्ण हो गई है, राज्य का एकाधिकार हैं श्रीर राज्य शोपकों के श्रधिकार में है। जैसा कि दूसरे महायुद्ध से स्पष्ट मालुम होता है युद्ध किसी राज्य के जिए भी तब तक सफल प्रतिरोध का नाधक नहीं हो सन्ता जब तक उस राज्य की सेनिक शक्ति कम से-कम विपत्ती की शक्ति के बरावर न हो। प्रकट हैं कि सामान्य रीति से सशस्त्र देशों में भी निर्धन जनता को हिंसात्मक क्रान्ति में सफल होने का श्रवसर नहीं, वास्तव में जनता को हिंसात्मक क्रान्ति के पहिले का संगठन करने का भी श्रवसर न मिलेगा, विरोधी सरकार प्रारम्भ में हो उसको निर्वयता से द्वा देगी। यहिंसा में ऐसा कोई ख़तरा नहीं हैं।

हिंसात्मक क्रान्ति तभी सफल हो सकती है जब सरकार उसी प्रकार अब्यवस्थित हो जैमे कि रूसी सरकार कम्यूनिस्ट क्रान्ति के समय थी। किन्तु यह एक असाधारण स्थिति है। दूसरी श्रोर सरवाग्रह की सफलना बाह्य परिस्थितियों की श्रनुकृतता पर नहीं बल्कि शितरोधियों की प्रेम एं प्रारं विना

१. रेनाल्ड निन्यूर, मारल मैन ऐड इम्मॉरल सोसाइटी' पृ० २४८-५१ र्ग्नार २५४-५५।

२. यं० इं०, मा० १, पृ० ५२।

३. ऊपर उड़ृत, 'दि कान्क्वेस्ट ग्रॉव वायोलेन्स', पृ० ८१ ग्रीर 'ए स्टर्श ग्रॉव वार', भा० १, पृ० १६२ ।

४ मैनहाइम का मत है कि ''क्रान्ति की पड़ित शासन पद्धति ने बहुन पिछुट गई है। (सडको और गिलयो की) मोर्चावन्टी, जो क्रान्ति का प्रतीक है, उस काल का अवशेष है जब उसका निर्माण घुडसबार नेना के बिरुद्ध होता था।' मैनहीम, ' डायग्नोसिस आँव अवर टाइम्स', पृ० १०।

दुर्भावना के कप्ट सहने की जमता पर निर्भर है। सत्याग्रह श्रविकतम शक्ति-शाली सरकार के विरुद्ध भी सफल हो सकता है।

इस प्रकार सगढ़ों के निपटारे की श्रोर वैयक्तिक श्रौर सामूहिक संबंधों की न्यवस्था की पद्धति की तरह श्रहिंसा ठीक श्रादर्श भी है, श्रौर श्राज की परिस्थिति में उच्चतम न्यवहारिक नीति भी।

दूसरा महायुद्ध सामयिक चेतावनी है कि हिसा बर्बरता के अन्धकारमय युग की ओर का निश्चित मार्ग है। संशयवादी संसार शायद श्रिहंसा के कारगर होने के विश्वासीत्पादक प्रदर्शन की बाट जोहता है। पूर्वऐतिहासिक काल से आज तक श्रिहंसा की लगातार परम्परा के कारण गांधीजी को श्राशा थी भारत मानवता को सामृहिक श्रिहंसा का संदेश दे सकेगा। यदि स्वतन्त्र भारत गांधीजी की शिला के श्रनुसार देश के श्रार्थिक, सामाजिक श्रीर राजनैतिक जीवन की पुनरंचना कर सके तो सम्भवतः पराधीन देश, शोषित वर्ग श्रीर श्रान्याय-पीढ़ित श्रव्पसंख्यक ससुदाय श्रिहंसक मार्ग को श्रपना लेंगे।

# चिहिंसक राज्य का संगठन

श्रहिसक राज्य की राजनैतिक, श्राधिक श्रीर नामाजिक संस्थाश्रों की विस्तृत विवेचना की श्रावश्यकता एक विवादशस्त श्रश्न है। गांधीजी श्रादर्श समाल की तफ़सीली वार्तों के बारे में चिन्ता नहीं करते थे। कार्डिनल न्यूमन का निम्न पद्यांश उन्हें भित्र श्रीर मान्य था।

"मै यह नहीं मांगता कि सुदूरवर्ती दश्य देख सक्" : मेरे लिए पग भर पर्याप्त है।"

दूसरी श्रोर उनके शालीचकों का कहना था कि नेता की एक क़द्म नहीं हज़ारों क़दम श्रागे देखना चाहिए जिसमें वह ख़तरनाक खहों श्रीर भारी रकावटों से बच सके। उसे श्राज के लिए ही नहीं श्राने वाले क्ल के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए। स्पष्ट, सुनिश्चित लच्य संघर्ष के समय जनता को श्राशा श्रीर शोत्साहन देता है श्रीर लच्य की श्रोर कप्टपूर्ण याता में सहारा देता है।

## वौद्धिक अपरिग्रह का श्रोचित्य

गांघीजी ने जान-वूमकर इस निपेघात्मक मनोचृत्ति को, इस यौद्धिक श्रपरिग्रह को क्यों श्रपनाया था ?

सत्य के शोधक को विश्वास होना चाहिए कि श्रन्छ। कार्य श्रन्छे

१. श्राहिंसक राज्य का अर्थ है वह राज्य जो प्रमुख गीति से श्राहिसक है। राज्य थोडे बहुत श्रांश में हिंसा पर श्राश्रित है श्रीर इसिलए श्राहिसा का निपेध करता है। पूर्ण रूप से श्राहिंसक राज्य के राज्यत्व का लोप हो जायगा। वह राज्यरिहत समाज वन जायगा श्रीर समाज राज्यरित तभी होगा जय वह पूर्ण रीति से श्राहिंसक हो जायगा। यह एक श्रादर्श है जो पूरी तरह कार्य मे परिखत नहीं हो सकता। वास्तविक व्यवहार में ऐसे प्रमुख रीति से श्राहिंसक राज्य का विकास हो सकता है जो राज्यरित स्थिति की श्रीर वढ़ने में प्रयत्नशील हो, किन्तु शायद वहा तक कभी पहुंच न पाए।

२. डा० भगवानदास, दि फिलासफी ग्रॉच नान्कोग्रापरेशन, पृ० ७०।

परिगाम का उत्पादक होगा। उसे अपना सब ध्यान आज की समस्याओं को देना चाहिए: उसी चुण जो कर्तव्य सामने श्राए उसके पालन मे उसे लग जाना चाहिए श्रौर उसके फल की श्रोर से श्रनासक्त रहना चाहिए। यदि वह कल्पना-शक्ति पर कोई रोकथाम नहीं रखता श्रौर श्रनिश्चित भविष्य के श्रादर्श समाज का चित्र खींचने में अपनी शक्ति का श्रपब्यय करता है तो वह श्रपने दिमाग़ पर श्रसम्बन्धित तफ़सीली बावों का श्रनावश्यक वीम रखता है, विचार-नियन्त्रण, अनासक्ति और आज की कार्य-समता को खो बैठता है। इसलिए जबतक देश परतन्त्र था, गांघीजी ने श्रपना सब ध्यान वर्तमान समाज की पुनरंचना की श्रहिंसक क्रान्ति-पद्धति को परिपूर्णता देने में लगा दिया। इस कार्य से ध्यान हटाना लच्य की श्रोर बढने के लिए श्रावश्यक प्रयास में विष्न डालता। इसलिए गांधीजी का मत था कि "सत्याग्रह का विज्ञान ही ऐसा है कि उसका विद्यार्थी अपने सामने पग भर से अधिक नहीं देख सकता।" विस्तनदेह १४ अगस्त, १६४७ को भारत राजनैतिक दृष्टिकोण से स्वतन्त्र हो गया । किन्तु साम्प्रदायिक दंगों ने गांधीजीका ध्यान सामाजिक, श्राधिक श्रीर राजनैतिक पुनरैचना के काम से हटा दिया । उनके श्रनुमार संस्थाओं के पुनर्निर्माण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य था साम्प्रदायिक एकता श्रीर शांति की स्थापना। साम्प्रदायिकता, नवजात स्वतन्त्रता श्रीर राष्ट्रीयता के लिए सबसे वड़ा संकट था। इसलिए गांधीजी सब तरफ सेध्यान हटाकर राष्ट्रीय जीवन के इस प्राथमिक महत्व की समस्या को हल करने में लगे हुए थे।

इसके श्रतिरिक्त सत्याग्रह विकासशील विज्ञान है। श्रिहंसा के प्रयोग गांधीजों के जीवन पर्यन्त चालू थे। वह श्रिहंसा के सिद्धांतों को जीवन के प्रत्येक चेत्र में व्यवहार में लाने का प्रयत्न कर रहे थे श्रीर श्रहिंसक व्यवहार के परिग्णास का श्रध्ययन कर रहे थे। वास्तव में वह महसूस करते थे कि श्रहिंसा का प्रयोग प्रारम्भिक श्रवस्था में था श्रीर बहुत श्रागे नहीं वढा था। निस्संदेह श्रहिंसक राज्य का संगठन श्रहिंसा के सिद्धान्तों के श्रनुसार होता। लेकिन इस बात का निर्णय कि राज्य किस सीमा तक श्रहिंसा के सिद्धान्तों को श्रपनाएगा जनसाधारण श्रपनी नैतिक स्थिति के श्रनुसार करते। इसीलिए गांधीजी ने भविष्य के श्रहिंसक राज्य की संस्थाओं की विस्तृत विवेचना का प्रयत्न कभी नहीं किया। सन् १६३६ में उन्होंने लिखा था, "मैंने जान-वूसकर

१. 'काग्रेस का इतिहास', पृ० ४५१।

२. ६०, २७-५-३६, पृ० १३६; ११-२-३६, पृ० ८; श्रौर १३-४-४०, पृ. ६०।

श्रिंसा पर श्राधारित समाज में सरकार की दशा का वर्णन नहीं किया है। जय जान-वृसकर समाज की रचना श्रिंसा के नियमों के श्रनुसार होगी, तो उसका संगठन महत्वपूर्ण बातों में उसमें भिन्न होगा जैसा श्राज है। किन्तु में पहिले से नहीं बता सकता कि श्रिहंसा पर पूरी तरह श्राधारित सरकार किस प्रकार की होगी।"

गांधीजी के इस वौद्धिक श्रपरिग्रह के सिद्धान्त को उनके साध्य-साधन सम्बन्धी विचारों के संदर्भ में भी समम्मना चाहिए। यदि हमारे साधनों में हिंसा का श्रंश है तो श्रनिवार्य रूप से उन साधनों से विनिर्मित राज्य चाहे वाद्ध स्वरूप में पश्चिम के राज्यों की तरह जनतन्त्रवादी ही हो, धास्तव में न तो जनतन्त्रात्मक होगा न श्राह्मिक, क्योंकि राज्य-सत्ता समाज के शक्तिशाजी श्रंशों के हाथ में होगी श्रोर वह दुर्वलों का शोषण वरेंगे। दूसरी श्रोर यदि जनता ने श्रहिसा को काम चलाऊ नीति की तरह नहीं, गिद्धान्त की तरह श्रपना लिया, श्रोर अन्याय का प्रतिरोध करना श्रोर श्रापस में स्वेच्छा से सहयोग करना सीख लिया, तो श्रहिसक ज्यवहार के फलस्वरूप बिना प्रयाम के श्रहिसक जनतन्त्रवाटी संस्थाओं का बिकास होगा। र गांधीजी के श्रनुसार सत्याग्रही राज्य-ज्यवस्था की स्थापना श्रहिसा के विकास का प्रशन था। इसीलिए उन्होंने श्रक्सर कहा था कि, "मेरे लिए श्रहिसा स्वराज्य से पिंक्ते श्राती है।"

हम प्रकार गांधीजी का वौद्धिक अपरिग्रह वैज्ञानिक श्रोर जनतंत्रदादी था श्रीर नैतिक दृष्टिकोण से उचित था।

लेकिन यद्यपि नवसमाज के विस्तृत विवेचन का प्रश्न नहीं उठता, सत्याग्रह में विरोधी के साथ श्रसहयोग का भी श्राधार होता है सत्याग्रहियों में पारस्परिक सहयोग श्रोर उनका रचनात्मक कार्यक्रम को श्रपनाना। सत्याग्रह में नवनिर्माण श्रोर दोपपूर्ण सामाजिक ज्यवस्था का निरावरण माथ ही साथ चलते हैं। श्रहिंसक प्रतिरोध के रचनात्मक श्रंश के विकास से हमें नवसमाल के रूप का कुछ-कुछ पता चलता है। इसके श्रतिरिक्त यद्यपि

१, ह०, ११-२-३६, पृ. ८।

२ साध्य-साधन के सम्बन्ध में गाधी नी के मत के लिए ऊपर श्रध्याय ४ देखिए।

३. ''स्वराज्य यह है कि हम अपने ऊपर शासन करना सीख जायं ..... किंतु ऐसे स्वराज्य का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को स्वय अपने लिए करना होगा।" "वास्तविक स्वराज्य का अर्थ है आत्म-शासन या आत्म-नियन्त्रण।" महात्मा गांधी, 'हिन्द स्वराज्य' (अं), पृ० ५२, ६५। ८० ८

गांघीजी ने कभी श्राहिसक समाज-व्यवस्था की विस्तृत योजना तैयार नहीं की थी, पर उन्होंने श्रवसर उस समाज की रूपरेखा पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया था जो उनका लच्य था। नए श्राहिसक समाज पर उनके विचारों के श्रध्ययन के लिए हमें कुछ सामग्री 'हिन्द स्वराज्य'' में श्रीर उनके भाषणों, लेखों श्रीर वक्तव्यों में विखरे वाक्यों में मिलती है।

### राज्यरहित जनतन्त्र

गांधीजी श्रराजकतावादी थे। श्रादर्शं जनतंत्रवादी समाज में वह किसी भी रूप में राज्य-संस्था के अस्तित्व के निरोधी थे। इस निरोध के कारण नैतिक, ऐतिहासिक श्रीर श्रार्थिकहैं । प्रत्येक राज्य में सरकार सज़ा का ढर दिखाक्र नागरिकों से थोड़े बहुत काम करवाती है श्रीर उनको कानून के श्रवुसार चलने पर मजवूर करती है। सरकारी सत्ता के कारण से नागरिक के काम नीतियुक्त नहीं रह जाते । गांधीजी के शब्दों में, "कोई भी कार्य जब तक वह स्वेच्छा से न किया गया हो नैतिक नहीं कहा जा सकता.... जब तक इम मशीनों की तरह ब्यवहार करते हैं, नीति का सवाल ही नहीं उठता । यदि इस किसी कार्यं को नैतिक कहना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वह जान-वूसकर कर्तब्य सससकर किया गया हो।" इसके श्रविरिक्त शासन-व्यवरथा चाहे जितनी प्रजातन्त्रवादी हो, राज्य की बुनियाद सदा हिसा पर ही होती है। हिंसा का अर्थ हे शोषण और नार्ल मार्क्स की तरह गांधीजी का भी सत है कि राज्य ग़रीवों का शोषण करता है। "राज्य हिसा का संगठित और केन्द्रित रूप है; न्यक्ति की श्रात्मा है, पर राज्य श्रात्मारहित मशीन है। उसे हिंसा से बचाया ही नहीं जा सकता क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही हिंसा से है।"" एक वार निजी सम्पत्ति और संरच्चक के सम्बन्ध में अपने सिद्धांत का विवेचन करते हुए गांधीजी ने कहा था, "मैं राज्य-शक्ति की वृद्धि की श्रोर श्रधिकतम दर के साथ देखता हूँ; क्योंकि मालूम चाहे यह पढ़ता ही कि राज्य शोषण को कम करके हमें लाम पहुँचा रहा हो, पर वह व्यक्तित्व का, जो सम्पूर्ण प्रगति का श्राघार है, विनाश करता है श्रीर इस प्रकार मजुप्य-समाज को श्रधिकतम हानि पहुंचाता है। हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मालूम

१, 'हिन्द-स्वराज्य' के वारे में सन् १९२४ में गांधीजी ने लिखा था, "उसमें जो लिखा है वह ग्रादर्श राज्य के सम्बन्ध में है।" यं० इं०, ३-४-२४, ए० ११३।

२. गांधीजी, 'नीतिधर्म', पृ० ४०।

३. श्री० एन. के. वोस, 'स्टडीज इन गांघीइच्म', पृ० २०२-२०४।

हैं जिसमें मनुष्यों ने संरक्षक का-सा वर्ताव किया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुया कि राज्य का जीवन वास्तव में निर्धनों के लिए हो।"

श्रादर्श समाज, गांघीजी के श्रमुसार, राज्य-रहित श्रहिंसक जनतंत्रवाही समाज है। यह समाज श्रद श्रराजकता की वह दशा है जिसमें सामाजिल जीवन उस प्रश्ता को पहुँच गया हो जब वह स्वयं-संचाजित दात आर। "इस दशा में प्रत्येक स्वयं श्रपना शासक है। वह श्रपने कपर इस दरह श्रासन करता है कि वह श्रपने पड़ोमी के रास्ते में कभी रुकावट गहीं राजता। श्रादर्श समाज में कोई राजनैतिक सन्ता नहीं होती, क्योंकि कोई राज्य नहीं होता।"

#### विकेन्द्रीकरण

श्रादर्श समाज विकेन्द्रित समाज होगा श्रीर समता उमके प्रश्येक चेत्र की विशेषता होगी । विकेन्द्रीकरण इस कारण प्रावश्यक है कि केन्द्रीकरण मे थोडे से मनुष्यों के हाथ में शक्ति एकत्रित हो जाती है और केन्द्रित शक्ति के दुरुपयोग की बहुत सम्भावना रहती हैं। वेन्द्रीकरण जीवन की जटिलता को श्रीर विशेषज्ञों के महत्व की यदा देता है श्रीर सजनात्मक नैतिक प्रयास में विष्न ढालता है। वह उपक्रम, साधनशीलता श्रीर खुजनशीलता की दानि पहुंचाता है और स्वणासन के अवसर और अन्याय के शितरोध की जमता कम करता है। केन्द्रीकरण से सामाजिक सम्बन्ध निर्व्यक्तिक हो जाते हैं श्रीर नैतिक संवेदनशीलता का हास होता है। इसलिए कोई समाज जिस परिमाण मे सत्ता का केन्द्रीकरण करेगा, उसी परिमाण में वह श्रजनतंत्रवादी हो जायगा। गांघीजी ने सन् १६४२ में लिखा था कि, "केन्द्रीकरण समाज की र्याहंसक ब्यवस्था से मेल नहीं खाता ।<sup>372</sup> सन् ११३१ में उन्होंने कहा था, "मेरा सुमाव है कि यदि भारत की श्रहिंसक रीति से विकास करना है तो उसे यहुत बातों का विकेन्द्रीकरण करना होगा । केन्द्रीकरण का संचालन और उसकी रचा विना पर्याप्त शक्ति के नहीं हो सकती।" " आप श्रदिसा का निर्याण चड़ी मिलों (केन्द्रित उत्पादन ) की सम्यता पर नहीं कर सकते; फिन्सु उसका निर्माण स्वावलम्यी गाँवों के श्राघार पर ही सकता है।198

१. यं० ई०, २-७-३१।

२. ह०, १६-१-४२, पृ० ५।

३. इ०, ३०-१२-३६, पृ० ३६१।

४. ह०, ४-११-३६, पृ० ३३१ |

गांधीजी के अपरिग्रह और स्वदेशी के सिद्धांत विशेष रूप से उनकी विकेन्द्रीकरण की घारणा को समृतिं बनाते हैं। अपरिग्रह का अर्थ है स्वेच्छा की निर्धनता। स्वदेशी के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को देश और काल के घष्टिकोण से दूरवर्ती कर्तव्यों की अपेचा निकट के कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। स्वदेशी का सिद्धान्त मनुष्य की प्रत्यच्च सेवा के चेत्र को उसकी जानने, प्रेम करने और सेवा करने की चमता से सम्वन्धित करता है। गांधीजी इस बात पर ज़ोर देते थे कि सत्याग्रही को अन्ते स्थान के निवासियों से व्यक्तिगत सम्पर्क रखना चाहिए। किन्तु इसका अर्थ यह है कि स्थान इतना छोटा होना चाहिए कि उपरोक्त व्यक्तिगत सम्पर्क सत्याग्रही के लिए सम्भव हो।

विकेन्द्रीकरण का यह अर्थ नहीं कि भारत के गांवों में पारस्परिक सम्बन्ध न होगा। उसका अर्थ है कि यह सम्बन्ध स्वेच्छा पर आधारित होगा और केन्द्रीय सत्ता वल-प्रयोग के स्थान पर नैतिक और अहिंसक साधनों पर निर्भार रहेगी। विकेन्द्रीकरण का मूलभूत सिद्धांत पृथककारी निराकरणशील, समाज-विरोधी व्यक्तिवाद नहीं, स्वेच्छा पर आधारित सहयोग है। इस प्रकार विकेन्द्रीकरण केन्द्रीय सत्ता के नैतिक पथ-प्रदर्शन के विरुद्ध नहीं है।

### सत्याग्रही ग्राम

श्रादर्श जनतंत्र ग्रामों में रहने वाले जनतंत्रवादी श्रीर लगभग स्वावलंबी सत्याग्रही समुदायों का संव होगा। गांधीजी के शब्दों में, "श्रहिंसक समाज, प्रामों में बसे हुए ऐसे समुदायों का ही हो सकता है जिनमें स्वेच्छा का सहयोग सम्मानपूर्ण श्रीर शांतिमय जीवन की शर्त है।" संव श्रीर समुदायों का संगठन स्वेच्छा ने दिए गए इस सहयोग के श्राधार पर होगा।

गांधीजी के लेखों में इसको श्रादर्श आम समुदायों का संचित्त वर्णन मिलता है। "अत्येक गांव एक पूर्ण शक्तिवाली पंचायत या जनतन्त्र होगा। इसलिए निप्कर्ष यह है कि अत्येक आम स्वावलम्बी होगा और इस योग्य होगा कि वह अपने मामलों का अबन्ध यहाँ तक कर सके कि संपूर्ण संसार से श्रपनी रचा भी स्वयं कर ले। बाहर से आक्रमण के विरुद्ध श्रपनी रचा करने के अयरन में उसे मरने को शिचा मिलेगी और वह इसके लिए तैयार रहेगा। इस प्रकार श्रन्त में ब्यक्ति ही इकाई है। इससे पड़ोसियों या संसार की स्वेच्छा से दी हुई सहायता का और (उन पर) निर्भरता का निराकरण नहीं होता। (किन्तु) वह ब्यक्तियों का स्वेच्छा का सम्बन्ध पारस्परिक होगा।

१. ह०, १३-१-४०, पृ० ४११।

इस प्रकार का समाज श्रवस्य ही उच्च रूप से विकसित होता है गाँर उसमें प्रत्येक स्त्री श्रीर पुरुष जानता है कि उसे किस बात की श्रावश्यकना है शौर हिससे भी श्रीधक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करना नहीं चाहता जिसे दूसरे उतना ही परिश्रम करके नहीं पा सकते।" श्रास करना नहीं चाहता जिसे दूसरे उतना ही परिश्रम करके नहीं पा सकते।" श्राम के लिए माने को तैयार रहेगा, श्राम, श्राम-समुदायों के लिए मरने को तैयार रहेगा, श्राम का वालि का उपयोग श्रान्तरिक वृत्ति को द्वाने के लिए नहीं करेगी, श्रविक वह (परिधि के) श्रन्दर सवको राक्ति देगी श्रीर स्वयं श्रपनी शक्ति केन्द्र से श्राप्त करेगी।" "यह वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर श्राधारित पूर्ण जनतन्त्र है। व्यक्ति श्रपने श्रासन का स्वयं निर्माता है। वह श्रीर उसके श्रासन का नियमन श्रहिंसा के सिद्धान्त से होता है। वह श्रीर उसका श्राम संसार की शक्ति की श्रवज्ञा कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक श्राम वासी के जीवन का विनियमन इस क़ानून से होता है कि वह श्रपने श्रीर घपने श्राम की सम्मान की रक्षा में मृत्यु मह लेगा।" व

#### सामाजिक-श्रार्थिक संगठन

श्रादशें जनतन्त्र के सामाजिक जीवन को समता पर श्राधारित करने के लिए भारत की शाचीन वर्ण-व्यवस्था में अपरिग्रह शौर शारी रिक श्रम के श्राहिंसात्मक श्रादशों के श्रनुसार कुछ हेर-फेर हो जायगा। गांधीजी के श्रनुसार वर्ण नियम ने "विशेष प्रकार की योग्यता वाले मनुष्यों के लिए कार्य चेत्र स्थापित कर दिया। इससे हानिकारक होड़ दूर हो गई। वर्ण नियम ने मनुष्यों की सर्यादा को तो माना किन्तु उच्च-नीच के भेटों को स्थान न दिया....। मेरा विश्वास है कि श्रादर्श समाज का विकास तभी होगा जय इस नियम का श्रर्थ पूरी तरह समक्ता जायगा श्रीर उसके श्रनुसार कार्य होगा। " मानय रीति से लोग श्रपना पुरतैनी पेशा श्रपनाएंगे। लेकिन गांधीजी के श्रनुसार इस क़ानून में श्रपवाद भी होंगे श्रीर मनुष्यों को श्रपने पुरतैनी पेशे को छोट कर किसी दूसरे घन्धे को श्रपनाने की भी स्वतन्त्रता होगी। उनका मत था

१ ह०, २५-७-४६, पृ० २३६।

२. ह०, २६-७-४२, पृ० २३८। सन् १६४६ में गांधीजी ने लिखा था जि उनकी धारणा की स्वावलम्बी ग्रादर्श ग्राम इकाई १००० व्यक्तियों की होगी। ह०, ४-८-४६, पृ० २५२।

३. एन० के० वोस, 'स्टडीज इन गाधीइल्म', पृ० २०५ ।

ि प्रत्येक वर्ष के सनुप्यों को अपनी आवश्यकताओं के लिए खेती या उससे मिलता-जुलता शहर-अन करना चाहिए। इन आवश्यकताओं के लिए अस कर सुकने पर सनुष्य जो कुछ काम अपने शरीर या दिमाग़ से करे वह समाज- लेवा के लिए हो और उसका कोई मूल्य न माँगा जाए। सल्याग्रही की इन आवश्यकताओं में न तो विलासिता के लिए ख्यान होगा और न वे इतनी कम होंगी कि जीवन ही दूमर हो जाय। दोनों दशाएं मनुष्य की नैतिक उन्नति में स्कावट डालती हैं। गांधीजी के इस आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी योग्यता के अनुसार समाज-सेवा की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। शारीरिक अस का आदर्श अपरिग्रह में आर्थिक समता स्थापित कर देगा। अहिंसा और परिग्रह का मेल ही नहीं बैठता। गांधीजी के शब्दों में, "प्रेम और निजी सम्पत्ति साथ-साथ नहीं चल सकते। तात्विक दृष्टि से जब पूर्ण प्रेम हो तो पूर्ण अपरिग्रह मी होना चाहिए।" इस प्रकार वर्ण नियम, शरीर-अम और अपरिग्रह के आदर्शों को अपनाने से पूर्ण आर्थिक और सामाजिक समता स्थापित हो जायेगी।

अपरिग्रह और शरीर-अस के आदशों पर श्रितिष्ठित समाज कृषि-श्रधान होगा और प्रामीण सम्यता को अपनाएगा। आर्थिक जीवन में शोषण और मालिक-नौकर के अश्राकृतिक सम्बन्ध का अन्त हो जायगा। उत्पादन ग्रामीण उद्योग-धन्धों के द्वारा होगा। गांधीजी सब तरह की मशीनों के विरुद्ध नहीं थे लेकिन सुनाफे के लिए चलाये गए बढ़े-बढ़े मिल-कारख़ानों के साथ-साथ सत्याग्रही सम्यताका विकास नासुमिकन है। बढ़े पैमाने पर उत्पादन आर्थिक गांकि को केन्द्रित करता है और उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बढ़े वाज़ारों और बहुत ज़्यादा कच्चे माल पर नियन्त्रण हो। दूसरे शब्दों में वढ़े-बढ़े कल-कारख़ानों का अर्थ है शोषण और हिंसा। इसलिए अहिंसक सम्यता का विकास स्वावलम्यी गाँवों के आधार पर ही हो सकता है। किन्तु गांधीजी ऐसे सादे ओज़ारों और मशीनों का स्वागत करते थे जो बिना वेकारी खढाए लाखों ग्रामीणों के बोम्त को हलका करते हैं और जिनको गाँवों के निवासी स्वयं बना सकते और प्रयोग में ला सकते हैं। गांधीजी का मत था

१. ह०, १-६-३५, पृ० १३५; श्रोर २६-६-३३, पृ० १५६।

२. एन० के० वोस, 'स्टडीज इन गाधीइन्म', पृ० २०० ।

३. घरेलू धन्धों के लाभ के लिए ऊपर अध्याय 🛱 देखिए।

४. यं॰ इं॰, मा॰ २, पृ॰ ७१३ और ७६७; और इ॰, २६-८-३६, पृ॰ २२६; छोर १५-६-४६, पृ॰ ३१० ।

ि खेवी स्वेच्छा पर श्राष्ठारित सहकारी पद्धति से होना चाहिए। ''उनमी सह मिरता की घारणा यह थी कि ज़मीन किसानों के सहकारी स्वामिस्य नें हो श्रीर जोताई श्रीर खेती सहकारी रीति से हो। इससे श्रम, पूंजी श्रीर श्रीज़ारों श्राहिकी बचत होगी। (भूमि के) स्वामी सहकारिता सेंकार्य करेंगे श्रीर पूंजी, श्रीज़ार, पश्च, बीज हत्यादि के सहकारी स्वामी होंगे। उनकी घारणा की सहसारी कृषि देश का रूप परिवर्तित कर देगी श्रीर उनके बीच से निर्धनता श्रीर श्राजस्य दूर कर देगी।"

सत्यायही, स्वावलम्यी गाँवों का यह जनतन्त्रवादी संव स्वदेशी के श्रावर्श को श्रापनाएगा और शायद ही उसको दूसरे देशों से ब्यापार करना पर्दे। संव के श्रन्दर हरएक गाँव भी स्वदेशी का श्रावर्श यरतेगा श्रीर दूसरे गांनों से उसका ब्यापार केवल ऐसी श्रावश्यक वस्तुओं के लिए होगा जिनको वह स्वयं पैदा नहीं कर सकता।

शादरा-समाज में न तो यातायात के भारी साधन होंगे, न घकील शांर कचहरियाँ, न श्राजकल के से ढाक्टर श्रीर दबाह्याँ, श्रीर न यहे नगर। गांधीजी की राय में "हिन्दुस्तानकी मुक्ति इसी में है कि उसने जो इछ पिछले पचास साल में सीला है उसे मुला दे। रेल, तार, श्रस्पताल, वकील, दाक्टर धादि को जाना ही होगा।"

जब केन्द्रित उत्पादन ही न होगा तो रेल यादि बनेंगी ही कैसे ? इसके य्रातिरिक्त यह सय प्रधिकतर फीज की, अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार की श्रीर केन्द्रित उत्पादन की आवश्यकताओं का परिणाम है और आदर्श समाज इनसे ऊपर उठ जुका होगा । इसी तरह सत्याग्रही मजुष्यों में मगढ़े यहुत ही कम होंगे । जो होंगे भी उनका निपटारा आपसी यातचीत, दूसरों के सममाने-युकाने, कभी-कभी पंचायतों से, श्रीर जय यह साधन काश्री न होंगे, तय श्रहिसक प्रतिरोध से हो जायगा । शरीर-श्रम श्रीर अपरिग्रह के आदर्शों के चाल होने के कारण न तो पैसा लेकर इलाज बेचने वाले दाक्टर, हकीम होंगे शीर न दवाह्यों की भरमार । जय जीवन सरल श्रीर प्राकृतिक होगा; जय हरएक खेटी श्रीर घरेलू धंधों में मेहनत करेगा श्रीर जय श्राजकल की जल्दयाज़ी, होढ़ श्रीर श्रनिश्चित जीवन की चिन्ता दूर हो चुकी होगी, तय यहुत-सी वीमारियों का तो नाम भी न रहेगा । जो छोटी-छोटी घीमारियां रह भी जायेंगी उनके इलाज के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के तरीक़ होंगे । गांधीजी

१. ह०, ६-३-४७, पृ० ५८-५६।

२. 'स्पीचेज', पृ० ७७०।

की राय है कि योग की क्रियाएँ भी नैतिक, मानसिक श्रीर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। इन डाक्टरों का न रहना, जो श्रासान इलाज के सुलावे में डालकर मनुष्य को श्रात्म-निरोध की जगह संयम-हीनता की स्त्रच्छन्दता का पाठ पढ़ाते हैं, समाज के लिए बहुत हितकर होगा।

#### राज्य-रहित समाज की एकता

रेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज ने ही मनुष्य को मनुष्य पनाया है। विना समाज के उसकी उन्नति तो श्रवण, उसका श्रस्तित्व ही न रहेगा। गांधीजी के राज्यरहित, हिंसारहित श्रादर्श समाज में एकता की रचा कैसे होगी? व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्रीर वह कर्तव्य, जो समाज की एकता के लिए श्रावश्यक है, साथ-साथ छैसे चलेंगे? श्राज तो सरकार कानून बनाकर सामाजिक एकता के लिए श्रावश्यक कर्तव्य निश्चित करती है श्रीर नागरिक को सज़ा के डर से इन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। क्या राज्य, सरकार श्रीर सज़ा से खुटकारा पाकर मनुष्य समाज का भी विनाश न कर वैठेगा?

गांधीजी की राय में समाज एक बड़े परिवार की तरह है। व्यक्ति श्रीर समाज में निकटतम सम्बन्ध है। एक के विना दूसरे का श्रास्तित्व ही श्रसम्भव है। गांधीजी ऐसे श्रमयादित व्यक्तिवाद के भी विरोधी हैं जो सामाजिक कर्तव्यों को सुला देता है श्रीर ऐसे समाजवाद के भी जो व्यक्ति को सामाजिक मशीन का एक पुर्जा ही सममता है। वह लिखते हैं, "मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की झड़ करता हूँ, लेकिन श्रापको यह न भूलना चाहिए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह श्रपने व्यक्तिवाद को सामाजिक प्रगति की श्रावश्यकताश्रों से निभाना सीखकर ही श्रपनी वर्तमान हालत तक पहुँच सका है। नियन्त्रणहीन व्यक्तियाद जंगल के जानवरों का नियम है। मनुष्य ने तो सामाजिक प्रतिश्रंध श्रीर व्यक्तिगत स्वतन्त्रा के वीच संतुलन करना सीखा है। पूर्ण समाज के हित के लिए सामाजिक प्रतिथन्धों को श्रपने श्राप मान लेना व्यक्ति श्रीर समाज दोनों के लिए लामदायक है"।

यद्यपि गांधीजी समाज की उपेचा नहीं करते, पर सर्वोद्य-तस्व-इर्शन में व्यक्ति का महत्व प्राथमिक है। समाज की हम कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति की तरह प्रत्यच मूर्तिवाम् नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति वास्तव में श्रात्मा है श्रीर सामाजिक उन्नति की हरेक योजना में पहला क़द्रम व्यक्ति का ही होगा। श्रराजक्तावादी समाज का विकास इस बात पर निर्भर

१. ह०, १७-५-३६, पृ० १४४।

है कि साधारण न्यक्ति सच्चा सत्याग्रही और संयमी यन जाय। ममाज को चाहिए कि वह न्यक्ति को विकास के लिए पूरा अवसर है। और विकास इसी में हैं कि न्यक्ति समाज की निःरवार्थ सेवा करना या दूसरे शब्दों में समाज के प्रति अपने कर्तन्यों को अपने आप पालन करना सीखे। यदि समाज या न्यक्ति में से कोई सूल करे तो दूसरा उसका अहिंसक प्रतिरोध करे। अराजकतावादी समाज में न्यक्ति की आन्तरिक नीति-भावना और अहिंसक प्रतिरोध का द्वाय व्यक्ति को सामाजिक कर्तन्यों का पालन करने को प्रेरित करेंगे। यूनके अतिरिक्त व्यक्ति को सामाजिक कर्तन्यों की याद दिलाने वाला एक और महिंसक साधन भी होगा। इसको प्राचीन भारत के विचारकों ने 'धर्म' का नाम दिया है।

'धर्म' से इन विचारकों का अर्थ 'मज़हव', 'मत' या 'सम्प्रदाय' नहीं बिल्क संस्कृति और अनुशासन की एक पक्षित है। धर्म आचरण की वह नियमावली है जिसका संचालन जनमत या जनता की अंतरात्मा के द्वारा होता है। ज्यक्ति की नीति-भावना आंतरिक होती है, क्योंकि वह ज्यक्ति की धंतरात्मा पर आश्रित होती है। ज़ानून बाहरी साधन होता है और सरकार सज़ा के दर से हमको ज़ानून मानने के लिए मज़बूर करती है। धर्म न तो ज्यक्ति की नीति-भावना की तरह आत्म-पाती है, न ज़ानून की तरह बाहरी साधन। धर्म इन दोनों के मध्य का मार्ग है। धर्म की संचालन-सत्ता व्यक्ति की अन्तरात्मा से कम आंतरिक और राज्य-सत्ता से कम बाह्य है। धर्म की हम सामाजिक नीति-भावना कह सकते हैं। धर्म या सामाजिक नीति-भावना सदा के लिए निश्चित कोई नपी-तुली नियमावली नहीं है। वह समाज की जीवन-स्फूर्ति, उसकी जीती-जागती आत्मा है, जिसका समाज की प्रगति के साथ विकास होता रहता है। सामाजिक नीति-भावना समाज की प्रगति के साथ विकास होता रहता है। सामाजिक नीति-भावना समाज में एकता रखती है, ज्यक्ति की शंतरात्मा का पथ-प्रदर्शन करती है और उसके विकास में सहायता करती है।

श्रराज्यकतावादी समाज की एकता का महत्वपूर्ण साधन होगा धर्म या सामाजिक नीति-भावना। धर्म व्यक्ति की श्रंतरात्मा पर प्रभाव ढालेगा श्रोर स्वतन्त्रता श्रीर सामाजिक एकता का सामंजस्य करेगा। जो वच्चे इस नये समाज में पैदा होंगे श्रीर शिचा पायेंगे वे इस श्रराजव तावादी नीति भावना को सुगमता से श्रपना लेंगे।

श्राज भी तो हम श्रपमे कर्तन्यों का पालन हतना कानून श्रौर सज़ा के डर से नहीं करते जितना दूसरे कारणों से—विशेष रूप से श्रपनी श्रादतों के कारण श्रीर श्रपनी श्रांतरिक नीति-भावना श्रौर जनमत के द्यात्र के कारण । शाचीन शास्त के गाँवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का संवासन अधिकतर सामाजिक नीति-भावना के द्वारा ही होता था और वर्णाश्रम-धर्म इसका एक आदश्यक श्रद्ध था। धर्म का दर्जा राज्य-सत्ता से ऊँचा था। राज्य-सत्ता को धर्म में हेर-फेर करने का अधिकार नहीं था। श्राज सामाजिक अनुसासन की रजा का कार्य राज्य-सत्ता का है और उसके साधन हैं क्रानून भीर हिंसक उपाय। प्राचीन भारत में यह कर्तव्य अधिकतर राज्य का नहीं दूसरे समुदार्यों का था, जो शहिंसात्मक उपायों का श्रयांत् नैतिक द्वान का टपयोग करते थे। सामाजिक नियन्त्रण का सर्वथा श्रमान न था किन्तु इस नियन्त्रण का साधन वल-प्रयोग के स्थान में नैतिक द्वान था। इस द्वान का स्त्र स्वत्य या श्रद्धासन को न माननेवाले व्यक्ति का सामाजिक और आ्रिश बहिण्कार। सम्भवतः इस बहिष्कार में श्रक्तर हिंसक भाव श्रा जाते थे। लेकिन इसमे श्रिहेंसक रहने की समता थी और एक स्वतन्त्र समाज में गांधीली इसको राज्य-सत्ता की संगठित हिंसा से श्रधिक श्रद्धा समसते थे।

प्राचीन भारत के गाँव जिनका जीवन श्रिषकतर स्वतः संचितित था, गांधीजी की धारणा के श्राद्धं श्रराजकतावादी समाज से कुछ-कुछ मिलते- छुतते थे। वह यह मानते थे कि इन गाँवों के जीवन में श्रिहंसा बहुत श्रिवेकिसित रूप में थी। गांधीजी ने श्रिहंसा को श्रपनी निरन्तर साधना से जो व्यापक रूप दिया है उसका इन गाँवों में श्रभाव था। लेकिन श्रिहंसा की दिए छनकी गय में इन गाँवों के जीवन में श्रवश्य थी। सन् १६१६ में मद्रास मिरानरी कान्फ्रोंस में उन्होंने कहा था, ''स्वदेशी भावना के श्रवसार मैं हिन्दुरतानी संस्थाओं को देखता हूँ तो प्राम-पंचायतें मुक्ते श्राकृष्ट करती हैं। हिन्दुस्तान वस्तुतः एक जनतन्त्रवादी देश हैं: '। राजाओं और शासकों का, जाहे वे हिन्दुस्तानी रहे हों या विदेशी, कर वसूल करने के श्रितिक, जनता पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ा हो। जनता ने शासकों को उचित कर दिया श्रीर इसके वाद श्रिषकतर जो चाहा वही किया। जाति का विस्तृत लंगठन समाज की धार्मिक श्रावश्यकताओं को ही नहीं बहिक राजनैतिक श्रावश्यकताओं को भी पूरा करता था। जाति-संस्था के द्वारा गाँव श्रांतरिक

१. एक वार गांधीजी ने लिखा था, "सामाजिक वहिष्कार—जैसे नाई, घोवी इत्यादि को रोक दैना—निस्तन्देह एक सज़ा है जो एक स्वतन्त्र समाज में ग्रन्छी हो सकती है।" यं० इं०, मा० १, पृ० ६४१।

२. इ०, १३-२-४०, पृ० ४११।

ब्ययस्था करते थे श्रीर उत्तरे ही द्वारा वह शासक या नासको के प्रत्याचार का सामना करते थे ।<sup>339</sup>

इस दरह श्रहिंसक समाज में श्रहिंसा ही न्यन्ति की स्वतन्त्रता ग्रीत श्रीर सामाधिक श्रद्धगासन का मामंजस्य करेगी। श्रहिंसा का गर्थ यह है कि सामाजिक एकता की रचा शान्तरिक साधनों द्वारा श्रीर बल-प्रयोग के श्रितिरिक्त स्वत्य बाद्य साधनों द्वारा होगी। <sup>२</sup>

२. सामाजिक एकता की स्थापना के आन्तरिक साधनों के उदाहरण है—लिन्तत होने का डर, पाप-भावना, आदत की शक्ति इत्यादि । कुछ बाहा साधन है, जनमत का दवाब, बदले का डर, दैवी शक्ति का डर इत्यादि । समाज के मानदड शिक्ता के विभिन्न साधनों द्वारा आन्तरिक वनते हैं । उशास्त्र के आधार पर भीड का विश्वास है कि "वच्चे से वाह्य साधनों के द्वारा कराने में उतनी ही विशिष्ट शिक्ता की आवश्यकता है जितनी आन्तरिक साधनों द्वारा ।" पहिले अध्याय में हम यह बता आए है कि यहदियों की सामाजिक एकता के साधन अहिंसक थे । आदिम नियासियों की कुछ जातियों में राज्य की-सी कोई सस्था नहीं है । उदाहरण के लिए एक्किमें। ओर ओजिबवा नाम की जातियां में सामूहिक कार्य के लिए आवश्यक राजनैतिक सस्थाओं का अभाव है । इसी प्रकार अरापेश और यचीगा जातियाँ राजनैतिक समूह नहीं है और उनमें कारगर शामन मम्बन्धां सस्थाओं का अभाव है । इन जातियों में सपित्त को बहुत कम महत्व दिया जाता है । देखिए मार्गरेट मीड, 'कोआपरेशन एउंड कम्पटीशन एमना प्रिमिटिव ट्राइक्स', विशेष रूप से अन्तिम अध्याय ।

समाज-शास्त्री यस का मत है कि समाज मे उसी अनुपात मे भयपूर्ण या पत्त्वपातपूर्ण राजनैतिक नियन्त्रण उचित माने जाते हैं जिस अनुपात मे उस समाज में परम्पर विरोधी श्रंश होते हैं, समाज व्यवस्था मे व्यक्ति की इच्छा श्रोर हित को दवाने की आवश्यकता पड़ती हैं, समाज-व्यवस्था पद-मर्याटा की मिन्नता के ढाचे को स्थायित्व देती हैं, श्राधिक स्थित श्रोर अवगर की मिन्नता जिनका समाज-व्यवस्था पिन्त्रीकरण करती हैं महान श्रोर छंचिन होते हैं, श्रीर जातियो, वगों श्रीर स्त्रियों श्रीर पुरुशों मे परोपजीवी सम्बन्ध होते हैं। दूसरी श्रोर नियंत्रण के नैतिक साधन—जिनके दृष्टात है जनमत. सुभाव, व्यक्तिगत श्रादर्श, सामाजिक मृत्य, धर्म, कला—उसी श्रनुपात में समाज में उचित माने जाते हैं जिस श्रनुपात में श्रावाटी एक ही प्रवाद की

१. 'स्पीचेज', पृ० २७६।

समान व्यक्ति को विकास का श्रधिक-से-श्रधिक श्रवसर देगा श्रीर व्यक्ति इस श्रवसर का उपयोग सबके श्रधिकतम हित के लिए करेगा। यदि समान या व्यक्ति में से कोई श्रन्याय करेगा तो दूसरा उसका श्रहिंसक विरोध करेगा।

### राज्यरहित समाज की सम्भावना

लेकिन अराजकतावादी समाज—जिसमें न तो पुलिस और न फौज होगी, न कचहरियाँ, डाक्टर, यात यात के भारी साधन, और न बढ़े-बढ़े कल-कारखाने— एक ऐसा प्रेरणापूर्ण आदर्श है जिसको जीवन में उतारना निकट अविच्य की बात नहीं है। समाज राज्य-रहित तभी वन सकता है जब मजुष्य प्री तरह आत्म-संचमी वन जाय और समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन िना कानून के दबाव के करने लगे। इतना आत्म-संयम अभी मजुष्य के बस की बात नहीं है। इसीलिए गांधीजी अपने सामूहिक कार्यक्रम में अस्पतालों, भौर अचहरियो, रेलों और सिलों के विनाश का समावेश नहीं करते थे, यद्यपि पह इन सबको द्वरा समकते थे, वह इनके स्वाभाविक विनाश का स्वागत करते और व्यक्तिगत रूप से उसी धादर्श समाज की स्थापना में प्रयत्नशील थे जिवमें इन सबके लिए कोई स्थान न होगा।

होती है, समाज की संस्कृति में एकरूपता श्रीर व्यापकता होती है, समाज के श्रंशों में श्रनेक श्रीर प्रेमपूर्ण सम्पर्क होते है, व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों का समग्र मार हल्का होता है श्रीर समाज-व्यवस्था पद-मर्यादा की भिन्नता के दाँचे का श्रीर परोपजीवी सम्बन्धों का पवित्रीकरण नहीं करती किन्तु न्याय की साधारण प्राथमिक धारणाश्रों के श्रनुकूल होती है। देखिए ई० ए० रॉस, 'सोशल कन्ट्रोल' पृ० ४११-१३।

१. पश्चिम के अराजकतावादी विचारकों में से गाडविन और टामस हार्जास्कन को यह आशा नहीं थी कि पूर्ण रूप से राज्यहीन समाज की स्थापना कभी सम्भव हो सकेगी। दूसरी ओर वाकुनिन, कोपाटिकिन, जोशिया वारेन, वेंजमिन टकर और दूसरे अनेक अराजकतावादी विचारकों का यह मत था कि इस मकार के समाज का विकास संभव है। मार्क्स और लेनिन का भी विश्वास था कि मज़दूरों के राज्य का आवश्यकता न रहने पर लोप ही जायगा और विना वल-प्रयोग के भी मनुष्य सामाजिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करने के आदी हो जायंगे।

२. य० इं०, मा० १, पृ० व्यय-६; 'हिन्द स्वराज्य', पृ० ७; यं० इं०, भा० १, पृ० ११२६-३०।

सच नो यह है कि गांधीजी का मत था कि राज्य-रहित समाल एड ऐसा श्रादर्श है जिसे नवुच्य श्रपने जीवन में कभी भी पूरी तरह कार्यान्त्रित न कर सकेगा। सन् १६४० में शांविनिकेतन में गांधीजी से पृष्ठा गया कि "वना कोई राज्य शहिसा के लिखानत के श्रवुसार चल सकता है ?" गांधीजी ने जयाव दिया, "सरकार पूरी तरह श्रहिंसक होने में कभी सफता नहीं हो सकती, क्योंकि वह (राज्य में रहनेवाले) लय मनुष्यों की प्रतिनिधि हैं। श्राज में ऐसे स्वर्ण काल की यात नहीं सोच पाता। लेकिन में ऐसे नमात के श्रस्तित्व की सम्भावना में निर्वास करता हूं जो प्रमुख रीति से श्रहिंसक हो श्रीर श्रें उसके लिए ही काम कर रहा हूँ।"

पूछा जा सकता है कि ऐसे श्रादर्श लगाज की कल्पना का मृत्य ही क्या है जो श्रपूर्ण मनुष्य की पहुंच के परे है ? लेकिन यह प्ररत्न तो नीति-शास्त्र की उपयोगिता श्रीर उसके श्रस्तित्व का है । मनुष्य के लिए किसी शी शास्त्रत श्रादर्श की पूर्ण सिद्धि सम्भव नहीं है । श्रादर्शों की उपयोगिता यही है कि वह नैतिक प्रगति के प्य-प्रदर्शक हैं श्रीर मनुष्य की वर्तमान स्थिति के जाप-दंख हैं । गांधीजी के इस श्रादर्श जनतम्त्रवादी समाज की घारणा की भी यही उपयोगिता है । वर्तमान समाज की कमी को समक्तने में श्रीर उसके जनतंत्रवादी प्रमाज में वह हमारा सहायक है ।

ग्रहिंसक मार्ग से स्वतन्त्र हो जाते पर क्सि हेग का संविधान शाहरूँ धराजकताबादी समाज श्रीर मनुष्य स्वभाव के बीच का सममौता, मध्यम मार्ग, होगा। अब मध्यम मार्ग धादर्श की श्रीर पहिला क़दम होगा श्रीर गजनैतिक व्यवस्था साधारण व्यक्ति की श्रहिंसा के श्रनुकृत होगी। श्रहिंसा श्रीर जनतन्त्रवाद दोनों का बुनियादी सिद्धांत है सब मनुष्यों की नैतिक श्रीर श्राध्यास्मिक समता। वास्तविक जनतन्त्र को दुर्वल श्रीर यलवान गयकी विकास का पर्याप्त सुयोग देना चाहिए श्रीर यह श्रहिसा के धिना नहीं हो सकता। यदि स्वतन्त्रता ऐसी श्रहिंसा में मिली है जिसे लोगों ने विवशता के कारण काम चलाऊ नीति की तरह श्रपनाया है तो राज्य का याद स्वरूप,

१. ह०, ६-३-१६४०, य० ३१।

२. गांधीजी, 'श्रात्म-शुद्धि', पृ० ५।

३. एक बार गाधीजी ने कहा था, 'हमें चाहिए कि जीवन के नियम को जानकर उसको ग्रपनी शक्ति के अनुसार, उससे ग्राधिक नहीं, ग्रपने ग्राचरण में उतारने का प्रयत्न करे। यह मध्यम मार्ग है।" य० ४०, भा० २, ए० ६५६।

उसका शासन-विधान, जनतन्त्रवादी होने पर भी शोषण चलता रहेगा; क्योंकि विवसता की श्रिहंसा का अर्थ है हिंसा में विश्वास । लेकिन श्रगर क्रान्ति में सच्छी धीरता की श्रिहंसा का विकास हुआ है तो राज्य सच्चा जनतन्त्रवादी होगा, जिसमें हिंसा और शोषण बहुत कुछ दूर हो जायंगे । इसीलिए गांघीजी भी जनतन्त्र की परिभाषा है, "शुद्ध श्रिहंसा का शासन ।" एक पत्र के उत्तर में गांघीजी ने लार्ड लोथियन को लिखा था, "वैधानिक या जनतन्त्रवादी सरकार तथ तक दूर का स्वप्न है जबतक श्रिहंसा केवल एक ज्यावहारिक कीति की तरह नहीं बलिक एक श्रदल सिद्धांत की तरह, एक जीवित शिक्त की तरह नहीं मान ली जाती ।"

## अहिंसक राज्य

सत्याग्रही राज्य की स्थिति तूसरे राज्यों के साथ समता की होगी श्रीर उसकी अपनी जीवन-ज्यवस्था में पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। मूलें करने के अधिकार के बिना अर्थात् अयोगों की स्वतन्त्रता के बिना उन्नति असमभव है और इसीलिए गांधांजी की स्वराज्य की परिमाषा है, "मूलें करने की स्वतन्त्रता छीर भूकों को ठीक करने का कर्तव्य।" स्वतन्त्रता सत्य का श्रश है और जयतक कोई राष्ट्र स्वतन्त्रता उसकी उन्नति के ही लिए नहीं, संसार की उन्नति के लिए भी शावश्यक है। एक देश का दूसरे पर आधिपत्य साम्राज्यवादी देश में जनतन्त्र का विनाशक है श्रीर अन्तर्राष्ट्रीय मगड़ों और लड़ाइयों की जड़ है; इसीलिए गांधीजी की राय है कि सत्याग्रही देश को ही नहीं प्रत्येक देश को अपने शासन-प्रवन्ध में आज़ादी होनी चाहिए। दे जैसा कि आगे चलकर एसी अध्याय में बताया गया है, गांधीजी ऐसी स्वतन्त्रता के पन्न में नहीं थे को दूसरे राष्ट्रों का निराकरण करे या जिसका उद्देश्य हो किसी व्यक्ति या राष्ट्र को हानि पहुंचाना।

सत्यायही राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की तरह उसके आंतरिक जीवन का प्राधार भी स्वतन्त्रता और समता होगी। राज्य जनतन्त्रवादी होगा, क्योंकि अहिंसक क्रान्ति में माग लेने वाली जनता का राज्य-शक्ति पर अधिकार होगा। गांधीजी के लिए स्वराज्य का अर्थ है, "हमारे छोटे-से-छोटे देशवासी

१. ह०, ११-२-३६, पु० ८।

२ 'सीचेज', पृ० ३८८।

रे. यं० इं०, भा० २, पृ० २।

४. यं० इं०, भा०, पृ० २।

के लिए स्वतन्त्रता।" शास के स्वराज्य का पार्थ उनके लिए देवल नौकरशाही का गोरी से काली हो लाना नहीं बिल्न क्रान्तिम मिक का िपार्थ श्रीर मज़दूरों के हाथ में होना है। श्रिहंसा और जनतन्त्र के लिए खातन-पुन्ति या व्यक्ति का नैविक विकार भी धावश्यक है। गांधीकी लिखते हैं, "स्वराज्य पवित्र, वैदिक शब्द है। इसका अर्थ है स्वशासन और क्रात्म-तिवन्त्रता न जिस्त्र नियन्त्रयों से स्वतन्त्रता।" "राजनैतिक स्वशासन या बहुत ने सी-पुरुषों कास्वशासन वैयक्तिक स्वशासन वैयक्तिक स्वशासन की अपेता अधिक शब्दा नहीं हो स्वरा ।"

#### राज्य-एक साधन

गांघीजी के लिए राजनैतिक सत्ता या राज्य ध्येत गर्हा, यह उन राज्यमें में से एक है जिनसे मनुष्यों को जोवन के प्रत्येक नियाग में अपनी उस्त सुधारने में सहायता मिल सकती है। 3 गांधीजी न वो जर्मन दिचारण हैनेल की यह बात मानते हैं कि राज्य मानव-स्थारण छा श्रन्तिम लप्त है, यह स्वयं नैतिकता से परे हैं और उसकी व्यक्ति के विरुद्ध प्राधिक-ते-शिधिक श्रिष्ठिकार हैं, श्रीर न सुसोकिनी का यह कहना कि राज्य के बाहर छुड़ है ही नहीं । गांघीजी को मीन थौर वोसांके सरीखे आदर्शवादी विचारकों का यह सव भी सान्य नहीं है कि राज्यससुदायों का ससुदाय श्रीर श्रीर गमाजी का समाज श्रथांत् सर्वश्रेष्ठ समुदाय है। उनके लिए राज्य सय के शिधनतम हित का केवल एक साधन है। राज्य का कोई विशेष सहस्व नहीं। यह मगुष्य की दुर्वज्ञता के साथ सममौता है श्रीर जितना शीघ उसका लोप हो जाय उतना ही अच्छा। जितना अधिक मनुष्य यिना राज्य के अपना काम चला सके **उतनी ही वास्तविक उसकी स्वतन्त्रता है। गांधीजी को राज्य में श**विश्वास ऐ श्रीर वह सत्याग्रह के द्वारा जनता में राज्य-सत्ता का दुरुपयीग होने पर राज्य का विरोध करने की शक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। वह लियते हैं, "सच्चा स्वराज्य कुछ मनुष्यो के राज्य-सत्ता प्राप्त करने से नहीं घाणुगा, घरिक सबने राज्य-सत्ता का दुरुपयीग होने पर उसका विरोध करने की चमता प्राप्ट दरने से श्राएगा । दूसरे शब्दों में, स्वराज्य जनता को इस प्रकार शिवित करने से श्राएगा कि उसमें सत्ता पर नियन्त्रण रखने थौर उसका विनियमन परने की

१. 'स्पीन्नेज़', पृ० ३७८ ग्रौर ३८०।

२. य॰ इं॰, १३-३-३१, पृ॰ ३८; महादेव देसाई, 'विघ गाधीजी एन गीलीन', पृ० ६३।

३. य० इ०, २-७-३१।

इसता की चेतना छाए। " "स्वराज्य का सचा अर्थ यह है कि राज्य का प्रत्येक सदस्य सपूर्ण संसार के विरुद्ध अपनी रवतन्त्रता की रचा कर सकता है। " "स्वा स्वराज्य केवल वहीं सम्भव है जहाँ सत्याग्रह ही प्रजा का ख़्तास सहारा हो। जहाँ ऐसा नहीं वहाँ तो स्वराज्य नहीं, परराज्य ही है। " "

#### राज्य-प्रभुता

शरालकताणदियों श्रीर उन विचारकों की तरह जो राज्य की प्रभुता के विचद्ध समुदायों के श्रिधकारों के पचपाती हैं गांधी जी भी इस मत को नहीं मानते थे कि राज्य की प्रभुता पूर्ण श्रीर निरपेत्त है श्रीर ज्यक्ति का राज्य के कानूनों के प्रति निरपेत्त श्राज्ञाकारिता का कर्तज्य है। वह "शुद्ध नैतिक श्रिवकार पर श्राधारित जनता की प्रभुता" में विश्वास करते थे। उनके एनुसार दूसरे समुदायों की भांति राज्य के प्रति भी अपिक की नफ़ादारी सीमित श्रीर प्रापेत्तिक होनी चाहिये। इस वक्षादारी की शर्त यह है कि राज्य या किसी दूसरे समुदाय का निर्णय व्यक्ति की श्रन्तरात्मा को ठीक जंचे। निरसन्देह इसमें श्रशांति का निर्वत ख़तरा है, किन्तु राजनैतिक शक्ति के दुक्पयोग से बचाव के लिए यह श्रावश्यक है। यद्यपि गाँधीजी श्रनैतिक कानूनों की श्रवज्ञा नागरिकों का श्रिकार श्रीर कर्तज्य मानते हैं श्रीर ऐसी प्रवज्ञा को जनतन्त्र की कु जो बताते हैं, वह इस श्रवज्ञा को सविनय श्रीर प्रहिंसक बनावर श्रशांति से पूरा बचाव कर देते हैं।

# पार्लभैटरी जनतन्त्र

सत्याप्रही राज्य के शासन-विधान के वारे में याद रखना चाहिए कि

१ य० इं०, भा० २, पृ० ४६१।

२, यं इं , १-८-१६२६।

३. 'हिन्द-स्वराज्य', पू० ७४।

४, ह०, २-१-३७, पृ० ३७४। उपरोक्त शब्दो में गाधीजी "राम-राज्य" की परिभाण करते थे। गाधीजी राम-राज्य की धारणा का उपयोग भारत-वासियों को जनतन्त्रवादी राज्य का ऋर्थ समस्ताने के लिए करते थे। "राम-राज्य से मेरा ऋर्थ हिन्दू-राज्य से नहीं है। राम-राज्य से मेरा ऋर्थ है ईश्वरीय राज्य।" निस्सन्देह राम-राज्य का प्राचीन ऋरदश सच्चे जनतन्त्र का है " देखिये यं० इं०, १६-६-१६, पृ० ३०५; २८-५-३१, पृ० १२६।

५. 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० १४६।

सन् ११०८ से गाँघीजी इंगलैंड मे प्रचलित पार्लमेंटरी सरकार की को सहहों में आजोचना करते रहे थे। लेकिन सन् १६१७ में पहिली गुजरात राजनीतक कान्फ्रेंस के सभापति की हैसियत से उन्होंने पार्लमेंटर्ग सरकार को इस देग के लिए श्रावश्यक दताया था। सन् १६२० में उन्होंने कहा था, "इस समय तो मेरा स्वराज्य भारत की पार्लमेटरी सरकार है।" सन् १६४२ में उन्होंने लुई फिरार से कहा था कि उनको जनतन्त्र का पश्चिम में स्वीकृत वह रूप -- जिसमें पार्लमेंट में वैठने के लिए सभी विलगों के वीट द्वारा प्रतिनिधि नुते जाते हैं—मान्य नही है। <sup>२</sup> यह वार्ते पन्स्पर विरुद्ध मालुम पडती है, लेदिन शॉघीजी विघान के वाह्य स्वरूप को इतना महत्व नहीं देते थे जितना दिधान के मूलभूत सिद्धान्तों को । पार्लमेटरी जनतन्त्र की उनकी प्रालीचना दा कारण इतना संविधान का रूप नहीं है जितना उसके प्रयोग का हंग। उनशी राय में प्रतिनिधि-प्रथा के श्रनुसार वनी संस्थाएँ हिन्दुस्तान कं लिए नहं या श्रतुपयुक्त नहीं है; लेकिन वह पश्चिम की श्रन्धाश्चन्ध नकल छ्रते के निरोधी थे। <sup>3</sup> यदि सत्याप्रही राज्य ने पार्लमेंटरी प्रणाली को प्रपनाया, तो पर श्रहिंसा श्रीर सत्य के वातावरण के कारण, जो तब देश भर में कैल चुका होगा, पश्चिम के पार्लमेन्टरी जनतन्त्र के टोपों से वच सकेगा।

पश्चिम के राज्य नाममात्र के जनतंत्र है, क्यों कि वे जनतत्रवाद के मूलभूत सिडान्तों की उपेचा करते हैं। शस्त्रीकरण की होड का, प्रॅंजीयात,
साम्राज्यवाद श्रीर शोषण का, राजनैतिक श्रस्थिरता श्रीर श्रनैतिकता का त्रीर
दुर्वंत नेतृत्व का यही कारण है। गांधीजी के श्रमुसार प्रजीवाद ने प्रार्थिक
प्रश्नों में राज्य के हस्तचेप को श्रनिवार्य बनाकर उस चरम शित्रशाली राज्य
के विकास में सहायवा की है जिसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता ग्रमंभव हो
गई है श्रीर जो विश्व-शांति के लिये श्रिषकनम भयावद है। श्राज वास्तिक
समस्या है इस राज्य की शक्ति को नियंदित करना श्रीर उसकी सृति को
रोकना।

'हिन्द स्वराज्य' में गांघीओं ने पार्लमेन्टों की माँ (इंगलेंड की पार्लमेन्ट) की कडे शब्दों में निन्दा की है और उसकी वाँक कहा है—याँक इसलिये कि उसने कभी कोई श्रच्छा काम श्रपने श्राप नहीं किया। श्रगर समकदार वोटर

१. यं ० इ० भा० १, पृ० ८७३; ८८५; 'हिन्द-स्वराज्य', भूमिका, पृ० ६ ।

२. लुई फिशर, 'ए वीक विद गाधी', पृ० ५५।

३. यं० इ०, भा० ३, पृ० रूप्त्र।

४. लुई फिशर, ऊपर उद्भुत, पृ० ८१-८३।

श्रच्छे-से-श्रच्छे सेम्बर चुनकर पार्लमेन्ट में भेजते हैं तो ऐसी पार्लमेन्ट का श्रर्ज-मारुज़ या दबाव की ज़रूरत न होनी चाहिए। उम पार्लमेन्ट का काम ऐसा श्रच्छा होना चाहिए कि दिन-दिन उसका तेज वढता नज़र श्राये श्रोर लोगों पर उसका श्रसर पडता जाय। लेकिन श्राज तो इससे उलटा ही होता है। इतना तो सभी मानते हैं कि पार्लमेन्ट के मेम्बर ढोंगी श्रोर स्वार्थी हैं। सब श्रपनी ही खेंचातानी में लगे रहते हैं। पार्लमेंट तो उरकर ही कोई काम करती है।" मेत्रियों के प्रति पार्लमेंट की वक्षादारी में स्थिरता मही। "श्राज उसके मालिक एस्क्विथ हैं तो कल वालफोर श्रोर परसों कोई श्रोर।" वार्लमेण्ट की श्रस्थिरता की एक श्रोर मिसाल यह है कि उसके फैसलों में कोई पक्कापन नहीं। श्राज का किया कल रद एसना पढ़ता है। श्राज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुश्रा कि पार्लमेण्ट ने कोई काम करके उसे श्रन्त तक पहुंचाया हो।"

पार्लमेग्ट के मेम्बर बहे-बहे मसलों की चर्चा के वक्त या तो लम्बी तानते हैं या बेंठे-बैठे ऊंचा करते हैं। "कमी-कभी पार्लमेग्ट में वे ऐसा शोर मचाते हैं कि सुननेवालों की हिम्मत टूट जाती है। उन्हीं के एक महान लेखक कार्लाह्ल ने पार्लमेग्ट को दुनियाभर की बक्तवास की जगह बतलाया है। जिस दल का जो मेम्बर होता है वह उसी दल को श्रांख मूंदकर मत देता है, क्यों कि श्रतुशासन के ख़्याल से वह ऐसा करने के लिए बाष्य है। इसमें कोई श्रपवाद-रूप निकल श्राये तो उसे द्गावाज़ समक्ता जाता है।"

प्रधानमंत्री गांधीजी के नेतृत्व के भाद शें सं बहुत नीचे रह जाता है। 'प्रधानमंत्री को पार्जमेयट की उतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी कि भ्रपनी पत्ता की होती है। वह तो हमेशा भ्रपने पत्त की जीत के फेर में पदा रहता है। इस बात का उसे बहुत ध्यान नहीं रहता कि पार्जमेंट ठीक काम करे। प्रधानमंत्री भ्रपने पत्त को मज़बूत बनाने के जिए पार्जमेयट से क्या-क्या काम नहीं कराते हैं, इसके चाहे जितने उदाहरण मिल सकते हैं। उन्हें सन्चे

१. 'हिन्द-स्वराज्य,' पृ० ३२

२. 'हिन्द-स्वराज्य,' पृ० ३१

१. 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० ३२। गांघीजी का मत यह मालूम पड़ता है कि यदि सत्य को जानने श्रीर उस पर डटे रहने का प्रयत्न किया जाय श्रीर नेताश्रों ने व्यक्तिगत स्वराज्य प्राप्त कर लिया हो तो सार्वजनिक जीवन में घड़ी के लटकन की तरह के उलटफेर प्राय: नहीं होना चाहिए।

४. 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० ३२-३३

देश-भक्त नहीं माना जा सकता। श्राम तौर से जिसे गृह अरते हैं यह दे नहीं तेते देते, इससे भले ही उन्हें ईमानदार समका जाय, रोजिन सिफारिक और उपाधियों वहाँ रा के रूप में वो निश्चय ही ख़ूथ बूस देते हैं।...उनमें कर भाव श्रीर सच्ची ईमानदारी का श्रमाव है। 131

मतदाता श्रद्धवारों सं श्रपने विचार बनाते हैं श्रीर श्रद्धानारों की प्रामाणिकता का श्रयः कोई ठिकाना नहीं होता। पार्निमेख्ट की तरह महदाता भी श्रपने विचार पलटते रहते हैं श्रीर कभी स्थिर नहीं होने। बोर्ट प्रस्टदस्त दस्ता बही-बही बार्ते बना दे श्रथवा उन्हें दावर्ते इत्यादि दे हे तो उत्पिक्षी छहाई करने लगेंगे। व

श्राहिंसा श्रीर नैतिक श्रुद्धता के श्रभाय में पार्लमेख्टरी प्रणाली जनतन्त्र-वाद का उपहासमात्र है। जनता के हाथ में वास्तविक स्वराज्य के श्रधिकार नहीं हैं। शासकवर्ग उसका शोषण करता है। पार्लमेख्ट गांधीजी की राय में दासता की निशानी है श्रीर खर्चीला मनोरंजन है—यर्चीला वर्योंकि पार्लमेख्ट बहुत समय श्रीर धन धर्बाद करती है।

पिछले छुछ वपों मे परिचम के विचारकों ने भी पार्लमेग्टरी प्रणाली के दोषों का अध्ययन किया है। निर्वलता के यहुत से स्थलों की श्रोर उनका ध्यान श्राह्मष्ट हुआ है—निर्वाचन-पड़ित के दोप, दलवंदी के वाद-विधान, केन्द्रीकरण और कार्य की श्रिधकता के कारण राजनैतिक श्रांर श्राधिक पुनर्निर्माण के लिए पार्लमेग्ट की श्रयोग्यता, मंत्रि-मंडल श्रीर नीकरशाही की श्रक्ति में बृद्धि, आर्थिक विषमता इत्यदि। गांधीजी के विचार से पश्चिम में प्रजातन्त्रवाट के सफल,न होसकने का कारण इतना संस्थान्नों की श्रप्णंता नहीं है जितना सिद्धान्तों की श्रप्णंता है, विशेषरूप ने हिंसा श्रोर प्रमस्य की उपयोगिता में विश्वास।

यदि किमी समाज ने शुद्ध श्राहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की या जीवन के श्रहिसक-मार्ग को श्रपना जिया तो जनतंत्रवादी राज्य के उपरोक्त दोप बहुत कम हो जायँगे। समाज में संख्या श्रीर परिमाण पर नहीं बक्ति सेवा श्रीर बिजदान में श्रसिन्यक्त होने वाली समक्षा की भावना पर बहुत ज़ीर दिया जायगा। सन् १६३४ में एक बक्तन्य में गांघीजी ने कहा था, "पश्चिम का लोनतंत्र श्रगर सर्वता निष्कल नहीं हो गया है तो श्रीन-परीचा से तो वह गुज़र ही रहा है। वयों न भारत लोकतंत्र

१. 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० ३५-३६

२. 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० ३७

के सच्चे रूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त करे श्रीर उसकी सफलता को प्रत्यक्त प्रकट करे ! अष्टता श्रीर दुंभ लोकतंत्र के श्रिनवार्यपरिणाम नहीं होने चाहिये, खद्यिप श्राज यही बात देखने में श्रा रही है, न
बहुसंख्यक का होना ही जनतंत्र की सची कसौटी है। थोड़े श्रादमियों द्वारा
उन सब लोगों की श्राशा, महत्वाकांचा तथा भावनाश्रों को प्रकट करना
जिनका कि प्रतिनिधित्व करने का वह दाश करते हैं, सच्चे लोकतंत्र के विपरीत
महीं है। मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र का विकास वल-प्रयोग से नहीं हो
सकता। लोकतंत्र का सचा भाव वाहर से नहीं, किन्तु भीतर से उत्पन्न
होता है। 1719

## निर्वाचन

गांधीजी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के विरोधी नही थे। सन् १६२४ में उन्होंने लिखा था, "स्वराज्य से मेरा अर्थ है उन वयस्क स्त्री-पुरुषों की अधिकतम संख्या की निश्चित अनुमित द्वारा भारत का शासन जो भारत में या तो उत्पन्न हों या वस गए हों, जिन्होंने शरीरश्रम द्वारा राज्य की सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का कष्ट उठ।या हो। "व और, "यदि स्वतंत्रता का जन्म श्रिहंसक रीति से हुआ तो (देश के) सभी भाग एक-दूसरे पर आश्रित होंगे और उसप्रतिनिधात्मक केन्द्रीय सरकार की आधीनता में पूरे सामंजस्य के साथ काम करेंगे जिसकी सत्ता का होगा सम्मिलित भागों का विश्वास। केन्द्रीय शक्ति सब वयस्क खी-पुरुषों के मताधिकार पर आधारित होगी और इस मताधिकार का प्रयोग करने वालों में अनुशासन और राजनैतिक जानकारी होगी। "" "

यदि गांधीजी को श्रपने विवेक के श्रनुसार संविधान बनाने की स्वतंत्रता होती तो राज्य का शासन उन थोड़े से प्रतिनिधियों के हाथ में होता जिनको जनता चुनती श्रीर हटा सकती। प्रमुख रूप से श्रहिंसक राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या में कमी सुगम होगी क्योंकि श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक सत्ता विकेंद्रित होगी, राज्य के कर्तव्य सीमित होंगे श्रीर नागरिकों की इच्छा के श्राधार पर वने समुदायों का महत्व उसी श्रनुपात में वढ़ जायगा।

गोलमेज़ कांफ्रोंस में गांधीली गांव पंचायतों के द्वारा प्रतिनिधियों के

=

१. 'कांग्रेस का इतिहास', पृ० ४६६।

२. यं० इं०, भा० १, पृ० ४८८-८६।

रे. ह०, १३-१०-४०, पु० ३२०।

श्रमत्यच चुनाव के पच में थे। असन् १६४२ में भी उन्होंने इसी प्रकार की चुनाव-पदित का समर्थन किया था। उनके श्रमुसार भारत के गांचों का संगठन वहां के नागरिकों की इच्छा के श्रमुसार होगा और उन सबको मत देने का श्रिषकार होगा। यह गांव ज़िले का प्रयन्थ करनेवालों की चुनेंगे और हम चुनाव में प्रत्येक गांव का एक मत होगा। ज़िले के प्रतिनिधि प्रान्तीय प्रतिनिधियों को चुनेंगे और प्रांतीय प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। राष्ट्रपति देश का मुख्य प्रशासक होगा। इस पद्धति से शक्ति का प्राम-इकाह्यों में विकेंद्रीकरण हो जायगा। इन प्रामों में नागरिक स्वेच्छा से सहयोग करेंगे और इससे वास्तविक स्वतंत्रता उपजेगी। इस प्रप्रत्यच चुनाव को शजनतंत्र-वादी समसना भूल होगी। उससे चुनावों की हिंसा, अष्टता, घूसफोरी और उत्तेजना में कमी होगी और उसे विकेंद्रीकरण और राज्य के सीसित कर्तथ्यों की प्रष्टभूमि में रखकर ही ठीक तरह से समसा जा सकता है। गोलमेज़ कांफ्रोंस में गांधीजी विधान-मंग्रल में साधारण समा के श्रतिरिक्त उच्चयों के प्रतिनिधियों की सभा के श्रीर विशेष प्रतिनिधित्व के विरुद्ध थे क्योंकि ये दोनों भी वार्ते श्रमतंत्रवादी हैं। उ

चुनाव के उम्मीद्वारों को आत्मसंयमी, निःस्वार्थ, योग्य धौर पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। उन्हें उस पदलोलुपता, आत्म-विज्ञापन, विरोधियों की बुराई करने धौर मतदाताओं के मनोवैज्ञानिक शोपण से यचना चाहिए जो आज निर्वाचमों की विशेषताएँ हैं। उम्मीद्वार को घोट उसकी सेवा के फलस्वरूप मिलना चाहिए न कि प्रयत्नपूर्वक वोट मांगने से। सभी सार्वजनिक पदों को सेवा की मावना से स्वीकार करना चाहिए और उनसे व्यक्तिगत लाभ की ज़रा भी आशा नहीं होनी चाहिए। "यदि साधारण जीवन में अ २५ ६० की मासिक आय से संतुष्ट है तो उसे मंत्री धनने पर या धन्य कोई सरकारी पद प्रहण करने पर २५० ६० की धाशा करने का कोई

१. 'दि नेशन्स वाएस', पृ० १८।

२. तुई फिशर, अपर उद्धृत, पृ० ५५ ग्रौर ८०।

सत्याग्रही राज्य मे गाव का प्रवन्ध करने वाली पचायत के ५ मेवर होंगे जिनका चुनाव प्रतिवर्ष गाव के वयस्क नर-नारियों द्वारा होगा। पंचायत समिलित व्यस्थापिका, कार्यपालिका, ग्रौर न्यायालय होगी। गांव के जनतन्त्र का त्राधार होगा व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य, ग्रोर गाव का शासन ग्रहिसा के नियम के ग्रानुसार होगा। ह०, २६-७-४०, ए० २३=।

श्रिविकार नहीं है।" सत्याग्रही स्वार्थ की नहीं जनहित की कामना करता है श्रीर उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उसका सरकारी पद प्रहण करना मनुष्य जाति के प्रति प्रेम श्रीर उसकी सेवा करने की इच्छा का घोतक है। जहां तक सत्याग्रही का संबंध हैं, "मनुष्यों पर सत्ता का पूर्ण रीति से मनुष्यों (की सेवा) के लिए सत्ता में समावेश हो जाता है।"

जहां तक मतदाताओं का सम्बन्ध है, गांधीजी के अनुसार, 'मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यता, संपत्ति या पद नहीं, शरीर-अम होना चाहिए... साजरता या संपत्ति की कसौटी क्यर्थ सावित हुई है। शरीर-अम से उन सब को अवसर मिलता है जो राज्य के हित में और शासन में भाग लेना चाहते हैं। ''' शरीर अम पर आधारित मताधिकार राजनीति में शरीर-अम के आदर्श का—जो मनुष्यों को स्वावलम्बी और निढर बनाना चाहता है—अयोग है। यदि मतदाता इस आदर्श को समम-वृक्तकर अपना लें तो राजनीतिज्ञ उनको अपने हाथ की कठपुतली न बना सकेंगे। ' उसे अपनाने से जनता में सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिरोध करने की जमता का विकास होगा और राज्य दो वर्गों में विभाजित होने से बच जाएगा—एक तो शोषक, अवसरवादी शासकों का

१, ह०, ३-६-३८, पृ० २६२।

श्रादर्शनादी दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति को श्रारिश्रम द्वारा जीविका प्राप्त कर लेना चाहिए श्रीर सार्वर्जानक कर्तव्यो का पालन विना वेतन के सेवा की भावना से करना चाहिए। किन्तु यह सुदूर भविष्य में ही संभव हो सकता है। वर्तमान परिस्थित में गाधीजी इस वात के विरुद्ध थे कि सरकारी नौकरों का वेतन राष्ट्रीय श्राय के श्रनुपात की श्रपेचा श्रधिक हो। बुनियादी श्रधिकारों के वारे में वराची काग्रेस के प्रस्ताव के श्रनुसार उच्चतम सरकारी श्रधिकारी को ५०० रु० से श्रधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए। किंतु मूल्यों में श्रसाधारण वृद्धि के कारण उच्चतम वेतन की यह सीमा मूल्यों में वृद्धि के श्रनुपात से श्रधिक वढ़ गई है। 'लंदन टाइम्स' ने एक वार पर्याप्त वेतन की परिभापा यह की थी कि वेतन इतना पर्याप्त होना चाहिए कि किसी भी सार्वजनिक भावना रखने वाले व्यक्ति के किसी पद के स्वीकार करने में ग्राडचन न पढ़े किन्तु दूसरी श्रोर वेतन इतना श्रधिक भी न होना चाहिए कि उसके श्राकर्षण से व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में श्रावें। देखिए इ०, ७-६-३७।

२. डवल्यू० ई० हाकिंग, 'मैन ऐंड दि स्टेट', पृ० ३१६।

३. यं ० इं०, मा० २, पृ० ४३५-३६।

४. ह०, २-१-३७, पृ० ३७३।

छोटा-सा वर्ग श्रीर दूसरा निष्किय, विना सोचे श्राहा मानने वाले शामितों का वर्ग ।

गांधीजो की राय थी कि केवल उन्होंको मतदाता यनने का श्रिषकार होना चाहिए जिनकी श्रवस्था १८ वर्ष से श्रिषक श्रीर १० वर्ष से कम हो। पचास वर्ष से श्रिषक श्रवस्था के व्यक्तियों के दाय मे राजनैतिक शांक न होगी, उनका केवल नैतिक प्रभाव होगा।

## बहुमत श्रीर श्रन्यमत

श्रहिसक क्रांति से स्थापित राज्य श्राध्यात्मिक कनतन्त्र होगा। इस जनतंत्र में साधारण रीति से निर्ण्य बहुमत द्वारा होंगे, किंतु ऐसा सय परिस्थियों में नहीं होगा। राज्य में किसी धर्मित्रशेप या सांस्कृतिक समुदाय से संवन्धित मामलों में निर्ण्य का श्रधिकार उसी समुदाय को होगा। श्रावरयक मामलों में श्रव्यमत के मतमेद की यहुमत उपेचा न करेगा यिक उसका बहुत ध्यान रखेगा। गांधीजी जिखते हैं, ''श्रन्तरात्मा सम्यन्धं मामलों में बहुमत के नियम के जिए स्थान नहीं है।'' बहुमत के नियम पर नीमित रूप से व्यवहार हो सकता है, श्रयांत् तक्रसीजी मामलों में व्यक्ति को यहुमत की बात मानना चाहिए। किन्तु बहुमत का निर्ण्य चाहे जिस शकार हो उसे मान जेना इ.सता है। जनतन्त्र वह राज्य नहीं है जिसमें लोग मेहों की तरह कार्य करते हैं। ''वहुमत का यह श्रर्थ नहीं कि वह एक व्यक्ति की भी राय को, यदि वह ठक है, दवा दे। एक व्यक्ति की राय को यदि यह ठीक है यदुतों की राय की श्रपेचा श्रिषक महत्त्व देना चाहिए। सच्चे जनतंत्र के सर्वध में यह मेरा मत है।''

महत्वपूर्ण सिद्धान्तों से संबंध रखने वाले प्रश्नों में भिन्न राय वाले श्रह्ममत को बहुमत की इच्छा को मानने को विवश करना श्राटंसा के विपरीत है श्रीर सत्याग्रही श्रह्ममत उसका प्रतिरोध करेगा। ऐसे मामलों मे बहुमत श्रीर श्रह्ममत के लिए एकमात्र मार्ग है सममा-बुमाकर या स्वयं कष्ट-सहन हारा प्रतिपद्यी के मत-परिवर्तन का प्रयस्न करना।

इस प्रकार श्रिहिंसक जनतंत्र में युमत के श्रत्याचार के लिए स्यान न होगा । श्रह्यमत का सम्मान, जिम पर गांधीजी ज़ोर देते हैं, यहुमत की उदार-

१. ह०, २-३-४७, पृ० ४५।

२. यं० इं०, भा० १, पृ० ८६०।

३. यं० इं०, भा० १, पृ० ८६४-६४।

<sup>∨</sup> माधीली का २८–६–४४ का वक्तव्य I

हृदयता है। वूसरी श्रोर श्रल्पमत का कर्तन्य है कि वह बहुमत के निर्शंय को—जबतक वह उनकी नैतिक भावना के विरुद्ध न हो—माने, क्योंकि इसके बिना सामाजिक जीवन श्रोर सामृहिक स्वराज्य श्रसंमव है।

गांधीजी के अनुसार राज्य का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। धर्म ज्यक्तिगत मामला है। यदि किसी राज्य के सब निवासी एक ही धर्म के माननेवाले हैं तो भी राज्य को धार्मिक मामलों में इस्तचेप नहीं करना चाहिए। सन् १६४६ में उन्होंने कहा था, 'यदि मैं अधिनायक होता तो धर्म और राज्य पृथक होते। धर्म मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसके लिए जान दे दूंगा। लेकिन वह मेरा व्यक्तिगत मामला है। राज्य का उससे कोई संबंध नहीं है।.... वह प्रत्येक का व्यक्तिगत मामला है। राज्य के नियमों को माननेवाले नागरिक को बिना किसी स्कावट के किसी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को किसी धार्मिक समुदाय की धन से सहायता भी नहीं करनी चाहिए। जो धार्मिक समुदाय अपने धर्म के प्रचार के लिए धन का प्रवन्ध नहीं कर सकता और राज्य का मुँह ताकता है वह सच्चे धर्म से अनिमज्ञ है। धार्मिक शिक्षा राज्य का नहीं धार्मिक समुदायों का कार्यचेत्र है। राज्य के स्कूलों में केवल उन्हीं नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा होनी चाहिए जो संसार के सब प्रमुख धर्मों को सामान्य रूप से मान्य हैं। व

श्रहिंसक जनतंत्र उच्चतम प्रकार का राज्य है जिसकी मनुष्य कल्पना कर सका है। निस्संदेह इस प्रकार के राज्य की पूर्वमान्यता यह है कि मनुष्य श्रपने जीवन का नैतिक सिद्धान्तों वे श्रनुसार पुनर्निर्माण करे श्रीर उसका जीवन वासना-प्रियता का नहीं समाज-सेवा का जीवन हो। श्रहिंसक राज्य का श्रस्तित्व श्रादशों की एकता की हढ भावना के श्राधार पर ही संभव है श्रीर इस नैतिक वातावरण का विकास श्रहिंसक मार्ग से ही हो सकता है।

## अल्पतम राज्यकार्य

राज्य साध्य नहीं एक साधनमात्र है। श्राहिंसक राज्य का ध्येय है सब के श्रिधिकतम हित की साधना। इस उद्देश्य से वह न्यक्ति की विकास का श्रिधिकतम श्रवसर देगा। लेकिन राज्य-हिंसा पर श्राधारित है, निर्धनों का श्रीपण करता है और नागरिकों को कार्यविशेष के लिए यदि श्रावश्यक हो तो यल-प्रयोग द्वारा मजबूर करके उनके व्यक्तिगत स्वशासन या स्वराज्य का

१. ह०, १-७-३६, पृ० १८५ |

२ ह०, २२-६-४८, पृ० ३२१, १७-३-४७, पृ० ६३, २३-३-४७, पृ० ७६; २४-८-४७, पृ० २६२; और ३१-८-४७, पृ० २६७, ३०२।

चेत्र संकुचित दरता है। इसलिए प्रमुख रीति से ग्रहिंसफ समाज में राज्य को क्रम-से-कम शासन करना चाहिए और कम-से-कम यल का प्रयोग करना चाहिए। जनता के नैतिक विकास के अनुपात में उसे अपना शासन-कार्य घटाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे श्रन्त में राज्य का लोप हो जाय शीर स्वयं-संचालित सुन्यवस्थित ग्रराजकता की स्थापना हो जाय।

राज्य के कम-से-कम शासन करने के बारे में गांधीजी लिएते हैं, ((स्वरासन (स्वराज्य) का श्रर्थ है सरकारी नियन्त्रण से, सरकार विदेशी हो या राष्ट्रीय, स्वतन्त्र होते का ग्रानवरत प्रयत्न । स्वराज्य-की सरकार एक शोचनीय स्थिति होगी यदि जनता जीवन की प्रत्येक यात की ज्यवस्था के िलए उसके (सरकार के) सहारे रहे। "2 "में मानता हूं कि छुछ ऐसी याते हें जो राजनैतिक शक्ति के विना नहीं हो सकतीं, लेकिन बहुत सी श्रीर ऐसी बातें हैं जो राजनैतिक शक्ति पर तिनक भी निर्भर नहीं है। इसीलिए थोरो के से विचारक ने कहा है कि, 'वह सरकार सबसे श्रच्छी है जो कम-से-कम शासन कारती है। इसका अर्थ है कि जब जनता का राजनैतिक शक्ति पर प्रधिकार हो जायगा, तो जनता की स्वतन्त्रता के साथ हस्तचेप कम-से-कम होगा। हूसरे शब्दों में वही शष्ट्र वास्तव में जनतन्त्रवादी है जो विना राज्य के बहुत हस्तहेप के ही श्रपती व्यवस्था सुचार श्रीर कारगर रीवि से कर लेता है। इस दशा की श्रतुपिस्थिति में सरकार का रूप नामसात्र के लिए ही जनतन्त्र-वादी है। 133

यदि कोई राष्ट्र यीरों की अहिंसा को अपनाले और प्रहिसक प्रतिरोध हारा श्रन्याय श्रीर शोषण को दूर करने की समता प्राप्त कर ले तो 'कम-स-क्म शासन<sup>) व्यवहार्य हो जायगा, क्योंकि स्वतन्त्रता श्रांतरिक नैतिक विकास</sup> के फलस्वरूप प्राप्त होगी। स्वतन्त्रता की स्थापना के पूर्व की श्रहिंसक क्रांति में जनता की स्वेच्छापूर्वक सहयोग करने की चमता प्राप्त हो जायगी श्रीर वह यह सीख लेगी कि सामाजिक जीवन का संचालन दिस प्रकार स्वेच्छा पर श्राधारित समुदायों द्वारा हो सकता है। श्रहिंसक राज्य में जीवन सरल होगा शक्ति विकेन्द्रित होगी, वर्ग-संवर्ष श्रीर युद्धवाद का श्रमाव होगा श्रीर इसिलए आधुनिक राज्य के बहुत से कार्य अनावश्यक हो लाथों। इसके श्रांतिरिक्त राज्य-कार्य का श्रौचित्य श्रौर परिमाण इस यात पर निर्भर है कि जनता अपेलाकृत अधिक महत्व दूसरों के आक्रमणकारी कार्यों के विरद सुरणा को

१. यं० इं०, भा० ३, ए० ५६०।

२. यं० इं०, मा० २, ए० २६०।

३. ह०, ११-१-३६, पृ० ३८०।

य्यर्थात् फ़ानूनों द्वारा स्थापित शान्ति श्रीर बुग्यवस्था को, देती है या कार्य करने की स्वतन्त्रता को। श्रहिंसक राज्य में उपरोक्त श्राक्रमणकारी कार्यों की संख्या बहुत घट जायगी श्रीर जनता उनको दूर करने की श्रहिंसक पद्धति को श्रपना चुकेगी। इस कारण भी राज्य का कार्य-चेत्र संकुचित हो जायगा।

राज्य कार्य क्रमशः क्म हो जायगा श्रौर स्वेच्छा पर श्राधारित समुदायों के हाथ में श्रा जायगा। किन्तु गांधीजी चरमवादी नहीं थे। वह प्रत्येक मामले का निर्ण्य उसके गुण-दोष के श्रनुसार करने थे श्रौर जिस बात में भी राज्यकार्य के जनहित में सहायक होने की सम्भावना हो वह राज्य में श्रविश्वास करते हुए भी उस राज्य-कार्य का स्वागत करते थे। इन कार्यों में राज्य का ध्येय होना चाहिए जनता की सेवा। जबतक उच्च वर्गों का लोप त हो जाय राज्य को उनके हित का भी वहां तक ध्यान रखना चाहिए जहां तक वह हित जन-साधारण के हित से मेल खाता है श्रौर उसके विरुद्ध नहीं है। गांधीजी इस बात पर ज़ोर देते थे कि जन-विरोधी हितों में श्रावश्यक परिवर्णन होना चाहिए श्रौर यदि यह श्रसम्भव है तो उसे दबाना चाहिए।

राज्य अपना कार्यं कम-से-कम बल-प्रयोग द्वारा करेगा। इस अध्याय के अन्तिम भाग में इस बात का विवेचन है कि किस प्रकार अहिंसक राज्य विदेशी आक्रमण का सामना करेगा। राज्य के अन्दर बल-प्रयोग की आवश्यकता अपराधों और हिंसक दंगों के सम्बन्ध में—जिनसे समाज का अस्तित्व संकट में पढ़ जाता है—होती है।

# अपराध और जेल

जैसा कि सातवें श्रध्याय के श्रन्त में बताया जा चुका है, श्रपराध एक प्रकार का रोग है जिसका काग्या श्रिष्ठकतर सामाजिक दोष हैं। वीरों की श्रिहंसा से सामाजिक, राजनैतिक श्रीर श्रार्थिक संस्थाश्रों का सुधार हो जायगा श्रीर वह न्याय, समता श्रीर श्रातृत्व पर श्राधारित हो जायंगी। सरकार "जनता के श्रिष्ठकतम हित पर श्राधारित नैतिक सत्ता द्वारा शासन करेगी।" सामाजिक नैतिकता के दवाव से नागरिक श्राज की श्रपेशा कहीं श्रिष्ठक सामाजिक कर्तव्य का स्वतः पाजन करेंगे। सत्याग्रही नागरिक श्रपराधी के प्रति श्रहिसक वर्ताव करेगा श्रर्थात् श्रपने जीवन को सुधार कर श्रपराधी को

१. यं० इं०, १७-६-१६३१।

२. इ०, २७-४-१६४०, पृ० १०८।

रे. ह०, १३-७-१६४०, पृ० १६७; ११-⊏-४६, पृ० २५५ ।

खुधारेगा । इस प्रकार श्रहिंसक राज्य में श्रपगच श्रीर चल-प्रयोग कम हो नार्थंगे।

किन्तु श्रपराघों का लीप न होगा क्योंकि श्रहिंसक राज्य के नागरिक श्रादर्श सनुष्य न होंगे। राज्य में कुछ समाज-विरोधो मनुष्य होंगे जो श्रारम-संयम को कमी के कारण हिंसा का सहारा लेंगे श्रीर क़ानुनों की श्रवहा करेंगे। इस प्रकार क़ानून के विरुद्ध शराय बनाने का हवाला देते हुए गांधीजी ने एक वार लिखा था, "कुछ-कुछ लो वह शायद श्रन्तिम दिन तक उसी प्रकार खलता रहेगा जैसे चोरी।" जब श्रहिंसक राज्य की स्थापना होगी तय संभव है कि कुछ हिंसक संगठन श्रहिंसक सरकार के विनाश का प्रयत्न करें। गांधीजी के श्रनुसार "कोई भी सरकार विना सार्वजनिक शान्ति को सकट में डाले ग़ेर-सरकारी सैनिक संगठनों को कार्य करने की श्राज्ञा नहीं है सकती।" सस्याग्रही राज्य श्रपराधों को सहन न करेगा श्रीर न नागरिको की स्वतन्त्रता को श्रपराध्युक्त स्वच्छन्दता में परियात होने की श्राज्ञा देगा। श्रपराधां को उपेचा नहीं की जा सकती क्योंकि वह वातावरण को हिंसक बनाते हैं शौर सुक्यवस्थित समाज के विनाशक हैं शौर 'कोई भी सरकार जो सरकार कहलाने के योग्य है विश्वञ्चलता को सहन न करेगी। ''

व्यक्तिगत रूप से गांधीजी हिंसा करनेवालों को भी दंढ देने के लिए जेल में रखने में विश्वास नहीं करते थे। वास्तव में वह व्यक्तिगत या सार्व-जिल अपराधों के लिए दंढ-प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। यदि व्यवस्था उनके हाथों में छोड दी लाती तो वह जेलों के दरवाज़े खोल देने और हत्या करनेवालों को भी छोड़ देते। लेकिन समाज की वर्तमान परिस्थिति में यह अव्यवहार्य श्रादर्श है। इसीलिये सन् १६३७ में गांधीजी ने लिखा था, ''व्यक्तिगत रूप से मुक्ते सभी श्रपराध के मामलों में जिनकी हम करपना कर सकते हैं, दंढ और दंड-सम्बन्धी रुकावटों से बचने का कोई मार्ग नहीं मिला

१. जपर श्रध्याय ७ का श्रन्तिम भाग देखिए ।

२. ह०, ३१-७-३७, पृ० ८६

३. ह०, १३-४-४०, पृ० ८६।

४. इ०, ६-३-४०, पृ० ३१।

५. गाधी-म्रार्विन समभौते के वाद गाधीजी का वक्तव्य, 'हिन्ट्री ग्रॉव दि काग्रेस', पृ० ७५३।

६. इ०, ४-६-३७, पृ० २३३।

७. डी० जी० टेंडुल्कर श्रादि, 'गाधीजी, हिज लाइफ ऐंट वर्फ', पू० ३८१।

है।" लेकिन उनके श्रनुसार दंड चालू रहेगा यद्यपि वह श्रहिंसक होगा।" श्रहिंसक राज्य में श्रपराध तो होंगे, किन्तु किसी को श्रपराधी न माना जायगा क्योंकि सनुष्य सभी श्रपराधों को, हत्या को भी, एक प्रकार का रोग संममकर क्यवहार करेंगे।"

सत्याग्रही राज्य श्रपराधियों के प्रति कम-से-कम बल का प्रयोग करेगा। राज्य का उद्देश्य अपराधी से यदला लेना या दंड के डर से श्रपराधों को रोकना नहीं होगा। यह दोनों उद्देश्य, जैसा कि बारवार जेल जाने वाले श्रपराधियों की बढ़ी संख्या से सिद्ध होता है, श्रपराधी की सामाजिक-वृत्ति को क़'ठित करते हैं और समाज और अपराधी दोनों के लिए हानिकर हैं। सत्याग्रही राज्य में दंढ का उद्देश्य होगा अपराधी का सुधार । अर्िसक दंढ-विधि में प्रपराधी की आजकल की तरह डराने-धमकाने, अपमानित करने ग्रीर यंत्रणा देने का स्थान न होगा। प्रकट है कि मृत्यु-दंड का जो श्रहिंसा के विपरीत है अन्त हो जायगा। श्रहिंसक राज्य में मनुष्य-हत्या करने वाला श्रपराधी सुधार-गृह में भेज दिया जायगा श्रीर वहां उसे अपने को सुधारने का अवसर मिलेगा। 3 गांधीजी के अनुसार मृत्यु-द्गड और दूसरे प्रकार के दएखों में परिमाणात्मक ही नहीं गुणात्मक भेद भी है। श्रन्य प्रकार के दण्ड रद्द किये जा सकते हैं और उस व्यक्ति को जिसको अनुचित दश्ड दिया गया है हर्जाना दिया जा सकता है। "किन्तु एक बार मनुष्य के मारे जाने पर द्रव्ह न तो रह किया जा सकता है न उसके लिये हर्जाना दिया जा सकता \$ 1228

सम्मवतः गांधीली इस वात के पत्त में थे कि अपराघी के सुधार के लिए, सभी आहेंसक मार्गों का उपयोग किया जाय। उदाहरण के लिए, अपराघियों की मनोविज्ञान-विशेषज्ञों के द्वारा परीचा और चिकित्सा होनी चाहिए; उन्हें उचित रीति से शिचा देनी चाहिए और इस शिचा में किसी उत्पादक दस्तकारी की शिचा भी सम्मिल्त होनी चाहिये; अपराधी को अफ़सरों की देखरेख में आज़माहशी रिहाई देने की विधि का प्रयोग होना चाहिए; अपराधियों की शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए; और अपराधियों को जनतन्त्रवादी रीति से यथासम्मव स्वयं अपना प्रवन्ध

१. ह०, २३-१०-३३, पृ० ३०८।

२. ह०, ५-५-४६, पृ० १८४।

३. ह०, २७-४-४०, पृ० १०१।

४. यं० इं०, मा० २, पृ० दहर।

करने का श्रवसर देना चाहिए। किन्तु गांधीजी के श्रनुसार जेलों को प्रीर हैंट रखने की प्रथा को चालू रखना चाहिए।

सन् १६३७ ई० में जब कांग्रेस ने पहिली बार प्रांतों में शासन का भार सम्भाला तव गांघीजी का यह सुकाव था कि जेलों को सुघार-गृह छोर कारम्हानों में परिवर्तित कर दिया जाय। वह दण्ड देने का स्थान श्रीर व्यय की मद न रह कर सुधार-गृह श्रीर स्वावत्तम्यी हो जायं। जेलों के सुधार के लिए गांघीजी ने सन् १६२२ में, जय वह क़ैदी थे एक योजना यनाई थी। योजनायह थी कि 'वह घन्धे जिनसे श्राय नहीं होती वन्द पर दिए जायं। सभी जेलें कताई-बुनाई की संस्थाएं वन जाएं। उनमें (जहां सम्भव हो) कपास पैदा करने से लेकर श्रच्छे-से-श्रच्छा कपडा बनाने तक का सब काम हो...केंदियों के साथ घुणा के योग्य अपराधियों की तरह नहीं, टोप-युक्त व्यक्तियों की तरह वर्ताव हो। वार्डर क्लेंदियों के लिए श्रातंक का कारण न हों; बिक जेत के अफ़सर उनके मित्र और शिचक हों। एक ग्रनियार्य शर्त यह है कि राज्य जैल में उत्पन्न सब खादी लागत मृत्य पर प्रतीव से । यदि इससे श्रधिक खादी हो तो जनता उसे थोड़े से श्रधिक मूल्य पर ख़रीड सके जिसमें एक विक्री-गोदाम चलाने का व्यय निकल आए।" गांघीजी को विश्वास था यदि उनके सुमावों के श्रनुसार काम हो तो जेलाख़ाने गांवों से सम्बन्धित हो जायं, उनके द्वारा गांवों में खादी का सन्देश पहुंचे श्रीर छुटे हुए कैदी राज्य के श्रादर्श नागरिक वन जायं।3

खादी के साथ गांधीजी दूसरे धन्धे भी रखते। गांधीजी इतना तफ़सील की थातों पर ज़ोर नहीं देते जितना इस सिद्धान्त पर कि जेलज़ानों को समाग द्वारा श्रपराधियों से बढला लेने के साधन नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह बात तो स्वयं समाज की गोगावस्था का चिन्ह है। जेलज़ानों को सुधारगृह, श्रस्पताल श्रीर स्फूल का मिश्रण समक्तना चाहिए श्रीर उनका उद्देश्य होना चाहिए दोप-युक्त न्यक्तियों को श्रहिसक जीवन-मार्ग की शिषा देना।

गांधीजी यह मानते हैं कि क्रैट करना एक प्रकार का टएट है, दल-प्रयोग है श्रीर छुद्ध श्राहिंसा के विरुद्ध है। अशहिंसक जेल या श्राहिंसक हैद में उसी प्रकार का श्रान्तरिक विरोध है जैसे श्राहिंसक राज्य मे। किंतु जेलख़ाना

१ य० इं०, भा० १, पृ० १११⊏ श्रोंर ११२२ ।

२. ह०, १७-७-३७, पृ० १८०

३. ह०, ३१-७-३७, पृ० १६८; २-११-४७, पृ० ३६५-६६ ।

४. ह०, ८-१-३८, पृ० ४११, महादेव देसाई का लेख 'नो काग्प्रोमार्ज'।

५. य० इं०, भा० २, पृ० ८६२ ।

राज्य श्रीर समाज के श्रतुकूल होगा श्रीर उसका उहेश्य होगा बल-प्रयोग को श्रधिक-से-श्रधिक घटा देना ।

त्रहिंसक राज्य में आंतरिक दंगों की संख्या में भी बहुत कमी होगी। समुदायों में पारस्पिक संघषों के अवसर बहुत ही कम होंगे। इसके अतिरिक्त जनता दंगों से अहिंसक रूप से निपटाने की जमता प्राप्त कर चुकेगी। गांधीजी लिखते हैं, ''जबतक हम शुद्ध अहिंसा से ओत-प्रोत नहीं है, हम सम्भवतः अहिंसा हारा स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते। हम तभी ( अहिंसक रीति से ) सत्ता प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा बहुगत हो, या दूसरे शब्दों में, जब जनता का विशाल बहुमत अहिंसा के नियम के अनुसार चलने को राज़ी हो। जब यह शुम परिस्थित आ जायगी तब हिंसा की भावना का लगभग लोप हो चुकेगा और आंतरिक अशान्ति पर नियंत्रण हो चुकेगा।" इस प्रकार श्रहिंसक राज्य में साम्प्रदाधिक दंगों की और मज़दूरों-सम्बन्धो चिन्ताजनक अशान्ति की बहुत ही कम सम्भावना होगी, क्योंकि अहिंसक बहुमत का प्रभाव इतना अधिक होगा कि उसको समाज के प्रमुख अंशों का सम्मान प्राप्त होगा। '

# पुलिस और फौज

गांधीजी यह मानते हैं कि अहिंसक राज्य में भी पुलिस आवश्यक होगी। विकिन वह पुलिस के वर्तमान हिंसक तरीकों को सुधार कर उसमें आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं। वह सत्याप्रही राज्य के पुलिस के सिपाही में शांति-सेवा के स्वयं-सेवकों की सी योग्यता चाहते हैं। वह लिखते हैं, ''किन्तु सेरी धारणा की पुलिस आज की पुलिस से नितान्त भिन्न प्रकार की होगी। उसके सदस्य अहिंसा में विश्वास करने वाले होंगे। वह जनता के स्वामी महीं सेवक होंगे। जनता की स्वामाविक प्रवृत्ति उनको प्रत्येक प्रकार की सहायता देने की होगी और पारस्परिक सहयोग द्वारा वह सुगमता से दंगों की—जिनकी संख्या लगातार घटती रहेगी—ज्यवस्था कर सकेंगे। पुलिस के पास हथियार होंगे, किन्तु उनका प्रयोग यह कभी हुआ भी तो वहुत कम होगा। वास्तव में पुलिस के सिपाही सुधारक होंगे। और उनका पुलिस सम्बन्धी कार्य लुटेरों और डाकुओं तक सीमित होगा। ''' अरेर

१. ह०, १-६-४०, पृ० २६२।

२. यं॰ इं॰, भा॰ १, पृ॰ २८४, ६४१ और १०८६; ह॰ १०-२-४०, पृ॰ ४४१ श्रीर ६-३-४०, पृ॰ ३१।

३. ३०, १-९-४०, पृ० २६५ । किशोरलाल मश्रुवाला के अनुसार "श्रपराघों

sired. FITEUR

शाहिंसक राज्य के नागरिक उचित श्रावत्यकता से श्रीवक सम्पत्ति का उपयोग इस्टी की भांति करेंगे। निजी सम्पत्ति के श्रीवकार के श्रभाव के कारण लुटेरों श्रीर डाकुओं की सरुगा में यहत कमी हो जायगी।

गांधीजी पुलिस को हथियार रखने की श्राज्ञा देते हैं, क्योंकि उनका एक कर्तन्य होगा श्रपराध करनेवालों को लेलख़ानों में श्रिहंसक इलाज के लिए गिरफ़्तार करना। पुलिस कुछ टोप-युक्त मनुष्यों को, उटाहरण के लिए हत्या करने पर तुले हुए पागल थी, नियंत्रण में रखने के लिए शरीर-शक्ति का प्रयोग भी करेगी। इसी प्रकार गांधीजी श्रपराधों को रोकने के लिए शश्र-गैंस सरीखे श्राधनिक उपकरणों के उपयोग के पच में हैं।

पिछले युद्ध से पहिले गांतों में कांग्रेस सरकारों ने साम्प्रदायिक दंगों और मज़दूरों से सम्बन्धित श्रशांति को द्याने में शान्तिमय साधनों तक सीमित न रहकर पुलिस और फ़ौज का भी प्रयोग किया था। गांधीजी ने इसे श्रजुचित बताया था और लिखा था, "जहाँ तक कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों को पुलिस श्रीर फ्रीज का प्रयोग करने के लिये विवश होना पदा उसी परिमाण में मेरी राय में हमें श्रपनी श्रसफलता स्वीकार करना चाहिए।" वह पुलिस के नहीं उसके श्राधुनिक रूप के श्रीर नितांत हिंसक तरीज़ों के विरुद्ध थे। श्राज की पुलिस के बिना काम न चला सकना श्रहिंसक साधनों हारा शक्ति पर श्रिषकार रखने की जमता के श्रमाव का सुचक है।

जहाँ तक फ़ीज का सम्बन्ध है सन् १६३७ से पूर्व यह फ्रीज रखने के जिये तैयार थे<sup>3</sup>। किन्तु जब प्रान्तों में कांग्रे स-मन्त्रिमण्डलों का शासन था तय

सेना न रखने की स्थिति तक पहुँचने के लिये भारतीय राष्ट्र को वर्ष् युग

को रोकना पुलिस का वास्तविक कर्तव्य होना चाहिए । ग्राजकल ध्यावहारिक रूप मे यह कर्तव्य है ग्रपराधियो की देख-भाल करना ग्रौर ग्रपराध होने के बाद उनको खोजना ग्रौर गिरफ्तार करना ।" देखिए मश्रुवाला, 'प्रेविटकल नान्वायोलेन्स', पृ० २१ ।

१. ह० ६-३-४०, पृ० ३१ ।

२. इ० १३-७-४०, पृ० १६७ ।

३. य० इ०, मा० १, पृ० ६४१ श्रीर १०८६ श्रीर य० इं०, मा० २, पृ० ६२४ । गाधी-श्रविन सिंघ के दूसरे दिन उन्होंने पत्रकारों के माथ मुलाकात मे इस प्रश्न के जवाब मे कि क्या वह इस बात की सम्भावना देखते थे कि जब 'पूर्ण-स्वराज्य' मिल जाय तो राष्ट्रीय-सेना हटा ली जायगी, उन्होंने कहा था, "स्वप्तदृश के तौर पर उत्तर है. हा । लेकिन मेरा विन्तार है मेरे जीवन-काल में मेरे लिये ऐमा देख सकना सम्मव न होगा । विल्कुल

उन्होंने श्रान्तरिक शांति की श्रोर नागरिकता के श्रधिकारों की रहा के लिये फ़ीज के प्रयोग को श्रनुचित ठहराया था। उन दिनों श्रोर पिछले युद्ध के समय वह विदेशी श्राक्रमण से बचाव के साधन के रूप में फ्रीज के निश्चित रूप से विरुद्ध थे।

नवस्वर १६४६ में बिहार के सास्प्रदायिक दंगे के दिनों में पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने एक वक्तव्य में कहा था कि सरकार साम्प्रदायिक बर्वरता को दबाने के लिए यदि श्रावश्यकता हुई तो हवाई बहाज़ों से बम भी गिराएगी। लेकिन गांघीजी के श्रनुसार यह दंगों के द्यानेका श्रंग्रेज़ी तरीका था जिसका उपयोग देश की स्वतन्त्रता के लिए विनाशक होगा। सन् १६४६ में उन्होंने लिखा था. "सच्चे जनतन्त्र को किसी भी प्रयोजन के लिए सेना पर श्राश्रित नहीं रहना चाहिए। सैनिक सहायता पर निर्भर रहने वाला राज्य नाममात्र का जनतन्त्र हो जायगा। सैनिक शक्ति मस्तिष्क के स्वतन्त्र विकास में बाधा टालती है। वह मनुष्य की श्राक्मा का विनाश करती है।" १ दिसम्बर सन् १६०७ के प्रार्थना-प्रवचन में उन्होंने कहा था, "सुक्ते विश्वास है कि श्रगर हिन्दुस्तान ने अपनी अहिंसक शक्ति नहीं बढाई तो न तो उसने अपने बिए कुछ पाया श्रीर न दुनिया के लिए। हिन्दुस्तान का फ्रीनीकरण होगा तो वह वरवाद होगा और दुनिया भी वरवाद होगी"।3 गांघीजी सदा, राष्ट्रीय सरकार के शासन में भी, प्रनिवार्य सैनिक शिचा के विरुद्ध थे। द उनका मत था कि श्रहिंसक राज्य के प्रत्येक गांव को श्रात्म-रचा के बारे में स्वावलम्बी होना चाहिए। ''मेरी धारणा की प्रत्येक ग्राम इकाई को उनना ही शक्तिशाली होना

लग सकते हैं। सम्भव है कि मेरी श्रद्धा की कमी मेरी इस निराशावादिता का कारण हो। लेकिन मैं इस सम्भावना का निराकरण नहीं करता। वर्तमान सामूहिक जागृति की श्रीर श्रिहंसा पर लोगों के दृढ़ता से कृपम रहने की—श्रपवादों को छोड दीजिये—किसे श्राशा थी श्रीर इस वात से मुक्ते निश्चित रूप से कुत्र श्राशा होती है कि निकट मिवष्य में भारतीय-नेता साहस के साथ यह कह सकेंगे कि श्रव उन्हें किसी सेना की श्रावश्यकता नहीं। श्रसैनिक ( श्रांतरिक ) कार्यों के लिये पुलिस पर्याप्त समभी जानी चाहिये।" 'हिस्ट्री श्रांव दि काग्रेस', पृ० ७६२, 'कांग्रेस का इतिहास', पृ० ३६१।

१. ह०, २३-१०-३७, पृ० ३०८, 'सिनिल लिबर्टोज', शीर्षक लेख।

२. इ०, ६-६-४६, पृ० १७६।

 <sup>&#</sup>x27;प्रार्थना प्रवचन', दूसरा खरड, पृ० १६७ ।

४. यं० इं०, २४-६-२५।

चाहिए जितना कि प्रधिकतम शक्तिशाली।"

पुलिस और फ्रील आधुनिक जनतंत्र में ज़ानून के आवश्यक शह माने जाते हैं। गांधीली सत्याप्रद्दी राज्य में ज़ानून के इन ग्रहों के काट टेने के पण में थे। वह विशेषरूप से फ्रीज के विरुद्ध थे। यद्यपि पुलिस रहेगी पर उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो जायगा। यद्यपि गांधीजी वल-प्रयोग के लिये कुछ परिस्थितियों में छूट देते थे, यह याद रखना चाहिए कि वल-प्रयोग का स्थान प्रध्निम है; उसका प्रयोग तभी होगा जय आहिंसक साधनों का उपयोग नहीं हो सकता। इस प्रकार गांधीजी अपराध थार अशांति की हिंसा की शपेज़ा सुधारक-द्वा की हिंसा को कम हानिकर समक्त थे। दवड के रूप में वल-प्रयोग आहिंसा की अपूर्णता का नहीं मानवी अपूर्णता का चिन्ह है। पूर्ण रूप से आहिंसक मनुष्य अपनी उच्च नैतिकता के कारण हिंसा का प्रयोग न करेगा और हिंसा उसके लिये वेकार हो जायगी। उसकी शहिसा सभी परिस्थितियों में पर्याप्त होगी। ने गांधीजी अल्पतम श्रहिसा की छूट तो देते थे, किन्त आदर्शवादी होने के नाते वह श्रनुरोधपूर्वक कहते थे कि "चल-प्रयोग किसी भी परिसाण में और किसी भी परिस्थित में श्रनुचित है।"

#### न्याय

राज्य न्याय सम्बन्धी कार्य भी करेगा। गांधीकी के अनुसार यथासम्भव यह कार्य पंचायतों के—जिनके सदस्यों की नियुक्ति साघारण रीति से किसी मामले से सम्बन्धित दोनों पक्त करते हैं—हाथ में दे देना चाहिये। गांधीजी दिख्या अफ्रीका में श्रीर भारत में बकालत कर चुके थे श्रीर उनकी आधुनिक न्याय-पद्धित का श्रीर उसके दोणों का व्यक्तिगत अनुभय था। वह इस पटित के श्रीर बकीलों श्रीर जजों के करोर श्रालोचक थे। वकील श्रीर जज ''चचेरे भाई हैं" श्रीर उनकी वकीलों की बहुत कुछ श्रालोचना जजों पर भी लागू ई। अ "वकीलों का बंधा ऐसा है जो उन्हें श्रनीति सिखलाता है .... वकील तो श्राम तौर पर मजहों को दवाने के बजाय श्रीर यदाने की सलाह देंगे ... वकीलों का स्वार्थ मज़दूरों से श्रीवक मेहनताना नहीं मिलना चाहिए। सन् १६०६ में उन्होंने बताया था कि वकील भारत को एक श्रीर यहुत बढ़ी हानि पहुँचा रहे हैं। "हिन्दू-मुह्लम मजहों के बारे में लिन्हें थोड़ी-यहुत जानकारी है वे इस

१. ह०, ४-८-४६, २५२।

२. ह०, ६-३-४०, पृ० ३१

३, 'हिन्द-खराज्य' ( ग्रं ), पृ० ४८ ।

४. 'हिन्द-खराज्य', १० पनः।

वात को जानते हैं कि वे अक्सर वकीजों के हस्तचेप के कारण ही हुए हैं।" विनका सबसे बढ़ा अपराध यह था कि उन्होंने देश को अंग्रेज़ों के बन्धन में जक्ष्य दिया था। विना बकीजों के न तो अदाबतें क़ायम हो सकती थीं और न वे चल सकती थीं और न विना अदाबतों के अंग्रेज़ राज्य कर सकते थे। "

जहाँ वक श्रदालतो का सम्बन्ध है उनका मत है कि यह सममना भूल है कि श्रदालतें लोगों की मलाई के लिये क़ायम की गई थीं। "जिन्हें श्रपनी सत्ता क़ायम रखनी हो वे श्रदालतों की मार्फत ही तो लोगों को श्रपने बस में करते हैं। श्रगर लोग श्रापस में हो निपटलें तो तीसरा श्रादमी उन पर श्रपनी सत्ता क़ायम नहीं कर सकता।" इस प्रकार श्रदालतों का उद्देश्य है उस सरकार की--जिसकी वे प्रतिनिधि हैं—सत्ता को स्थायित्व देना। इसके श्रतिरिक्त, "यह कौन कह सकता है कि तीसरे श्रादमी का फ्रेंसला हमेशा ठीक ही होता है। सच्ची बात क्या है यह तो दोनों पश्चवाले ही जानते हैं। यह तो हमारा भोलापन श्रीर श्रज्ञान है जो हम यह मान लेते हैं कि हमारे पैसे लेकर यह तीसरा श्रादमी हमारा इन्साफ़ करता है।" जहाँ तक श्रदालतों ने श्रनैतिक (विदेशी) सरकार की सत्ता को दढ़ किया, उन्हें राष्ट्र की स्वतंत्रता का साधन नहीं, वरन् राष्ट्रीय-भावना के दमन का साधन कहना श्रधिक उपयुक्त होगा। है

गांधीजी की यह आलोचना बहुत-कुछ प्रत्येक आधुनिक राज्य की न्याय-पद्धति पर लागू है। ज्यावहारिक दृष्ट से प्रायः सभी देशों में मुक़द्मेवाज़ी की लम्बी देर और श्रनिश्चितता उसे एक प्रकार का जुआ बना देती हैं। प्रायः सभी देशों में बकील की चमता का मापदण्ड है जज को श्रम में डाल देना, विवाद-प्रस्त विषय को विकृत कर देना, श्रर्थात् श्रपने मवन्किल के लाम के लिये ग़लत तर्क को ठीक सिद्ध कर देना। प्रायः सभी देशों में न्याय-पद्धति निर्धनों के विरुद्ध धनिकों का, जनता के विरुद्ध शासक वर्गों का, पच्चपात करती है। पद्धति सत्य के प्रति श्रादर घटा देती है श्रीर लोगों को मुक़दमा न हारने

१. 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० ६०।

२. 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० ६०; 'हिन्द-स्वराज्य' ( ग्रुं ) पृ० ४२।

३. 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० ६१।

४. य० इं०, भा० १, पृ० ३५१, एच० जे० लैस्की के इसी प्रकार के मत के
लिये देखिये 'दि डेन्जर्स आॅव बीइंग ए जेन्टिलमैन' में 'जूडीशल फंक्शन'
शीर्षक लेख।

५, 'हिन्द-स्वराज्य' पृ० ६१-६२।

६. यं ० इं०, भा० १, ए० ३५०।

के उद्देश्य से शपथ लेकर भी श्रसत्य-माषण का प्रलोभन देती है।

गांधीनी के अनुसार न्याय-च्यवस्था सस्ती होनी चाहिए। अधिकतर
सुक़द्मों में दोनों पन्नों को अपना सगदा पंचायत के हवाले करने को विवरा
परना चाहिए, और पंचायत का निर्णय, जवतक उसमें अप्रता या क़ानून का
दुरुपयोग न हो, शन्तिम होना चाहिए। अपील कई बार नहीं होनी चाहिए।
नज़ीरों को महत्व नहीं देना चाहिए और अवालतों की साधारण कार्य-प्रणाली
को सुगम बना देना चाहिए। विकीलों का "कर्तव्य है फरीक़ैन में पड़ी छाई
को पाट देना।" आदर्शवादी दृष्टिकोण से विकीलों को अपनी जीविका के
लिए किसी प्रकार के शरीर-अम पर अवलियत रहना चाहिए और जनता की
सुम्त सेवा करना चाहिए। यदि पारिश्रमिक लेना ही हो तो शिक्त, उपनर,
विकील, व्यवसायी, मंगी आदि सबके एक दिन के ईमानदारी के साथ किये
गए कार्य का पारिश्रमिक बरावर ही होना चाहिए। वै

इस प्रकार गांधीजी राज्य के न्याय-सम्बन्धी वार्य में श्रधिर-से-श्रधिक कभी कर देंगे। श्रहिंसक राज्य में श्रपराघों श्रीर दंगों की संस्था बहुत घर जायगी। नागरिक प्रायः श्रदालतों में न जाकर श्रपने मगढे पारस्परिक सममौतों द्वारा या ग़ैरसरकारी पंचायतों द्वारा निपटा लेंगे। उन थोडे से सुक्कदमों में जो राज्य की श्रदालतों में श्रावेंगे न्याय सस्ता होगा श्रीर उत्तता श्रीर शीवता से होगा।

### सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था

श्रहिंसक राज्य जनता की श्रार्थिक स्थित को इसलिए समान यनाने का प्रयस्न करेगा जिससे सामाजिक न्याय श्रीर श्रार्थिक स्वतन्त्रता स्थापित हो जायं। राज्य के कार्यंचेत्र के सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों को सममनं के लिए श्रहिंसक राज्य की सामाजिक श्रीर श्रार्थिक व्यवस्था का संचित्र वर्णन श्रनुपयुक्त न होगा।

इस चेत्र में श्रिहंसक राज्य का साध्य होगा नागरिकों की नैतिक चमता के श्रनुसार राज्यरिहत समाज की सामाजिक श्रीर आर्थिक व्यवस्था श्रीर उनके श्राधारभूत मूल्यों की श्रीर श्रग्रसर होना श्रीर उनको श्रपनाने का प्रयस्त करना। श्रहिंसक राज्य की स्थापना के पहिले ही सामाजिक समता की स्थापना हो जायगी, श्रस्पृश्यता का श्रीर जाति की रुढ़ियों का लोप हो

१. य० इं०, मा० २, पृ० ४३६।

२. 'त्रात्म-कथा', भा० २, ऋ० १४, पृ० १४६।

३. ह०, १६-३-४७, पृ० ६७; २३-३-४७, पृ० ७८।

जायगा, श्रार्थिक जीवन में सादगी श्रा चुकी होगी श्रीर घरेलू घन्धे प्रमुख रीति से श्रार्थिक जीवन का श्राघार होंगे ।

सामाजिक जीवन में वर्गहीन समाज की संशोधित वर्ण-व्यवस्था से ग्रहिंसक राज्य की एक भिन्नता यह होगी कि मनुष्य श्रपनी प्राथमिक श्रावरयकतात्रों के लिए पर्याप्त शारीरिक श्रम करने के श्रविरिक्त शारीरिक श्रीर बौद्धिक अस से कमा सकेंगे। ऋहिंसक राज्य में शरीर-अस के नियम का श्रांशिक पालन कठिन न होगा, क्योंकि मनुष्य सादगी के जीवन को श्रपना चुके होंगे। वह ग्रहिंसक प्रतिरोध-पद्धति के प्रयोग में दत्त होंगे, श्रौर इसलिए वर्तमान ग्रावश्यकता से ग्रधिक सम्पत्ति केवल दृस्टी या संरचक की तरह ही रखी जा सकेगी । गांधीजी के शब्दों में, "प्राकृतिक रीति से, कुछ व्यक्तियों में श्रधिक कमाने की योग्यता होगी, कुछ में कम "'ऐसे व्यक्ति ( जो श्रधिक कमाते हैं ) दूस्टी की तरह रहेंगे। किसी भी दूसरी शर्त पर मैं बुद्धिमान को श्रधिक न कमाने दूंगा । मैं उनकी बुद्धि पर रुकावटें न लगाऊंगा, लेकिन (श्रावश्यकता से) अधिक कमाई के अधिकांश का उपयोग राज्य के हित के लिए करना होगा।" द्रस्टीपन के सिद्धान्त का अर्थ यह है कि मनुष्य संपत्ति का उत्तर-दायिख-विहीन स्वामी नहीं है, बिक उसे अपनी संपत्ति और शारीरिक और मानसिक शक्ति का उपयोग जन-हित के लिए करना चाहिए। यह सिद्धान्त इस विरवास पर आधारित है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा और ऊद्वंगामी है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत शोषण के श्रन्त करने के श्रहिंसक उपायों में से एक है। यह सिद्धांत श्रावश्यकता के श्रनुसार न्यायपूर्ण क़ानून बनाकर शोषण द्र करने के विरुद्ध नहीं है। गांधीजी का मत था कि राज्य को धनिकों पर मारी कर लगाना चाहिए। द्रस्टी का उत्तराधिकारी नियुक्त करने में द्रस्टी श्रीर राज्य दोनों का हाथ रहना चाहिए। अधिक कमाने वालों से ट्रस्टी का सा वर्ताव कराने के लिए गांधीजी केवल सममाने-बुमाने पर ही निर्मर न रहते। वह श्रहिंसक श्रसहयोग का भी प्रयोग करने के पन्न में थे । "कोई भी व्यक्ति विना सम्यन्धित व्यक्तियों के स्वेच्छा से दिये गए या बलपूर्वक लिए गए सहयोग के घन संचित नहीं कर सकता।" वहाँ यह याद रखना चाहिए कि "निरपेच ट्रस्टीपन यूक्तिलंड के विन्दु की परिभाषा की तरह कल्पनात्मक है श्रीर उसी प्रकार श्रप्राप्य है। किन्तु यदि हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो हम संसार में समता की स्थिति को स्थापित करने में किसी दूसरे मार्ग की श्रपेता श्रधिक श्रागे बढ़ सकेंगे।<sup>972</sup>

१. यं० इ०, २६-११-३१।

२. निर्मलकुमार वोस, 'स्टढीज इन गाघीइज़्म', पृ० २०१।

पारीर-श्रम श्रीर श्रपिशह के श्रादशों के जांशिक पालत के दारा श्राहेंसक राज्य में—राज्य-रहित समाज के विपरीन जिसकी विशेषका होगी सम वितरण या श्रपरिश्रह की समता—धन का दितरण न्यायदुक्त (किन्तु श्रसम ) होगा। वूसरे शब्दों में, व्यक्तियों की धन कमाने को जोरयता में भेद होने के कारण उनश्री श्राधिक श्रवरण में भी असमता होगी। विन्तु वत श्रसमता उचित सीमा के श्रन्दर रहेगी, क्योंकि स्वपि सनुष्य श्रपनी योग्यता के श्रनुसार कमाते रहेंगे, पर श्रावश्यकता से श्रष्टिक सन्पत्ति दा उपयोग समाज के दित के लिए होगा।

उत्पादन के चित्र में श्रिंसक राज्य श्रीर राज्य-रित समाज मे यह स्रम्तर होगा कि श्राहेंसक राज्य मे प्रावरयक केन्द्रित उत्पादन श्रीर भारी यातायात के साधन चालू रहेंगे। यद्यपि श्रिंसा का विकास केवल घरल् उद्योगों श्रीर स्वावत्तम्यी गाँगों के शाधार पर हो सकता हे, गांधोओं प्रमुख ध्यान मनुष्य को देते हैं। वह विकासगति को ज़बरदसी तेज़ वरने में विश्वास नहीं करते। केन्द्रित उत्पादन श्रीर यातायात के भारी नाधन निकक्त जीवन के सहायक नहीं हैं, उसमे एकावर्टें डालते हैं। किन्तु गांधीओं एस दात को जानते थे कि लोगों को यातायात के शाधुनिक माधना को श्रीर सार्वजनिक उपयोगिता के ऐसे कार्य के लिए, जो मनुष्य केश्रम हारा नहीं हो सकते, भारी मशीनों को छोड़ देने में कठिनता मालूम होती है। इसलिए यांव मनुष्य "उद्योगीकरण से बचना सीख सक्ते" वो गांधीओं को माप और विकाश के कर्गोग में कोई आपित न होगी। दे "उद्योगीकरण" से गांधीओं का श्रथं है केन्द्रित उत्पादन श्रीर मुनाके की भावना। इस प्रकार यद्यपि गांधीओं श्रवणतम केन्द्रित उत्पादन की छूट देते हैं वह उसकी मुनाके की भावना को हूर दर देते हैं।

श्रहिसक राज्य में श्रावश्यक केन्द्रीय उत्पादन के साधनों के ध्यक्तिगत संपत्ति होने में गांधीजी को कोई श्रापत्ति नहीं बशर्तेकि पूँजीपित महादूरों को श्रपनी संपत्ति के हिस्सेदार बनाजें श्रीर महादूर श्रीर पूँजीपित दोनों एक दूसरे के द्रस्टी की तरह श्रीर उपभोक्ताशों के द्रस्टी की तरत ध्यवहार करें। 3 ऐसा न हो सकने पर वह उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामिरत के पण में हैं। उन्होंने सन् १६२४ में कहा था कि हन राज्य के कारखानों को, जिनका

, **h** 

१. यं० इं०, भा० २, पृ० १०२६।

२. यं० इं०, भा० २, प्र० ११८७।

३. यं० इं०, भा० ३, पृ० ७३६।

राष्ट्रीयकर्त्त हो नया है, "दश्चिषकतंम आकर्षक श्रीर आदर्श दशा में, सुनाफ्ने के लिए नहीं, मनुष्यता के हित के लिए, काम करना चाहिए। " उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति के श्रम को वम करना; श्रीर प्रेरक-हेतु लोभ नहीं मापवलावादी विचार ।"" गांधीजी को श्रव यह सिद्धांत मान्य है कि राज्य के कारज़ानों के प्रयन्ध में मज़दूरों को भ्रपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भाग दोने का अधिकार होना चाहिए और सरकार और मज़दूरों के प्रतिनिधियों का प्रबन्ध में बरावर भाग होना चाहिए। किन्तु यथासम्भव गांधीजी केन्द्रित उत्पाटन से और बड़ी मशीनों के प्रयोग से वचना चाहते हैं क्योंकि इनसे लाभ की घ्रदेग्हा खतरा कहीं श्रधिक हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि वह खाने और कपडे की-सी प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के बड़ी सशीनों द्वारा उल्पादन के भी विरुद्ध हैं। इनके उत्पादन के साधनों को जनसाधारण के नियम्प्रण में होना चाहिए श्रीर उन साधनों को उसी प्रकार खुपाप्य होना चाहिए जिस प्रकार पानी श्रीर हवा होते हैं या उन्हें होना चाहिए ।3 इस प्रकार के उत्पादन में भी जहाँतक गाँव स्वावजम्बी होने का उद्देश्य अपने सामने रखते हैं और वस्तुओं का उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, न कि व्यापार के लिए, वहां तक गांधीजी को उन गांवों द्वारा ऐसी प्राप्तिक मशीनों श्रीर श्रीज़ारों के उपयोग में कोई श्रापत्ति नहीं हैं जिनको वह बना सकते हैं थीर जिनका उपयोग करने के लिए वह काफ्री सम्पन्न हैं।

१, यं० इं०, मा० २, पु०११३० ।

र. गांधीजी ने सन १६३६ में लिखा था, "(भाप, विजली इत्यादि की) शक्ति से चलने वाली मशीनो द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन, जब उस पर राज्य का भी स्वामित्व होता है, किसी प्रभार लाभप्रद न होगा।" (६०, १६-५-३६, ए० १११) बहुत से पश्चिम के विचारक बड़ी मशीनों के ख़तरों के सम्बन्ध में गांधीजी से सहमत हैं। वड़ी मशीनों के पच्च और विपच्च के तकों के अध्ययन के वाद स्टुअर्ट चेज इस निष्कर्प पर पहुंचे है कि मशीनों से ससार को सुख की अपेचा दुःख अधिक मिलता है। देखिए चेज़, भेन ऐंड मशीन्स, अ० १८ और १६। टेक्निक्स ऐंड सिविलीज़ेशन' नाम की पुस्तक में खुई ममफर्ड का मत है कि सामाजिक जीवन की प्रोदता का फल होगा मशीनों की वेकारी और पुरानी मशीनों का स्थान लेंगी अपेचाकृत छोटी और तेज मशीनों जो खानो, अद्ध-चेत्र और मिलों के प्रयोजन के नहीं जीवन के विधायक वातावरण के प्रयोजन के अनुस्प होगी।

३. य० इ०, मा० ३, पृ० ६२४।

केवल इन उपजन्मों जा उपयोग दूसरों के शोपम के साधन की तरह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वह विकेन्द्रित ग्राम-उद्योगों के उपयुक्त श्राप्टिनक यन्त्र सम्यन्धी मुनिवाओं के विकट नहीं है। उत्तहरण के लिए यदि गाँव में दिज्ञी उपलब्ध हो श्रीर ग्राम-निवासी उसकी सहायता से श्रपने श्रीचार चलावें, तो कोई हानि नहीं। ''किन्तु उस श्रवस्था में या तो ग्रामका या राष्ट्र का विज्ञली-बरों पर उसी प्रकार स्वामित्व होगा जिस प्रकार चनागाहों पर होता है।"

ज़मींदारी-प्रथा के चारे में गांघीजी केवल उसी अवस्था में कानून द्वारा ज़मींदारी छीनने के पद्य में थे जब ज़मीवार किसानों के इस्टी की तरह व्यवद्वार छरने में घोर अपने और किसानों के बीच असमता की दूर करने में असफल हों। गांधीजी का यह भी विश्वास था कि "किसी भी मनुष्य के पास उससे अधिक ज़मीन नहीं होनी चाहिए जितनी उसके मम्मानपूर्ण जीवन-जापन के लिए ज़स्री हैं।" गांधीजी का मत था कि पशु-पालन और कृपि-कार्य व्यक्तिगत प्रयास पर नहीं सहकारी प्रयास पर आधारित होना चादिए। द

मंत्रेप में गांधीजी उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व में व्यक्तियों के या स्वेच्छा पर श्राधारित समुदायों के ग़ैं। ज्यकारी स्वामित्व को तरजीत देते थे, वशातें कि ब्यक्ति श्रीर समुदाय या तो स्वेच्छा में या श्रिहमक श्रमहयोग के दयाव से दस्टी का-सा ब्यवहार करें। इस तरजीह का कारण है यह मय कि राज्य श्रावश्यकता से श्रधिक शरीर-शक्ति का प्रयोग करेगा। किन्तु यि उत्पादन के साधनों के ग़ैरसरकारी स्वामी दस्टी की तरह वर्ताव करने में श्रमफल हो, तो गांधीजी श्रावश्यकतानुसार, मंपित्त की ज़ब्ती के माथ या टमफं विना ही, राज्य के स्वामित्व के समर्थक थे। श्रीनवार्य होने पर राज्य को मनुत्यों की संपत्ति को कम-से-कम शरीर-शक्ति के प्रयोग द्वारा लेना स्वाहिए।

श्रहिंसक राज्य के सामाजिक-श्रार्थिक संगठन से प्रकट है कि इस पेत्र में जनता में सामाजिक समता श्रीर श्रार्थिक न्याय की स्थापना में राज्य के कार्य की क्या महत्ता होगी। राज्य घरेलू उद्योग-धन्यों को प्रोत्माहन देगा।

१. ह०, २६-८-३६, पृ० २२६।

२. ह०, २२-६-३५, पृ० १४६।

३. हु०, १०-४-४०, पृ० ६७ ।

४. १०, १५-२-४२, पृ० ३६ ।

५. ऊपर उढ़ृत, 'स्टडीज इन गावीइन्म', पृ० २०२।

जनहित की सावना से वह जंगलों, खनिज-पदार्थों, शक्ति-साधनों भीर यातायात के साधनों पर ियन्त्रण रखेगा। हो सकता है कि ज़मींदार भीर पूंजीपित ट्रस्टीपन के आदर्श को अपनाने में असफल रहें और जनता का स्वेच्द्रा पर आधारित प्रयास कारगर न हो, ऐसी हालत में राज्य ज़मींदारी की विभिन्न पद्धतियों का धन्त कर देगा और मज़दूरों के प्रतिनिधियों के साथ अतिवार्थ केन्द्रित उत्पादन को नियंत्रण में रखेगा और उसका प्रवन्ध करेगा। इन्न-प्रयोजन से राज्य, यदि आवश्यक हुआ तो कम-से-कम हिंसा के प्रयोग हारा संगत्ति को ज़ब्त करेगा।

यधित गांधीजी राज्य को संपत्ति की ज़ब्ती के द्वारा भी श्रार्थिक न्याय की रधापना का कार्य सौंपने के पत्त में थे, वास्तव में उनको राज्य-कार्य की उदयोगिता में श्रीश्रताय था श्रीर वह ट्रस्टीपन को श्रीर ग्राम-समुदाय सरीखी रोडी इकाइयों के स्वामित्व को तरजीह देते थे। उनका यह भी विचार था कि राज्य की हिंसा की श्रीचा ग़ैर-सरकारी स्वामित्व की हिंसा कम हानिकारक है। अब्रु भी हो, श्राहियक राज्य की सुदद स्थापना हो सुकने पर श्रीर सामाजिल-श्रार्थिक संगठन में श्रावश्यक परिवर्त्तन हो सुकने पर, श्रार्थिक जीवन में स्व-संचातन बदता जायगा श्रीर क्रमशः राज्य-कार्य की श्रावश्यकता कम होती जायगी।

#### कर

गांधीजी कर-पद्धित में इस प्रकार सुधार कर देने के पच्च में थे कि निर्धन मलुष्य का दित राज्य वा प्राथमिक उद्देश्य हो जाय । 'सभी स्वस्थ टैक्सों को टैक्स देनेवाले के पास आवश्यक सेवाओं के रूप में दसगुना होकर जौटना चाहिए।" जिनमें टैक्स देने की कम-से-कम शक्ति है उनपर टैक्स का भारी पोस नहीं पडना चाहिए। शीर न मनुष्य की नैतिक, मानसिक और शांगीरिक अष्टता पर ही टैक्स लगाना चाहिए। शाधुनिक राज्य के प्रतिकृत श्रहिंसक राज्य में श्राच का चीत दुर्गु था और अनाचार न होंगे। श्राधिसक राज्य में श्राज के चलन के प्रतिकृत घुड़-दौड़ के जुए को क्रानुन की रच्हा प्राप्त न होगी श्रीर राज्य को इस श्राय से कोई सरोकार न होगा। इसी प्रकार गांधीजी राज्य द्वारा अष्टाचार-गृहों को लाइसेंस देकर कर उगाहने के भी विरुद्ध थे। अप और श्रनाचार-गृहों के प्रति उचित नीति यह है कि राज्य और

१. इ०, २०-४-४०, पृ० ६७ ।

२. ६०, २२-६-३५, ५० १४६; ऊपर उद्धत, 'स्टबीज़ इन गांघीइज़म', ५० २०३।

३. इ०, ३१-७-३७, प० १६६।

४. ह०, ४-६-३७ पृट २३४।

दूहरे ससुदाय जनमत दी ध्वार-कार्य द्वारा शिवित यन एं जिससे यह हुर्नु ए हो जार्थ ।

# सादक-वस्तु-निपेध

इन्हों नैतिक सिद्धान्नों के घाघार पर राज्य माद्द-प्रस्तुओं के टैक्स की घन्द कर देगा। देश के नैनिक घौर आर्थिक हित के ट्रेश्य से मादक-चन्तु-निपेध काथमा २१ वर्ष तक गांधीजी के रचनात्मक कार्य-क्रम के मुख्य भागों में से एक था। सन् १६३७ ई० में जब कांग्रेस ने प्रांतों में शासन-भार संभाला, गांधीजी ने पूर्ण निपेब की तीन वर्ष की योजना देश के सामने रखी। वेतिक तूसरी दातों की तरह यहाँ भी गांधीजी राज्य-कार्य के साथ माप्र गैरसरकारी प्रयश्नों पर भी ज़ोर देने थे। कान्त द्वारा निपेध, व्यर्थत शराय और व्यन्य सादक चस्तुओं की दुकानों को चन्द करना थीर इम प्रकार प्रलोभन को हटाना इस नीति का निपेधात्मक भाग था। इस नीति का विधायक भाग था राष्ट्र वी एक प्रकार को गौद-शिक्षा धर्यान् गैरसरकारी समुदागों द्वारा मादक वस्तुओं के ज्यमन में फसे व्यक्तियों के सुधार के उद्देश्य से सिद्धय-एप से प्रचार। प्रचार में पूर्ण-रूप से शान्तिमय पिकेटिंग और ज्यमन में परे हुओं से निकट का व्यक्तिगत संपर्क भी सिमितित हैं। 3

पिलो कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के समय में गांधीजी के निपेष सम्यन्धी सिद्धान्तों की कड़ी श्वालोचना हुई थी। यह कहा गया था कि पूर्ण निपेष श्रव्यवहार्य था, उससे मादक-वस्तुश्रों की ग़ेरक़ान्नी थिकी श्रीर खरीद को प्रोस्ताहन मिलेगा और सरकार की श्राय में बहुत कमी हो जाने के कारण शिक्षा में श्रीर दूसरे श्रावश्यक समाज-सेवा के कार्यों में रकायट पदेगी। गांधीजी मानते थे कि कुछ लोग क़ान्न के विरद्ध मादक वस्तुर्थों की वैयारी में लगे रहेंगे, किन्तु इस प्रकार तो चोरियां भी होती रहेंगी। श्रीर इस कारण वह दो में से एक को भी लाइसेंस देकर क़ान्नी दनाने के विरद्ध थे। उनके हिक्लोण से प्राथमिक महत्व धन का नहीं मनुष्य का श्रीर उसके हिन का है। दूपित धन का उपयोग करने की श्रपेषा वह इसे श्रधिक श्रेयस्कर

१. ह०, ४-८-१७; पृ० २३४-३५।

२. भारत के विभिन्न राज्यों में काम्रेस मंत्रि-भंटलों ने निपेध की नीनि की स्वीकार किया है। बम्बई श्रीर मद्रास राज्यों में मादक-चलाश्रों के पृण् निषेध की नीति कार्यान्वित हो गई है। श्रन्य राज्यों में भी पूर्ण निषेध के श्रीम कार्यान्वित होने की श्राशा है।

३. इ०, १-७-३७, ए० १९६ और ६-१०-३७, ए० २६१।

सानते हैं कि शिशा-व्यय में कमी कर दी जाय, शिशा को खावलंकी बनामा जाय, सब प्रकार की मितव्ययिता की जाय, सरकार की श्राय बढाने के दूसरे साधनों का उपयोग किया जाय धौर श्रव्यकालीन कर्ज़ें भी ले लिये जांय। ' इसके श्रतिरिक्त श्रार्थिक दृष्टिकोण से भी राष्ट्र को इस नीति से हानि न होता। क्योंकि इस श्रधः पतनकारी टैक्स को हटा देने से मादक-वस्तुश्रों को प्रयोग करनेवाला, श्रर्थात् टैक्स देनेवाला, मादक वस्तुश्रों पर श्रपव्यय करने से बचेगा, धौर उसकी धन कमाने श्रीर धन का सदुपयोग करने की एशता बढ़ेगी। इस प्रकार राष्ट्र को महान् श्रार्थिक लाभ होगा। इसके श्रतिरिक्त निषेध के नैतिक, मानसिक श्रीर शारीरिक लाभों के महत्व को धन में श्रांकना श्रसंभव है।

जहाँ तक टैक्सों का संबंध है, गांधीजी रुपयों की अपेका श्रम में टैक्स देने को श्रिधक श्रेयस्कर सान ने थे। "श्रम के रूप में टैक्स देना राष्ट्र को शिक देता है। नहाँ सनुष्य स्वेच्छा से समाज-सेवा के लिये श्रम करते हैं, वहाँ धन-विनिमय अनावस्यक हो जाता है। टैक्स एक ब्रित करने और हिसाब रखने का श्रम पच जाता है। और परिणाम बगवर ही अच्छे होते हैं। ' श्रम के रूप से टैक्स देने का यह भी अर्थ होता है कि टैक्स का उपयोग उसी स्थान के लिए होता है जहाँ से वह एक ब्रित किया जाता है।

### शिचा

्र -राज्य का वृसरा महत्वपूर्णं कर्त्वय होगा शिक्षा। गांधीजी ७ से १४ वर्षं के बच्चों के लिये प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्यं कर देना चाहते थे। सन् १६३७ में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की एक नई योजना बनाई थी। इस योजना का स्रोत अहिंसा है; उसका उहेश्य है बच्चों को अहिंसात्मक मूल्यों की शिक्षा देना और वह उस अहिसक जनतंत्रवादी संस्कृति का — जिसको विकसित करने का गांधीजी निरंतर प्रयास कर रहे थे — आवश्यक अग है।

नई योजना की केन्द्रीय विशेषता है बच्चे की किसी उपयोगी उत्पादक दस्तकारी द्वारा शिचा और यह शरीर-श्रम के श्रादर्श का शिचा में प्रयोग है। शिचा का माध्यम मातृ-माषा होना चाहिये। शांतीय भाषा के श्रातिरिक्त विद्यार्थी को राष्ट्रीय भाषा की शिका भी मिलनी चाहिये। स्तम्द्रत नैतिक विद्यार्थी की शिचा को भी उचित स्थान मिलना चाहिये। शिचा में दूसरे सभी विद्यार्थी श्रीर उत्पादक दस्तकारी का पारस्परिक संबंध होना चाहिए। दस्तकारी सीचनेवाले विद्यार्थी के श्रम से बनी वस्तुओं से उसकी शिचा का व्यय वस्तु

१. ह०, १८-८-३७, पुरु २२६ २. ह०, २५-३-२६, पुरु ६५

हा जायना, श्रांर धिका, जीवन श्रांर कार्य का पारस्विष्क सप्रयोजन मंगंध विद्यार्थों के पूर्ण प्यक्तित्व को विकलित करेगा। बुनियाटी तालीम विद्यार्थियों के परिवारों को भी प्रमानित करेगी। उत्पादक दक्तकारी की शिचा यन्त्रवन न होकर इस प्रदार की जावनी कि विद्यार्थी प्रत्येक प्रक्रिया का प्रयोजन जाने। पाठव-क्रम में इस कात पर विशेष व्यान रखा गया है कि विद्यार्थी सकार्य, निराक्त्या-जील राष्ट्रीयता की भावनाश्रो से बचें श्रीर संयुक्त सानवता के शाइर्श को व्यवनाएँ। पाष्ट्रा-क्रम में गारवीय इतिहास श्रीर भूगोल की समार के नृतिहास श्रीर भूगोल की प्रमुक्ति में शिक्षा की व्यवस्था है।

गांधीजी के श्रनुसार द्विनयादी शिचा जीवनक्ता की शिचा है। इसिलए शिचक जीर विद्यार्थी दोनों को शिचया श्रीर श्रध्ययन के वार्य में ही दरपादन में आप नेना चाहिए श्रीर जीवन को शिचा के प्रारंभ से ही संपत यनाना चाहिये। गांधीजी के श्रनुसार सात सात की द्वनयादी शिच। विद्यार्थियों को जीविका कमाने योग्य गना देगी श्रीर समाज से वेकारी दूर कर देगी। राज्य विद्यार्थियों के द्वारा बनी हुई चीजों को निश्चित दामों में ख़रीदेगा।

हुल प्रकार स्कूल लगभग स्वावलम्बी होंगे और वर्षों के उत्पादक श्रम से उनकी शिषा का न्यय पूरा हो जायगा, पर राज्य के शिषा के सम्वन्ध में हुछ शहरवपूर्य कर्तज्य होंगे। वह संरचकों को यच्चों को स्कूल भेजने को मजपूर करेगा। स्कूलों की देख-भाल और उनका पथ-प्रदर्शन राज्य का उत्तरणित्य होगा। वह स्कूल में बनी वस्तुश्रों की बिक्री का श्रवन्ध भी करेगा। यचों जारा बनी वस्तुश्रों की श्राय ज़मीन, स्कूल-घर और शिचा-साधनों के लिए काफी न होगी और इनका खर्चा राज्य को या म्यूनिसिपल बोर्ड आदि स्थानीय संस्थाओं को बठाना होगा। शिषा का खर्चा और भी कम हो सकता है यदि सरजार प्रत्येक नयसुवक के लिए नौकरी के पहिले एक साल की शिषा-सेवा श्रमिवार्य करदे और उसको देश की शाधिक स्थिति के श्रमुरूप भरणपोपण के लिए आवस्यक धन दे। व

तांधीजी की योजना के स्वावलंयन सम्बंधी सिद्धांत की करी प्रालोचना की गई है। लेकिन आर्थिक गचत के साय-साय शिद्धा की उत्तमता भी इप योजना की विशेषता है। अगर कुछ स्कूल स्वावलंबी न भी हो सकें, हो सकता है कि शुरू में यहुत से न हो सकें, तो भी उन्हें मितन्यियता का ध्यान रहेगा। गांधीजी का मतथा कि बुनियादी शिद्धा के सात वर्षों का श्रोसत

१. ह०, ३०-१०-३७, पृ० ३२१।

२. ह०, ३१-७-३७, पृ० १६८ श्रोर ३०-१०-३७, पृ० ३२४।

सेकर शिक्षा का आय और ज्यय वरावर होना चाहिए। इससे भारत-से निर्धन देश को सहारा मिलेगा और यहां शिक्षा को देशज्यापी बनाने का यही ज्यात्रहारिक मार्ग है।

इसमे श्रधिक गंभीर श्रापत्ति यह है कि जब यह योजना देश भर में चल जारगी तो श्रार्थिक जीवन का कुछ परिमाण में राष्ट्रीयकरण करना होगा, क्योंकि राज्य पर चौदह माल तक के विद्यार्थियों की बनाई चीज़ों को वेचने का उत्तरदायित्व रहेगा। लेकिन यह कार्य भिकेन्द्रित किया जा सकता है श्रीर स्थानीय संस्थाओं को सौंपा जा सकता है। यह भी याद रखना चाहिए कि गह राष्ट्रीयकरण घरेलू धन्धों से सम्बन्धित होगा न कि केन्द्रित उत्पादन से।

नहीं शिचा-योजना का दस्तकारियों में ताने हुए परिवारों के हित के लाय संघर्ष न होना। नई शिचा उनके वचों को निकम्मे न बना कर उनको अपने परिवार की अलप आय में बृद्धि करने की चमता देगी। शरीर-श्रम को सान्यता मिनेगी और इससे शरीर-श्रम करने वालों की है-ियत में सुघार होगा। नई शिचा द्वारा सिदांत और व्यवहार का, धन्धों और साहित्य का और कारीगरों और विद्यार्थियों का अन्तर घटेगा।

राजनैतिक दृष्टिकीण से नई शिचा द्वारा सामाजिक सम्बन्धों में क्रांतिकारी पित्वर्तन होंगे। गांधीजी के अनुसार "वह (नई शिचा) शहर और गांव के सम्बंध का स्वस्थ और नैतिक श्राधार बनेगी और दृस प्रकार श्राज की सामाजिक श्रमुरचितता के और जहरीजे वर्ग-सम्बंधों के बुरे-से-बुरे दोषों को श्रहुत कुछ निम् ज कर देगी। वह हमारे गांचों के बढ़ते हुए हास को रोकेगी श्रीर ऐसी न्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था की नींव डालेगी जिसमें श्रमीरों श्रीर शरीवों ना श्रस्वाभाविक भेष न होगा और प्रत्येक को भरण-पोषण के लिए पर्णाश श्राय और स्वतंत्रता के श्रधिकार की निश्चितता होगी श्रीर यह सब हो जायगा विना वर्गयुद्ध की भयावह घटनाश्रों के या भारत से बडे प्रायद्वीप के यंत्रीवरण में होने वाले बढे पैमाने पर धन-व्यय के। श्रीर न उसमें विदेशों से श्राए यंत्रों पर श्रीर यत्र-शास्त्रियों की दचता पर बेबनी से निर्भर रहना पड़ेगा। श्रन्त में, बढ़े विशेषज्ञों की दचता की श्रावश्यकता को घटाकर वह (शिचा) जनता को ही श्रपना भाग्य-निर्णायक वना देगी,। अर्थ संचेप में, नई योजना शोषण श्रीर सामाजिक या वर्ग-सम्बंधी द्वेषों से सुक्त, स्वावलंबी, श्रद्धितक, जनतन्त्रवादी समाज व्यवस्था की श्रीर महत्वपूर्ण क्रदम है।

१. ह०, २५-५-४६, पृ० २८३।

२. १०,६-१०-१६३७, पृ० २६३।

हिनयादी विका का प्रयोग पिछले जारह वर्षों से हो ग रहा है। भागत के बहुत से राज्यों में वह चालू है। जहां कहीं प्रयोग स्पयस्थित रूप से चला है वहां विद्यार्थियों का बाक्तिवत रूप में शीर समाज के उपयोगी सदस्यों की हैसियत से स्वस्थ सर्वाहीण निकास हुआ है।

विवायाम और बुख अनय स्थानों के बुनियादी स्मृजों को स्यादलस्यी यनाने का चडा प्रयत्न किया जा रहा है। सन् १६४४-४६ में सेवायाम के हिनियादी रक्ष्ण को कराई, बुनाई और बागवानी ने प्राप्त घन णिएकों के बैठन के लिए काफी था। गांधीजी की योजना के बहुत से पिद्धांनों को भारत सरकार के केन्द्रीय सलाहकारी शिचा गोर्ड ने स्वीकार कर निया था, पद्यपि उपने योजना के इस केन्द्रीय सिद्धांत को नहीं माना था हि उत्पादक दस्तकारी पर आधारित शिचा को स्वावलस्यी होना चाहिए। असहत से राज्यों मे—बहां गांधीजी की शिचा-योजना चालू है -उत्पादक दस्तक री पर ज़ोर तो दिया जाता है पर बद गिचा का आधार नहीं है।

सन् १८४४ में गांघीजी के सुकाय के अनुसार बुनियादी शिक्ता का चेत्र विस्तृत कर दिया गया। अब िन्दुस्तानी नानीमी संय का – जिसना कार्य शायमिक (प्रायमरी) शिक्ता तक सीमित था— उद्देश्य है सम्पूर्ण जीवन के लिए शारिर-अम और दस्तमारी पर आधारित शिक्ता-योद्धना तैयार करना। गांधीजी ना मत था कि नम्पूर्ण शिक्ता स्वावलम्बी होनी चाहिए और जिला का साध्यम प्रांतीय भाषा होनी चाहिए जिससे शिक्ता पिखार्थी के बृद्धम्य को भी प्रभावित कर सके।

गांधीकी उच ( विश्वविद्यालयों की ) शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्त में भी थे। उच्च शिक्षा की भी वातावरण के श्रमुक्त श्रीर स्वावलंबी होना चाहिए श्रीर उसकी उत्पादक दस्तकारियों पर श्राधारित होना चाहिए। उप शिक्षा का उत्तरदायित्व उनके मत में सरकार पर नहीं गैरमरकारी संस्थाश्रों श्रीर व्यक्तियों पर होना चाहिए। इंकीनियरिग ब्यावसायिक श्रीर ब्यापारिक विद्यालयों का भार ब्यापारियों श्रीर श्रीग्रीगिक संस्थाश्रों को उठाना चाहिए। कृपि, िज्ञान, चिकित्सा दौर साहित्य श्रीर सामादिक विज्ञानों के विद्य लयों को या तो स्वावलंबी होना चाहिए या दान पर श्राधारित होना चाहिए।

१. ह०, २-३-४७, पृ० ४८।

२. देखिए सेन्ट्रल ऐडवाइज़री वोर्ड श्रॉव एज्केशन की रिपोर्ट, 'पोस्टवार एज्केशनल डेवलपसेट श्रॉव इपिडया', श्र० १।

राज्य के विस्वविद्यालय केवल परीकाश्रो का प्रबंध करेंगे श्रीर परीकाश्रों की क्षीस द्वारा स्वावलम्यी रहेंगे।

इस प्रकार राज्य के कांगों के वारे में गांधीजी "कम-से-कम शासन" के श्रीर कप्र-से-कम यल-प्रयोग के एक में थे; यद्यपि वह कीरे सिद्धांतवादी नहीं थे। छुद्ध विशेष परिस्थितियों में वह संपत्ति के राज्य द्वारा ज़ब्त करने के हिमायती थे और देश-व्यापी शिक्ता के लिए अनिवार्य शिक्ता-सेवा. अनिवार्य शिक्ता, कादक-दस्तु-निषेध और आवश्यक केन्द्रित उत्पादन के राष्ट्रीयकर ए को उचित सानते थे। यह बल-प्रयोग इस बात का चिन्ह है कि समाज द्वारा विकसित शिक्ता तात्कालिक व्यवस्था के लिए अपर्याप्त है। गांघीजी इस बात का काफ्री स्चाव रखने के पक्त में थे कि राज्य बहुत ज़्यादा हिंसा या बल का प्रयोग न करे। यह बचाव है विकेन्द्रीकरण, स्वेच्छा पर आधारित समुदायों का महत्व, राज्य का जनतंत्रवादी संगठन और अहिसक प्रतिरोध की दृढ परम्परा।

गांचीजी की 'कम-से-कम सरकार' का अर्थ वह नहीं जो पश्चिम में प्रायः किया जाता है, अर्थात् पुलिस द्वारा आन्तरिक और फीज द्वारा बाह्य ख़तरों से रहा का निषेधात्मक कार्य। अहिंसक राज्य पश्चिम के व्यक्तिवादी विचारकों का पुलिस राज्य नहीं है। अहिंसक राज्य में पुलिस और फीज का कम-से-कम महत्व होगा। इसके अतिरिक्त जनहित के लिए गांधीजी राज्य द्वारा कुछ ऐसे कार्यों के करने के पच में थे जो समाजवादी और साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार युक्तिसंगत है। यह ऐसे कार्य है जिनमे ग़ैरसरकारी व्यक्तियों या समुदायों की प्रपेचा राज्य जनहित का अधिक अच्छा साधन है। लेकिन गांधीजी के विचार न तो पश्चिम के व्यक्तिवादियों से मिलतं हैं न समाजवादियों और साम्यवादियों से, क्योंकि इनके विपरीत गांधीजी अहिंसक साधनों में, घरेलू धन्धों पर आधारित संस्कृति में, जीवन की सादगी में और विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते थे।

### कर्तव्य और अधिकार

सत्ता के दुरुपयोग से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन है नागरिकता ,के श्रिषिकार । लेकिन गांधीजी श्रिषकारों की श्रपेत्ता कर्तव्यों को बहुत श्रिषक महत्व देते थे । श्रिषकार श्रात्मानुमूति का श्रवसर हैं । श्रात्मानुमूति है दूसरों के साथ श्रपनी श्राध्यात्मिक एकता का उनकी सेवा करके श्रीर उनके प्रति श्रपने कर्तव्य का पालन करके श्रनुमव करना । इस तरह प्रत्येक श्रिषकार

१. ह०, ३१-७-३७, पृ० १६७-६८; ३०-१०-३७, पृ० ३२१, श्रीर २-११-४७, पृ० ३६२-६३।

अपने कर्तन्य को पालन करने ना अपिजार है। नांधांनी के गव्हे। में, र्थं... अपने कर्तव्य का पालन गर्न का अधिकार एकसार ऐसा स्टादान . अभिकार हैं विसके किए यनुष्य जी सकता है और मर मक्ता है। उसमें सभी भांगा जाता है या सान निया जाता है थीर श्रधितर चाहनेदाले हैं सर्वधित पर्वेच्य के पालन की चमता नहीं होती, तो श्रीयकार का प्रयोजन शिद् नहीं होता स्रीर अधिकार की रचा नहीं हो सकतो। नांबीजी प्रपां प्रतुसव का वर्णन इन शप्दों में करते हैं, ''युवा मनुष्य की तरह मैंने श्रिधकार जताने का प्रयत्न मरके रहना प्रारम्भ किया और मैने जल्द यह मालुस हिया कि सेग कोई भी अधिकार नहीं था- मेरी खी पर भी नहीं। इसलिये मेंने अपनी सी, श्रपने बच्चों, ढोरतो, साथियों और समाज के प्रति अपने जर्तव्य की जानना श्रीर उसका पालन करना शुरू कर दिया श्रीर याज सुके यह मालूम होता है कि शायद किसी भी जीवित मनुष्य की अपेशा जिसे मैं जानता हूं मेरे श्रीवकार श्रधिक हैं। यदि यह डावा बहुत बड़ा है तो में वहता हूं कि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जिराको सुक से श्रधिक श्रधिकार प्राप्त हों।" उनके श्रानुमार गहत से जनतन्त्रवादी राज्यों में मनाधिकार जनता के लिए भार हो गया है क्योंकि वह श्रधिकार योग्यता प्राप्त करके नहीं, यल-प्रयोग या उमकी धमको के द्वारा प्राप्त किया गया है ।3

यदि फोई ज्यक्ति किमी कर्तव्य के पालन की घमता प्राप्त करते. तो उससे लंबन-श्रिधकार श्रमिवार्य-रूप से प्राप्त हो जायना । सबसे वहा वर्तव्य है श्रारमानुभूति, श्रश्रांत् श्रहिसक मूल्यों का निकास या वैयक्तिरु स्वराप्य की प्राप्ति। इस प्रकार गांधीकी के श्रनुसार, 'हम केवल स्वयं कष्ट उठा कर ही स्वरान्य हो सकते हैं' हैं, श्रीर "रिसी राष्ट्र का स्वराज्य व्यक्तियों के स्वराज्य का योग है।" ''कोई भी कर्तव्य नहीं जो श्रनुरूप श्रधकारों को जन्म न देता हो, श्रीर वही ठीक श्रधिकार है जिनका स्वन कर्तव्य के उचित पालन से होता है। इसलिए-सची नानरिकता के श्रधिकार केवल उनको ही मिलते हैं जो श्रपने राज्य की सेवा करते हैं। श्रीर वही प्राप्त प्रधिकारों का

१. ह०, २७-५-३६, ४० १४३।

२. एच० जी० वेल्स के मनुष्य के ग्राधिकार मम्बन्धी तार का गाधीजी का जवाव। ह०, १३-१०-१६४०, पृ० ३२० ।

३. 'हिन्द-स्वराज्य' (ग्रं०), पृ० ६१।

४. 'हिन्द स्वराज्य' (ग्रं०), पृ० ६४।

भ. 'हिन्द-स्वराज्य' (श्रं०), पृ० ६४।

समुचित प्रयोग भी कर सकते हैं।" काठियाताइ राजनैतिक कार्फ्र सं (१६२१) के सभापित की हैितयत से अपने भाषण में उन्होंने कहा था, "अधिकार का सक्वा स्रोत है कर्तव्य...यिद हम सब अपने कर्तव्यों का पादन करें तो अधिकारों को खोजने की ज़रूरत न पड़ेगी। यदि कर्तव्यों की उपेचा फरके, हम अधिकारों के पीछे पड़ें, तो हमारी खोज स्वानुष्णा की तरह व्यर्थ होगी। जितना अधिक हम अधिकारों का पीछा करेंगे उतना ही अधिक वह हम से दूर होंगे। इस शिचा को कृष्ण ने इन अमर शब्दों में प्रकट निया है: 'कर्म ही तेरा अधिकार है। फल को त् अलग ही रहने दे।' कर्म कर्तव्य है; फल अधिकार है। फल को त् अलग ही रहने दे।' कर्म कर्तव्य है; फल अधिकार है। कि पत्र में उन्होंने लिखा था, "सभी अधिकार जिनके योग्य बनना है और जिनकी रचा करना हे अच्छी तरह पालन किए गए कर्तव्य से आते हैं.. इसी मृलमूत उक्ति से शायद स्त्री-पुरुषों के कर्तव्यों की पिरमाषा करना और प्रत्येक अधिकार को किसी ऐसे अनुरूप कर्तव्य से—जिसका पहिले पालन होना चाहिए— सम्बन्धित करना काफी आसान है।"3

प्रकट है कि गांधीजी, इछ पश्चिम के राजनैतिक विचारकों के प्रतिकृत, श्रिषकार शब्द का प्रयोग केवल राज्य के संदर्भ में ही नहीं, श्रिषक व्यापक श्र्य में, सामाजिक जीवन के प्रत्येक चेत्र के संदर्भ में करते हैं। कम-से-कम एक वार तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग शरीर-शक्ति के अर्थ में भी किया था। उन्होंने लिखा था, ''प्रत्येक को सूठ बोलने का श्रीर गु'ढों की तरह व्यवहार वरने का श्रीधकार है। किन्तु इस प्रकार के श्रिषकार का प्रयोग समाज श्रीर प्रयोग करनेवाले दोनों के लिए हानिकर है। '' किन्तु साधारण रीति से इस शब्द का प्रयोग वह व्यक्ति की श्रारमानुभूति के लिए श्रावश्यक कार्य की स्वतन्त्रता के श्रिथ में करते हैं।

गांधीजी का मत है कि जितना अधिक राज्य अहिंसक होगा उतने ही अधिक व्यक्ति के अधिकार होंगे। उनके शब्दों में, असत्यपूर्ण और हिंसक साधनों का स्वाभाविक परिणाम है विरोध को विरोधियों के विनाश द्वारा हटाना। ''इमसे वैयक्तिक स्वतन्त्रता की वृद्धि नहीं होती। केवल शुद्ध अहिंसक व्यवस्था में ही वैयक्तिक स्वतन्त्रता पूर्णरूप से विकसित हो सकती है।"

१. इ०, २५-३-३६, पृ० ६४।

२. यं० इं०, मा० २, पृ० ४७६।

रे. इ०, ६-६-४७, पृ० १८४।

४. ६०, २५-३-३६, पृठे ६४।

प्. ६०, २७-५-३६, पृ० १४३।

किन्तु उनके श्रमुसार श्रिष्टारों का स्वन राज्य या किली वृसरे समुराण द्वारा नहीं होता। देसे-केसे व्यक्ति सरण थीर शर्हिसा की साधना जान श्रिष्ठकारों के लिए बोश्यता का विकास दरता है चैसे-वैंगे उसकी प्रिय गर मिलते जाते हैं। राज्य श्रीर सनकार देनल श्रिश्वनारों को जान लेने है। इस का शर्य यह है कि निश्च-सिंग व्यक्तियों के श्रिष्टारों से उनकी नैतिन प्रमता के श्रमुसार श्रम्तर होता है। श्र अत्येक श्रष्ठकार के श्रमुख्य एक कर्तन्य तो होता ही है जिसके पालम करने से प्रिष्ठकार सिलता है। यह प्राप्टिमक श्रम्तमण हो तो बचाव का उचित राधन भी है। यह साधन है प्रिष्टिमक श्रमहथीन। वै

गांगीजी के श्रिषकार-सक्रम्बी सिद्धान्त की विशेषता यह है कि यह ब्यक्ति की स्वार्थन्त्वक प्रवृत्तियों पर नहीं समाज-रेगा पर ज़ीर देता है। जैसा कि वह निखते हैं, ''जो ब्यक्ति कर्तव्य-पालन के फलस्यरूप श्रिपकार प्राप्त करते हैं, वह उनका प्रयोग केवल समाज-सेगा के लिए करते हैं, ध्रपने लिए कभी नहीं करते।''' उनका सिद्धान्त स्वायनम्बन पर भी जार देता है श्रीर इस बात की शिक्ता देना है कि नागरिकों को परिस्थितयों को ध्रमुक्त बनाना चाहिये श्रीर श्रिषकार न श्राप्त होने का उत्तरदायित्व दूसरों पर नहीं स्वयं श्रपने पर रखना चाहिए। इसके श्रितिक्त यदि नागरिक कर्तव्य-पालन का महस्त्र जान लें तो सम्भवतः श्रपने श्रिषकारों का दुरपयोग श्रीर दूसरो का श्रीपण न करेंगे।

#### अहिंसक राष्ट्रीयता

यद्यपि श्रहिंसक राज्य स्वतन्त्र होगा श्रीर उसकी राजनैतिक हैसियत

९. "वह अधिकार जिनकी मिन्न-भिन्न व्यक्ति उचित रीति में माग कर गक्ने हैं उनकी अलग-अलग नैतिक प्रवृत्तियों ओर च्रमता के अनुनार भिन्न-भिन्न होंगे। इस प्रकार उस मनुत्य को, जिमने अपने प्रयत्नों से अपने चरित्र को बहुत उच्च बना लिया है, अपने साथी मनुत्यां से इतना सम्मान पाने का अधिकार है जितने की उचित माग करने का आधिकार उससे जम र्मानटार पडोसी को नहीं हैं।" विलोवी, 'एथिवल बेसिस ऑव पीलिटिकल अथारिटी', पृ० २४६-४७।

२. यं॰ इं॰, २६-३-३१।

३. ह०, २५-३-३६, ६४।

दूसरे राज्यों के द्राथ ,समता की दोगी, " लेकिन विकेन्द्रीकरण पर आधारित सत्याग्रही राष्ट्रीयता निराकरणायील, श्राक्रमणकारी या विनाशक नहीं हो सकर्ता। इसके प्रतिकृत वह विधायक श्रीर मानवतावादी होगी। इसके विधायक होते का कारण यह है कि अभिन्यक्ति की परिपूर्णता की श्रोर अग्रसर होने के उसने साधन श्रहिंसक होंगे। इसके श्रतिरिक्त, श्रहिंसक जनतंत्रवादी राष्ट्रीयता के श्रादर्श के अनुसार प्रत्येक देश को दूसरे देशों का शोषण करके नहीं उनकी सेवा करके श्रीर उनके लिये श्रात्म-बलिदान करके रहना सीखना चाट्यि । हस प्रकार श्राहिसक राष्ट्रीयता स्वस्थ श्रन्तर्राष्ट्रीयता की श्रावश्यक एर्दमान्यता है। सन् १६२४ में गांधीजी ने तिखा था, ''राष्ट्रीयतावादी हुए विमा अन्तर्राष्ट्रीयतावादी होना श्रसम्भव है। ... ..राष्ट्रीयतावाद बुराई नहीं है, हुराई है संकीर्याता, स्वार्थपरता, निराकरणशीलता जो श्राष्ट्रनिक राष्ट्री के विष मारतीय राष्ट्रीयता संपूर्ण मानव जाति की सेवा के लिये श्रीर लाभ के लिये अपने को संगठित करना चाहती है और पूर्ण आत्म-प्रकाशन चाहती है।"? "इस अपने देश के लिये स्वतंत्रता चाहते हैं किन्तु दूसरों का शोषण् करके या . में श्रपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ उनको हानि पहुँचा कर नहीं। जिसमें दूसरे देश मेरे स्वतंत्र देश से कुछ सीख सकें, जिसमें मेरे देश के साधन सानव-जाति के हित के लिये काम श्रा सकें। . . देश को स्वतंत्र होना चाहिये जिसमें, अगर आवश्यक हो, तो वह संसार के लाभ के लिये मर सके। . राष्ट्रीयता की मेरी धारणा यह है कि मेरा देश इसलिये मर सके कि मानव-जाति जीवित रह सके । उसमें जाति-होष के लिये स्थान नहीं है।"3

वास्तव में सत्य श्रीर श्रिष्टिंसा द्वारा राष्ट्रीयता की सफलता स्वयं मानव-जाित की यहानतम सेवा है। वह पराधीन जाितयों को साम्राज्यवाद की विनादाक दासता से मुक्त कर देगी। गांधीजी के शब्दों में, "भारत के (श्रिष्टिंसा) द्वारा) स्वतंत्र हो जाने का श्रयं होगा प्रत्येक राष्ट्र का स्वतंत्र हो जाना।" य यदि एराधीनता श्रीर शोषण विश्व-शांति के लिये सबसे बड़े संकट हैं, तो भारत की श्रष्टिंसक राष्ट्रीयता शांति-स्थापना में श्रमुल्य सहायता देगी। सन् १६२म में गांधीजी ने लिखा था, "भारत की स्वतंत्रता द्वारा में संसार की तथा-

१. यं० इ०, भा० १, पृ० ६७३.।

२. यं० इ०, मा० २, प्र० १८६२ |

२. महादेव देमाई, 'गाधीर्जा इन इंडियन विलिजेज', पू० १७०।

४. यं० इं०, मा० ३, पृ० ५४६; श्रीर गाधीजी का १७-४-१६४५ का वक्तव्य ।

कथित कराज़ीर जातियों को पश्चिम के विनाशक शोपण से मुक्त-करना चाहना हूँ।<sup>319</sup>

. अन्तर्राष्ट्रीयता

श्रहितक राष्ट्रीयता निष्कर्ष है स्वदेशी के सिद्धान्त का जिसके श्रनुसार देश जासी मनुष्य के निष्टतम पड़ीमी हैं श्रीर उनको उसकी सेवा पर पहिला श्रिकार है। श्रीहसक राष्ट्रीयता श्रावश्यक रूप से नैतिक श्रीर केवल प्रमंग रो गड़बैतिक है। वह साध्य नहीं, साधन-मात्र है—साधन भी केवल एक देश की ही अलाई का नहीं, श्रीहक मानवता की सेवा करने का श्रीर सय का श्रीवक स्था दिन साधने का भी।

इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता सं गांघीजी का प्रयं उस निरपेश स्वतंत्रता से नहीं जो स्वस्थ धन्तर्राष्ट्रीयता से मेल नहीं जाती। उनके शब्दों में, "मेरी पूर्ण स्वराज्य की धारणा सब (देशों) से खलग रवतंत्रता नहीं वस्कि स्यस्थ छीर सम्मानपूर्ण-रीति से एक (देशों का) दूसरे के सहारे रहना है।" उक्का मत है कि मानवता के जीवित रहने की यह आवश्यक शर्त है कि संवार की व्यवस्था विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के केन्द्रीय शासक-मण्डल के हाथ में हो।"

किन्तु श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना राष्ट्रों की स्वेच्छा से श्रीर उसका संचालन श्रहिंसक मार्ग से होना चाहिए। सन् १६३१ में राष्ट्रसंघ (लीग श्रॉब नेशन्स) के बारे में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, "संघ में यह श्राशा

१, य० इ०, भा० ३, पृ० ५४८।

२. ऊपर ग्रन्याय ४ देखिये।

ई. यं० इं०, २६-३ ३१। गांधीजी के अनुसार स्वावलवन उमी प्रकार मनुष्य का श्रादश है जिस प्रकार परस्पर श्राश्रित होना, क्योंकि मनुष्य मामाजिक प्राची है श्रीर समाज में परस्पर श्राश्रित होना उमें विश्व के साथ श्रपनी एकता की श्रनुभृति में श्रीर श्रहता को दवाने में सहायक होता है।

४. ह०, ८-६-४७, पृ० १८४। गाधीजी इस वात के विकड थे कि उन राष्ट्रों में — जिनका वल-प्रयोग द्वारा निशस्त्रीकरण हुन्ना हो — ग्रन्तर्राष्ट्रीय मन वी 'सशस्त्र शान्ति' स्थापित हो । उनके अनुसार मशन्त्र ग्रन्तर्राष्ट्रीय पुलिम रखना किसी तरह भी शान्ति का चिन्ह नहीं है । राष्ट्रों की समता ग्रार स्वतन्त्रता पर ग्रावारित वास्तविक विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए युट ग्रीर हिसा में विश्वाम का त्याग ग्रावश्यक है। देखिंग, गाधीजी वा १० ग्रीप्रेल, मन् १९४५ का मन फ्रासिन्को कान्क्रे म पर वक्तव्य।

की जाती है कि वह ( सराई निपटाने के साधन की तरह ) युद्ध का स्थान से लेगी और अपनी शक्ति हारा उन राष्ट्रों में सध्यस्थता करेगी जिनमें आपस में सराई तो। लेकिन मुक्ते सदा यह लगा है कि संघ के पास ( अन्याय करने वालों के विरुद्ध ) आवश्यक साधन-न्यवस्था नहीं है। ......में आपको यह लुकाय देने का साहल करता हूँ कि वह साधन जिनको हमने भागत में अपनाया है राष्ट्रसंघ की-सी संस्था ना ही नहीं, यिक विश्वशांति के महान दित को अपनानेवाली कियी भी स्वेच्छा पर आधारित संस्था या समुदाय की आवश्यक साधन-न्यवस्था है। " अहिंसक अन्तर्राष्ट्री। संस्था के लिये यह आवश्यक साधन-न्यवस्था है। " अहिंसक अन्तर्राष्ट्री। संस्था के लिये यह आवश्यक साधन-न्यवस्था है। " अहिंसक अन्तर्राष्ट्री। संस्था के लिये यह आवश्यक साधन-न्यवस्था है। " अहिंसक अन्तर्राष्ट्री। संस्था के लिये यह आवश्यक साधन है के शस्त्रों को, और प्रमाणित अधिकारों की रचा के लिये भी शक्ति प्रयोग को त्याग दिया जाय। "प्रमाणित अधिकारों की रचा के लिये भी शक्ति प्रयोग को त्याग दिया जाय। "प्रमाणित अधिकारों की रचा के लिये भी शक्ति प्रयोग को त्याग दिया जाय। "प्रमाणित अधिकारों की रचा के लिये भी शक्ति प्रयोग को त्याग दिया जाय। "प्रमाणित अधिकारों की रचा के लिये भी शक्ति प्रयोग को त्याग दिया जाय। "प्रमाणित अधिकारों के रचा के लिये भी शक्ति संघानों के प्रित्त अधिकारों के प्रचाल करते। यह स्थानित संघानों से होना चाहिए।" दिसक प्रकार की स्थान संघानों से होना से सिकते-जुल के लिये वह अहिंसक राज्य की प्रतिस्था या शान्ति-सेना से मिलते-जुल के लिये वह अहिंसक राज्य की प्रतिस्था या शान्ति-सेना से मिलते-जुल के लिये वह अहिंसक राज्य की प्रतिस्था या शान्ति-सेना से मिलते-जुल के लिये वह अहिंसक राज्य की प्रतिस्था या शान्ति-सेना से मिलते-जुल के लिये वह का स्वागत करते।

सब देशों के निशस्त्रीकरण के प्रारम्भ होने से पूर्व ''किसी राष्ट्र को शस्त्रों को स्थागते का और बड़े जोखिम में पड़ने का साहस करना होगा। उस राष्ट्र से श्रहिंसा का स्तर.... स्वाभाविक रीति से इतना उच्च होगा कि उसकी सार्वभीम सम्मान शास होगा। उसके निर्शय श्रव्यूक होंगे, उसके निश्चय इद होंगे, वीरतापूर्ण श्रात्म-विलदान की उसकी चमता महान् होगी श्रीर वह (राष्ट्र) उसी परिमाण में दूसरे राष्ट्रों के (हित ) के लिये जीवित रहना चाहेगा जिस परिमाण में अपने (हित ) के लिये।"3

निशस्त्रीकरण श्रीर अहिंसक श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सफलता के लिए साम्राज्यवाद का निशकरण श्रावश्यक है। 'श्रन्तर्राष्ट्रीय संव तभी (स्थापित) होगा, जब उसमें सम्मिलित सभी छोटे-बहे राष्ट्र पूरी तरह स्वतंत्र होंगे।

श्रहिंसा पर श्राधारित समाज में छोटे से छोटा राज्य श्रनुभव करेगा कि वह (महस्त्र में ) उतना ही बड़ा है जितना कि बड़े-से-बड़ा। अड़ इस प्रकार पांधीजी न्यायोचित राजनैतिक श्रीर श्राधिक श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना के श्रीर एक राज्य के दूसरे पर श्राधिपत्य के श्रन्त करने के पद्य में थे।

१. शारगा, 'गाधी', पृ० ३८६-६० पर उद्धृत।

२. ६०, १४-१०-३६, पृ० ३०१।

३. यं० इं०, भा० २, ए० ८६८।

४. ६०, ११-२-३६, पृ० ८ ग्रौर १४-१०-३६, पृ० ३०१।

साम्राज्यवाद के निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि वडे राष्ट्र आवश्यकताओं और भौतिक उपकरणों की शृद्धि की इच्छा और प्रतियोगिता को छोड दें।

#### विदेशी नीति और रचा

घहिंसक अन्तर्राष्ट्रीय ध्यवस्था के विकास में समय लगेगा। उसकी स्थापना के पहले अन्तर्राष्ट्रीय अन्याय और आक्रमण हो सकतं हैं। श्रहिंसक राज्य पर आक्रमण की अधिक सम्भावना नहीं श्रीर उसके लिये श्रहिंसक पद्धित से अपना बचाव करना श्रासान होगा। श्रहिंसक राज्य की जनतंत्रवादी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था न्याय और समता पर श्राधारित होगी। इसिलये इस राज्य में श्रायिंक शक्ति-सम्बन्धी उस संघर्ष का श्रभाव होगा जिसका परिणाम होता है साम्राज्यवाद और क्रांति। राज्य के श्रांतरिक जीवन की श्रहिंसा उसके बाह्य सम्बन्धों में भी प्रकट होगी। यदि भारत श्रहिंसा की श्रपना सका तो वह श्रपने पढ़ोसियों के साथ धनिष्टतम मित्रता का सम्दन्ध रखने का प्रयत्न करेगा—पढ़ोसी शक्तिशाली हों या छोटे राष्ट्र। वह पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिये और श्रहिंसक श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिये प्रयत्न करेगा। उसकी श्रहिंसा पड़ोसियों की सद्भावना को जगाएगी श्रीर रणा के लिये यह श्रखिल विश्व की सद्भावना पर श्राधित होगा। व

यदि श्रहिंसक राज्य पर कभी श्राक्रमण हुया भी तो श्रहिंसक यचाव श्रासान होगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये गांधीजी द्वारा प्रयुक्त सत्याप्रही प्रतिरोध-पद्धति का उपयोग श्रावश्यक परिवर्तनों के साथ याद्य श्राफ्रमणों के विरुद्ध भी होगा। गांधीजी के शब्दों में, "प्रहिंसक मनुष्य या समाज याहरी श्राफ्र-मणों की श्राशा और उनके लिने प्रवन्ध नहीं करता। इसके प्रतिकृत ऐसा मनुष्य या समाज दृदता से विश्वास करता है कि कोई भी उनके साथ फगड़ा न करेगा। यदि बुरी-से-बुरी बात होती (श्राक्रमण होता) है, तो श्रहिंसा के लिये दो मार्ग हैं। श्रष्टिकार समर्पण कर देना लेकिन श्राक्रमणकारी के साथ श्रसहयोग करना। इस प्रकार मान जीजिये कि नीरो का श्राधुनिक संस्करण भारत पर श्राक्रमण कर दे, तो राज्य के प्रतिनिधि उसको (देश के) श्रन्दर चले श्राने टेंगे लेकिन उसे यता देंगे कि जनता से ज़रा भी सहायता न मिलेगी। वह (जनता) श्राधीनता मानने की श्रपेचा मौत को तरजीह देगी। दूसरा रास्ना होगा

१. इ०, २०-४-४०, पृ० ६६ ।

२. ह०, १०-२-४०, पृ० ४४१।

प्राचीन यूरोप का एक ग्रत्याचारी शासक ।

श्रहिंसक पहित में शिक्ति बनता द्वारा श्रहिंसक प्रतिरोध । श्राक्तमणकारी की तोपों को जनता निशस्त्र श्रपने श्रापको ( तोपों की ) खाद्य-सामग्री की तरह श्रपण कर देगी । दोनों हालतों में मूलभूत विश्वास यह होगा कि नीरो भी हृद्यहीन नहीं है । ऐसे खी-पुरुषों की श्रनक्त पंक्तियों का श्रप्रत्याशित दश्य, जो श्राक्रमणकारी की इच्छा को श्रात्म-समर्पण न करके चुपचाप जान दे रहे हैं, श्रंत में उसको श्रोर उसकी फ्रीज को दिवित कर देगा ।""

गांघीजी के श्रनुसार श्रहिंसक प्रतिरोध में प्रतिपत्ती के श्रागे बढने में रुकावट डालने के लिए 'भूमि-चिदाहक' (स्कॉच्ड अर्थ) नीति के लिए स्थान नहीं। युद्ध-विरोधी की हैसियत से उन्हें जीवन या संपत्ति के विनाश में न तो बीरता दीखती है न बिलदान। "मेरे श्रपने द्वएँ में विष घोल देने में या उसे इस प्रकार पाट देने में कि मेरा भाई जो सुक से युद्ध कर रहा है, पानी का उपयोग न कर सके, कोई वीरता नहीं है । .... न उसमें कोई बिलदान ही है, क्योंकि वह सुक्ते शुद्ध नहीं करता श्रीर वलिदान की, जैसा कि उसके मूल श्रर्थं का तालर्थं है, पूर्व-मान्यता है शुद्धता।" शाचीन समय के युद्ध-नियम कुर्यों में विष घोलने की श्रीर श्रनाज की फ़रल वरवाद करने की श्राज्ञा नहीं देते थे। जब कभी संभव होगा ऋहिंसक प्रतिरोधी फ़रलों और श्राक्रमणकारियों के वीच इस तरह खड़े हो जायंगे कि जवतक एक भी प्रतिरोधी जीवित है श्राक्रमणकारी फ़रल में से कुछ भी न ले सकेंगे। यदि प्रतिरोधी व्यवस्थित रीति से इस ग्राशा से पीछे हर्टे कि वह बाद में दूसरी श्रीर अधिक श्रनुक्त परिस्थिति में प्रतिरोध करेंगे, तो भी गांधीजी को राय है कि उनको स्ननाज की फ़रल श्रीर वैसी ही दूसरी चीज़ों का विनाश न करना चाहिए। यदि प्रतिरोधी संपत्ति को डर के कारण नहीं, विक मानवतावादी हेतु से प्रथित इसिलए अन्नत छोड़ता है कि वह किसी को भी अपना शत्रु मानने से इन्कार कर देता है, तो गांधीजी को इसमें तर्क, वीरता श्रीर बलिदान दीखता है। विनाश न करने में वीरता है क्योंकि प्रतिरोधी जान-वूमकर इस जीखिम में पडता है कि प्रतिपत्ती प्रतिरोधी को हानि पहुँचाकर भोजन करेगा श्रौर उसका पीछा करेगा, श्रीर उसमें बिलदान है क्योंकि प्रतिपत्ती के लिए कुछ छोड़ देने की भावना प्रतिरोधी को शुद्धता और नैतिक उचता देती है।

कभी-कभी गांघीजी के सामने यह प्रश्न रखा गया है कि सत्याप्रही उस हवाई लडाई में किसी तरह कारगर हो सकता है जिसमें व्यक्तिगत सम्पर्क का

१. ह०, १२-४-१६४०, पु० €० }

२. ह०, २१-३-४२, पृ० दद्द; १२-४-४२, पृ० १०६; १६-४-४२, पृ० १२१-२२; श्रीर ३-५-४२, पृ० १४० ।

यभाव होता है। जो मनुष्य कपर से मृत्यु की वर्षा करता है उसको यह जानने का भी अवसर नहीं मिलता कि उसने किनकी और कितनों की जान ली है। गांधीजी का जवाव यह है कि वातक यम के पीछे उसे चलाने वाला मनुष्य का हाथ होता है और उसके भी पीछे हाथ को परिचालित करनेवाला मानव-हृदय होता है। थौर आतंकवादी नीति के पीछे यह धारणा है कि यदि आतंकवाद का उपयोग पर्याप्त परिमाण में किया जाय, तो उसका वांद्रित परिणाम होगा, अर्थात् प्रतिपची श्रत्याचारी की इच्छा के सामने मुक लायगा। लेकिन यदि जनता हट निश्चय कर ले कि वह न तो कभी श्रत्याचारी की इच्छानुसार कार्य करेगी, और न श्रत्याचारी के साधनों द्वारा उससे ददला लेगी, तो श्रत्याचारी के लिए आतंकवाद चालू रखना लामप्रद न रहेगा। यदि श्रत्याचारी की क्रृत्ता और हिंसा को पर्याप्त भोजन न मिले तो समय श्राप्ता जब वह हिंसा श्रीर श्रातंक से कय उठेगा।

इस प्रश्न के उत्तर में कि वह अणुयम के विरुद्ध श्रष्टिंसा का उपयोग किस प्रकार करेंगे उन्होंने कहा था, ''मैं उसका सामना प्रार्थनापूर्ण-कार्य हारा करू'गा ...मैं वाहर खुले स्थान में श्राजार्जेंगा श्रोर (पान के) चालक को यह देखने दू'गा कि उसके विरुद्ध मेरा मुख श्रश्चभ-सूचक नहीं है। मैं जानता हूँ कि चालक इतनी उंचाई पर मेरा मुख न देख सकेगा। किन्तु मेरे उदय की यह इच्छा कि उसका ग्राग हो उस तक पहुंच जायगी श्रोर उसकी श्रांदों खुल जायंगी। यदि वह इज़ारों व्यक्ति जिनकी हीरोशीमा में श्रण्यम हारा मृत्यु हुई थी श्रपने हदयों में प्रार्थना के साथ मरे होते तो युद्ध का श्रन्त उस लजाजनक रीति से न हुशा होता जैसे वह हुशा है।"2

लेकिन पूछा जा सकता है कि यदि मनुष्य आक्रमणकारी की शास-समर्पण करने की अपेचा अहिंसक रूप से जान दे दें, तो स्ववंत्रता से जाम उठाने की कौन जीवित रहेगा ? गांघीजी के श्रनुसार हिंसक युद्ध में भी लड़ने-वाला सिपाही विजय से लाम उठाने की आशा नहीं करता। लेकिन जहां तक अहिसा का सम्बन्ध है, प्रत्येक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि ग्रहिंसक पद्धति को तभी सफल समम्बना चाहिए जय कम-से-रम स्वयं सत्याग्रही थहिंसा की सफलता से लाभ उठाने को जीवित रहे। यह न तो तर्कसंगत ही है और न न्यायपूर्ण। सशस्त्र युद्ध की श्रपेचा सत्याग्रह में यह

१. ह०, २४-१२-३८, पृ० ३६४।

२. मार्गरेट बोर्क हाइट, 'हाफवे टु फ़ीडम' १० २३२।

कहना श्रिषक उपयुक्त होगा कि हमें जीवन उसे खोदेने से, बिलदान करने से मिलता है।

यदि श्राक्रमण का शिकार घरेलू उद्योग-धन्धों श्रीर कृषि-प्रधान सम्यता में पनपने वाला श्रिहंसक देश है, तो केन्द्रित उत्पादन को श्रपनाने वाले देशों की श्रपेचा इस देश को बहुत कम हानि होगी श्रीर वह श्राक्रमण का सामना बहुत कारगर तरह से कर सकेगा। घरेलू उद्योग-धन्धों का विनाश करने से श्राक्रमणकारी के हाथ कुछ न लगेगा श्रीर उन्नाई हुए देश को फिर संभलने में बहुत कम समय लगेगा। गांधीजी लिखते हैं, "यदि हिटलर का भी ऐसा हरादा होता तो वह सात लाख श्राहिसक गाँवों का विनाश न कर सकता। उस प्रक्रिया में वह स्वयं श्रहिंसक हो जाता।" इस प्रकार देश की श्रहिंसक श्राधिंक व्यवस्था वाह्य श्राक्रमण के विरुद्ध श्रधिक-से-श्रधिक सुदृढ बचाव है। श्रिहंसा की कला सीख कर दुर्वल-से-दुर्वल राज्य वाह्य श्राक्रमण से श्रपनी रचा कर सकता है। किन्तु कोई राज्य—वह युद्ध-साधनों में चाहे जितना सबल हो—बलवान राज्यों के गुट के विरुद्ध स्वतन्त्र नहीं रह सकता।

किसी भी राज्य के जीवन का ग्रहिंसा के सिद्धांत के श्रनुसार संगठन होने में शायद बहुत समय लग जाय। गांधीजी उन राज्यों को भी श्रहिंसक प्रतिरोध के उपयोग की राय देते हैं जो श्रवतक हिंसा को ही रचा का साधन समक्ते रहे हैं। लेकिन कोई भी राज्य श्रहिंसक पद्धित का उपयोग तभी कर सकता है जब वह श्रन्याय की कमाई से खुटकारा पाले—वह कमाई पराधीन देशों पर श्राधिपत्य हो या श्रन्य किसी प्रकार की।

श्रयीसीनिया, चेकोस्लोचैकिया, पोलेंड श्रौर इंग्लिस्तान के निवासियों को गांधीजी की यही सिफ़ारिश थी कि वह श्रन्यायी से युद्ध करने से भी इन्कार कर दें श्रौर उसको श्रात्म-समर्पण करने से भी। इस प्रकार चीन के सम्बन्ध में सन्होंने एक बार कहा था, ''यिद चीनियों के पास मेरी धारणा की श्राहंसा होती तो विनाश के उन श्रितश्राधुनिक यन्त्रों का—जिनका जापान स्वामी है—कोई उपयोग ही न रहता। चीनी जापान से कहते, 'श्राप श्रपने सम यंत्र ले श्राएँ, हम श्रपनी श्राधी जनसंख्या श्रापकी भेंट करते हैं। किन्तु वाकी २० करीड़ श्रापके सामने धुटने न टेकेंगे।' यदि चीनी यह करते तो

१. ह०, रद-७-४०, पृ० २२८।

२. ह०, ४-११-३६, ए० ३३१।

रे. यं० इं०, २-७-३१; ह०, ७-१०-३६, पृ० २१३।

जापान चीन का दास हो जाता।" उनके अनुसार अहिंसक प्रतिरोध के लिए यह आवश्यक था कि चीन-निवासी अपने हृदयों में जापानियों के लिए प्रेम विकसित करें—उनके गुणों को याद करके नहीं किन्तु उनके दुष्टमों के पावजूद भी।

यदि श्रहिंसक न्यक्ति का देश युद्ध प्रारम्स करे तो टसको चाहिए कि वह श्रपनी सरकार को इस श्रकार दुर्यल बनाने के लिए इस्त भी न करे कि देश की हार हो जाय। किन्तु इस ढर से उनको युद्धों की व्यर्थता में श्रपनी श्रटल श्रद्धा प्रदर्शित करने के उचित श्रवसर को न खोना चाहिए। "इसका श्रयं यह है कि वह (श्रहिंसक) श्रपने देश के तयाकथित हित के पहले श्रपनी श्रन्तरात्मा तथा सत्य को रखते हैं। क्योंकि श्रंतरात्मा के लिए सम्मानने किसी न्यायपूर्ण उद्देश्य या हित को कभी हानि नहीं पहुंचाई थी।" श्रहिंसक व्यक्तियों को श्रपने देश बादूसरे देश की सेना की विजयकामना न करनी चाहिए। उनको केवल यह प्रार्थना करनी चाहिए कि सत्य की विजय हो। "जय दोनों पस्त हिंसा के साधनों का उपयोग कर रहे हों तो यह निर्णय करना यहत कठिन है कि उनमें से किस पत्त की विजय होनी चाहिए।" श्रपने को हिंसा से श्रलग रखते हुए भी श्रहिसक व्यक्तियों को ख़तरे से न भागना चाहिए श्रीर श्रपने जीवन की उपेचा करके मित्र श्रीर राग्नु की एक समान सेवा करनी चाहिए।"

निष्पच श्राहिंसक देश किसी सेना को पड़ोसी देश का विनाश करने की श्राज्ञा न देगा। उसे श्राक्रमणकारी सेना को रास्ता और रसद देने ने इन्नार कर देना चाहिए। उसे स्त्री, पुरुषों और वचों की जीवित दीवाल श्राक्रमणकारी के सामने कर देना चाहिए श्रीर श्राक्रमणकारी को उनकी लागी पर होनर जाने को निमन्त्रित करना चाहिए। कहा जा सकता है कि श्राक्रमणकारी फीज में इतनी पाशविकता हो सकती है कि वह श्रहिंसक श्रतिरोधियो पर होकर निकल जाय। लेकिन श्रपना विनाश होने देकर श्रतिरोधी श्रपना कर्तव्य पालन कर लेंगे। इसके श्रतिरोक्त, "निर्दोप स्त्री पुरुषों की लाशों पर होकर जानेवाली फ्रीज इस प्रयोग को दोहरा न मकेगी।" गांधीजी निष्पच देशो हारा श्राक्रमणकारी देश के श्राधिक वहिष्कार के पन्न में भी हैं। "

१. ह०, २४-१२-३८, पृ० ३६४ ।

२. द०, २८-१-३६, पृ० ४४२; १५-४-३६ पृ० ८६-६० ।

३. यं० इं०, १-१२-३१।

४. कुछ चीनी श्रागन्तुको के इस प्रश्न के उत्तर में, कि भारत में जापानी माल के बहिष्कार की क्या श्राशा थी. गांधीजी ने जवाब दिया, ''मेरी उच्छा है

गांधीजी का सत है कि हिंसा पर शांधारित राज्य के लिए श्राहेंसक प्रतिरोध का उपयोग लगभग श्रसम्भव है। किन्तु यदि श्रन्तर्राष्ट्रीय श्राक्रमण से पीड़ित देश हिंसक प्रतिरोध करने का निश्चय करे तब भी निष्ण राज्य का कर्तव्य है कि वह श्राक्रांत देश को नैतिक सहानुभूति और श्रहिंसक सहारा दे। गांधीजी श्राक्रमण और वचाव की हिंसा में भेद करते थे और पिछले प्रकार की हिंसा का भला चाहते थे, यद्यपि वह यह भी चाहते थे कि प्रतिरोध श्रहिंसक हो। यदि श्राक्रांत में उच्चतम वीरता की और निस्वार्थता की क्षमता है और यदि वह अपेकाकृत बहुत श्रिषक शक्तिशाली श्राक्रमणकारी के विरुद्ध हिंसा से श्रसमता का युद्ध लढ़ता है तो गांधीजी के श्रनुसार वह हिंसा लगभग श्रहिंसा है, क्योंकि जब हिंसा सोच-विचार कर नहीं की गई है और जब श्रानुपातिक हिंसा की क्षमता नहीं है, तब हिंसक प्रतिरोध का श्रर्थ है "दबा देने वाली हिंसा के सामने यह पूरी तरह जानते हुए भी दबने से इन्कार करना कि उसका श्रथं निश्चित मौत है।" सन् १६३६ का पोलैंड का प्रतिरोध इसी प्रकार का हिंसा की नीत है।"

निसंदेह, यदि सभी राज्य मिलकर आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध कर सकते, तो युद्धों और आक्रमणों का लोप हो जाता, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब विभिन्न देशों में साधारण व्यक्ति का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाय। अन्तर्राष्ट्रीय आक्रमण से पीड़ित देश दूसरे देशों की नैतिक सहाबता का स्वागत करेगा, लेकिन उसे स्वयं अपनी अहिंसक शक्ति पर निभैर रहने

कि मैं कह सकता कि इसकी (विह्नार की) वहुत आशा थी। हमारी सहानुभूति आपके साथ है, किन्तु उसने हमको गंभीर रूप से विद्युच्ध नहीं किया है, नहीं तो हमने सभी जापानी माल, विशेष रूप से जापानी कपड़े का विह्नार किया होता। जापान केवल आपको ही नहीं जीत रहा है, हमको अपने सस्ते, तुच्छ, मशीन से वने माल से जीतने का प्रयत्न कर रहा है। आपकी तरह हमारा भी वड़ा राष्ट्र है। यदि हम जापानियों से कहते कि हम आपकी एक गज छीट भी न मंगावेंगे, और न अपनी रुई आपको मेजेंगे, तो जापान अपना आक्रमण जारी रखने के पहिले फिर सोच-विचार करता।" इस उद्धरण में यद्यपि गाधीजी के मन में स्वदेशी का आर्थिक रूप भी है, प्रकट है कि उनका ज़ोर आक्रमणकारी के साथ अहिंसक असहयोग के साधन के रूप में आर्थिक विह्नार पर है। ह०, २८-१-३६, पृ० ४४१।

१. इ०, १२-५-४६, पृ० १८८।

२. ६०, ६-१२-३६, पृ० ३७१; यं० इं०, मा० २, पृ० ४२३।

३. ह०, २३-६-३६, पृ० २८१; और ८-६-४०, पृ० २७४।

श्रीर श्रकेले श्रहिंसक प्रतिरोध-पद्धति का उपयोग करने की तयार रहना चाहिए।

युद्ध मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का नहीं सांस्कृतिक परिस्थिति का परिणाम है। उसकी विनाशकता पहले कभी इतनी श्रविवेक्पूर्ण श्रीर सार्वभीम न थी श्रीर न उसका व्यय इतना भारी था जितना शाज। युर के कारण श्रविनायक-तन्त्र (दिक्टेटर-प्रणाली) की स्थापना दी भी त्रावस्थवता पढती है। इसके श्रविरिक्त युद्ध मगडों को निपटाने के स्थान में श्रविक

- १. मार्क्वादियों के अनुसार युद्ध वर्गों की उस आर्थिक प्रतिद्वन्द्वता ते सवन्यित है जिसमे दूसरे वर्गों का शोपरा करनेवाला वर्ग प्रमुख भाग लेता है। 'रिवोल्ट ग्रगेन्स्ट वार' नाम की ग्रपनी पुरतक में एच० नी० एगलने कट ने इस सिद्धान्त के पत्त मे मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और मनुष्य-विज्ञान ( ऐन्थ्रोपालोजी ) सवधी प्रमाण एकत्रित किये हैं कि ''मनुष्य युद्ध नहीं है।" किन्सी राइट अपनी 'ए स्टडी ऑव वार' नाम की पुस्तक में इस नतीजे पर पहुने हैं कि युढ़ प्रमुख रीति से मनोवैज्ञानिक नहीं सामाजिक बात है। मनुष्यों में कोई विशिष्ट युद्ध-प्रवृत्ति नहीं है, यहिक उनमें बहुत-में प्रेरक-हेत श्रीर रुचिया है जिनके कारण मनुष्य-समुदाय श्राकमण करते है। इसी प्रकार समाजशास्त्री स्वगाय कार्ल मैन्हाइम का विश्वास है कि नामा-जिक संस्थात्रों त्रौर सामाजिक व्यवस्था द्वारा यह निश्चित टोता ई कि जन-समृह का चरित्र युद्ध-प्रिय है या शान्तिप्रिय; श्रीर मनुष्य-स्वभाव पर युद्ध के ग्रभाव का हानिकर प्रभाव नहीं पडता । ग्रार० टी० जिलेसी ग्रमरीमा के पश्चिमी तट पर रहने वाली एक रेड इंडियन जाति का ट्वाला देते हु। इस जाति को युद्ध-संवन्धी वाते बताना ग्रासभव है, बयाकि उनके पास उम धारणात्मक त्राधार का त्रमाव है जो उनको युद्ध-सवन्वी गता की समभने में सहायक होता । देखिये राइट. 'ए स्टडी ग्रॉच वार' मा० १, पृ० २०७, भा० २, पृ० ११९६-१२००; मैन्हाइम, 'मैन ऍड सोसाइटी', पृ० १२३-२४; जिलेस्पी, 'साइकोलॉ जिकल एफेक्ट्स ग्रॉव वार ग्रान सिटीजन एउ मोलजर' प्र २१६ ।
- र. राइट ने अपनी पुस्तक में इस बात का विशाद विवेचन किया है कि विश्व-सम्यता के अतिआधुनिक काल में युद्ध का प्रभाव हुआ है अरधायित्व, एकता का विनाश, परिस्थितियों के अनुकृत अनने की ज्मना का तान. सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था में लचीलेगन का अभाव आर निरकुणना। उपरोक्त प्रभाव के कारण यह कहना पहले से कठिन हो गया है कि मम्यना की गति किस और होगी ओर सम्यता के आदशों को कार्यान्वित करने जी

ध्यापक और स्थायी बनाता है। दूसरी और सत्याग्रह में युद्ध की अपेका चहुत कम मचुष्यों को जान से हाथ घोना पड़ता है और शक्तों और क़िले इत्यादि बनाने में तो कोई ख़र्चा ही नहीं होता। यह पहले बताया जा चुका है कि किस प्रकार श्रहिंसा की पर्याप्तवा कठोर-से-कठोर हृदय को पिघला देती है। राज्य के सच्चे श्रहिंसक प्रतिरोध से उत्पन्न नैतिक शक्ति का श्राक्रमणकारी देश की सरकार और जनमत पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और उस सरकार के लिए श्रपने राष्ट्र की जनता से सहानुभूति पाना कठिन हो जायगा।

गांधीजी यह श्राशा नहीं करते थे कि बचाव के लिए श्रहिंसक प्रतिरोध का उपयोग करनेवाले राज्य का प्रत्येक नागरिक पूरी तरह श्रहिंसावादी होगा। युद्धवादी देश का प्रत्येक नागरिक भी तो युद्ध-विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं होता। कोई भी देश थोड़े से विशेषज्ञों श्रीर श्रन्छे श्रनुशासनवाली एक श्रहिंसक फ्रीज के द्वारा—लिसका श्रनुपात जनसंख्या से वही होगा जो हिंसक फ्रीज का होता है—श्राक्रमण्कारी का सामना कर सकेगा।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय आक्रमण के विरुद्ध रज्ञा-पद्धति के रूप में अहिंसक

श्रोर निरंतर प्रगति की संमावना कम हो गई है। राइट ने श्रपनी पुस्तक में यह दिखाया है कि युद्ध का परिशाम अनिश्चित होता है श्रौर उसका क्ची वहुत बढ़ गया है। पश्चिम में सन् १६४८-१७८६ में युद्ध पेशेवरीं का युद्ध हो गया था; सन् १७८६-१६१४ में युद्ध का रूप पूंजीवादी हो गया था; सन् १९१४ के वाद से उसका स्वरूप समग्रतावादी हो गया है। एच० डन्ल्यू० स्पेगेल की परिभाषा के ऋनुसार समग्र युद्ध स्वतन्त्र राज्यो क बीच ऐसा सशस्त्र संघर्ष है जिसे एक सशस्त्र समाज विपन्ती राष्ट्र का विनाश करने के उद्देश्य से प्रारम्भ करता है श्रीर चलाता है। ऐसे युद्ध मे साधनों पर नियंत्रण नहीं होता, वह श्राधिनिक यंत्र-विज्ञान द्वारा श्राविष्कृत सभी शस्त्रों द्वारा श्रीर मनोविज्ञान श्रीर अर्थशास्त्र के साधनों द्वारा लडा जाता है। इस युद्ध की कुछ विशेषताएं हैं यंत्रीकरण, पहिले की ऋपेत्ता त्राधिक वडी फौजें, युद्ध-प्रयास की तीव्रता श्रौर उसका राष्ट्रीयकरण, श्रौर युद्ध-कार्य में सैनिको श्रीर साधारण नागरिकों में भेद का लोप। श्राधुनिक युद्ध-पद्धति के विकास का रुख़ राज्य को युद्धवादी श्रौर समग्र जीवन पर नियंत्रण रखनेवाला राज्य वनाने की ऋोर है। देखिये स्पेगेल 'दि इकना-मिक्स स्रॉव टोटल वार', ए० ३७; पी० सारोकिन, 'कन्टेम्पोरेरी सोशियो-लाजिकल थियरीज', ऋ॰ ६; ऋौर राइट, ऊपर उद्धृत, भा॰ १, ऋ॰ ६, १०, १२ और ए० १२६-३१, १६२ और ३२१।

प्रतिरोध की वडी श्रावश्यकता है श्रीर यह निश्चित मालूम होता है कि पद्ति बहुत कारगर होगी।

इस श्रध्याय में उस समाज-व्यवस्था की रूप-रेखा की विवेचना है जिसका विकास मतुष्य के व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक जीवन की प्रेम के नियस के शतुमार पुनर चना के प्रयाम के फलस्वरूप होगा। इस व्यवस्था के सिद्धांत पूर्ण्राति में निर्धारित नहीं है। समाज-विशेष में उनका प्रयोग समय श्रीर स्थान की विशिष्ट मांगों के श्रनुसार होगा श्रीर भविष्य की परिस्थितिविशेष पहिले में नहीं जानी जा सकती। मनुष्य श्रहिंसक राज्य की स्थापना का प्रयत्न करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि वह वास्तव में स्वतन्त्रता श्रीर शान्ति. श्रथांत सच्चे जनतन्त्र की इच्छा करते हैं या नहीं। शांति की स्थापना श्रीर जनतन्त्र की परिपूर्णता समानार्थक हैं श्रहिंसा द विकास के। केवल श्रहिंसा ही राष्ट्रीय श्रह्मित श्रीर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में श्रीर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्रीर सामाजिक जीवन में सामजस्य स्थापित कर सकती है।

श्राहिंसक राज्य सच्चा जनतन्त्र होगा क्योंकि वह स्वतन्त्रता श्रीर समता के श्रधिक से-श्रधिक संभव परिमाण पर श्राधारित होगा । उसमे शोपण कम-से-कम होगा श्रीर स्वामी-नौकर और प्रंजीपति-मजदूर संवंघो का स्थान लेगी श्राम्य-सभ्यता पर पनपनेवाली नई सहयोग-व्यवस्था ।

सामाजिक श्रीर बहुत कुछ श्रार्थिक समता श्रीर विकेन्द्रीकरण के कारण, श्राज के प्रतिकूल, राजनैतिक श्रिषकारों की समता में वास्तविकता होगी। व्यक्ति का सामाजिक कार्य योग्यता से संबधित होगा श्रीर सेवा पर जोर दिया जायगा। इस प्रकार समाज में इतनी सादगी होगी कि जीवन साधारण मनुष्य की समक के बाहर न होगा श्रीर फिर भी स्वतन्त्रता श्रीर व्यक्तित्व, सेवा श्रीर विधायक श्रालीचना के सचेतन जीवन के श्रवसर की प्रभुरता होगी।

# **उपसंहार**

गांधीजी के सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन का ग्राधार है सत्य में श्रद्धा। यही सिद्धात — जिसको गांधीजी ईश्वर, ग्रात्म-शक्ति, नीति-नियम ग्रादि के साथ समीकृत करते हैं — विश्व का ग्राधार है। यह स्वयं-संचालित शक्ति श्रपने को विश्व में प्रकट करती है श्रीर उसे मौलिक एकता देती है।

सर्वोदय-तन्त्र-दर्शन के अनुसार मनुष्य के विकास, श्रात्माभिन्यित, के लिए यह श्रावरयक है कि वह सत्य को जाने श्रीर उस पर श्रटल रहे, श्रर्थात् सत्याग्रही हो। महानतम सत्य है सब जीवों की एकता, इसलिए श्रात्माभिन्यित्त का मार्ग है लबसे प्रेम करना श्रीर सबकी सेवा करना, श्रर्थात् सबके श्रधिकतम का मार्ग है लबसे प्रेम करना। सबकी प्रेमयुक्त सेवा ही श्रहिंसा है। इस प्रकार हित के लिए प्रयत्न करना। सबकी प्रेमयुक्त सेवा ही श्रहिंसा है। इस प्रकार सत्य की साधना श्रहिंसात्मक साधनों द्वारा ही हो सकती है। श्राध्यात्मिक सत्य की साधना श्रहिंसात्मक, प्रथककारी साधनों द्वारा श्रसंभव है। इसलिए एक्ता की श्रप्रह है कि सबके श्रधिकतम हित की प्राप्ति के लिए साधन गांधीओ का श्राप्रह है कि सबके श्रधिकतम हित की प्राप्ति के लिए साधन साध्य के श्रजुकूल होना चाहिए श्रीर न्यक्ति श्रीर समुदाय दोनो के न्यवहार-

सबके अधिकतम हित की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि वैयक्तिक शौर सामाजिक जीवन में सत्य की अभिन्यिक हो। सत्यामही को सत्य का ज्ञान प्रत्यच-अनुमूति और श्रद्धा द्वारा हो सकता है। श्रात्म-शक्ति के विकास के लिए और सत्य के ज्ञान के लिए गांधीजी नैतिक अनुशासन को आवश्यक सममते हैं। इस अनुशासन का सार है अहिंसक मूल्यों की साधना द्वारा प्राप्त श्रात्म-संयम। निरपेच सत्य के साचारकार के लिए सत्यामही को चाहिए कि अपनी जानकारी के सत्य—सापेच सत्य—के अनुसार आचरण करे। उसे अहिंसक होना चाहिए, क्योंकि हिंसा महानतम सत्य सब जीवों की एकता श्रीर पवित्रता, के विरुद्ध है। इसलिए हिंसा असत्य है। अहिंसा का अर्थ है श्रिधक-से-अधिक व्यापक प्रेम, अन्यायो के प्रति भी प्रेम। अहिंसा का प्रयत्न होता है अग्रम को सत्य से जीतना, शरीर-शक्ति का आत्म-शक्ति द्वारा प्रतिरोध, श्रर्थात् अन्यायी का कष्ट-सहन द्वारा हृदय-परिवर्तन। गांधीजी दो प्रकार की श्रिहेंसा में मेंद करते हैं—आन्तरिक विश्वास के कारण सिद्धान्त की तरह स्वीकार की हुई वीरों की श्रहिंसा, और हिंसा के उपयोग की श्रच्मता के

कारण काम यनाने के लिए स्वीकार की हुई हुवँलों की श्रहिंसा। पहले प्रकार की श्रहिंसा ही श्रलेय है।

वीरों की श्रहिंसा को विकसित करने के लिए सत्याग्रही को निर्भय और नम्र होना चाहिए। इसके लिए उसे वहाचर्य का पालन करना चाहिए, गर्धात् मन, वचन श्रोर कर्म से सब इन्द्रियों पर निर्यंत्रण रखना चाहिए। निटर होने के लिए सत्याग्रही का श्राधिक प्रश्नों की श्रोर रख़ श्रन्तेय, श्रपरिश्रह और शरीर-श्रम के श्रादशों के श्रनुकूल होना चाहिए। गांधीजी का विश्वाम है कि जैसे-जैसे सत्याग्रही की श्राच्यात्मिक उन्नति होती है वैसे-वैसे वह श्रपने जीवन को सादा बनाता है जिसमें वह निम्नतम तथा श्रीवक-से-श्रीवक निर्धन मनुष्यों की तरह जीवन-निर्वाह कर सके। उसे चाहिए कि धन और श्रन्य भौतिक साधनों पर निर्भर रहना छोड़ दे। श्राध्यात्मिक जीवन में इनका खहुत महत्व नहीं होता। एक परिमाण मे शारीरिक मांगों को पूरा करना श्रावश्यक है किन्तु यह उचित मर्यादा में ही होना चाहिए। सबके श्रविकतम हित की सिद्ध स्वदेशी के सिद्धान्त के श्रनुसार ही हो सकती है। स्वदेशी का सिद्धान्त स्वनात्मक देश-प्रेम का सूचक है। इस निस्तान के श्रनुसार सत्याग्रही को श्रीवक दूरवर्ती वातावरण की श्रपेत्ता श्रपने निकट के वातावरण की सीवा और उसका उपयोग करना चाहिए।

श्रहिंसा के विकास के लिए श्रावश्यक इस श्रनुशासन में मनुष्य-स्वभाव की निम्न-कोटि की प्रवृत्तियों विशेष रूप से, प्रजनन, संचयशीलता, श्रोर लढ़ने-कगढ़ने सम्बन्धी प्रवृत्तियों श्रोर डर श्रीर पृणा की भावनाथा के नियन्त्रण का समावेश है। यह श्रनुशासन प्रवृत्तियों को वल-पूर्वक द्या देने पर नहीं श्रुक्ति-संगत श्रात्म-संयम पर ज़ोर देता है। इस श्रनुशासन के श्रीचित्य का विवेचन श्रध्याय ३, ४, श्रीर १ में किया गया है। यह सिद्धान्त श्रात्म-शिक्त, चरम ध्येय तथा श्रहिंसक साधन-सम्बन्धी गांधीजी की प्राथमिक मान्यताश्रों-के निष्कर्ष हैं श्रीर उनके साथ मिलकर श्रहिंसा का परिपूर्ण श्रादर्श उपस्थित करते हैं। यदि मानव-उद्देश्य हो श्रहिंसक साधनों हारा सत्य की माधना, तो सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन की मांग है कि हम प्रचलित श्राद्शों का फिर से मूल्यांकन करें श्रीर जीवन में श्रांतरिक सामंजस्य का स्थापना का प्रयत्न रहें।

श्रिष्टिसक समाज के विकास में श्रिष्टिसक श्रनुगामन यायाग्रही नेताश्रों के लिए श्रनिवार्य है। श्रनुशासन की मोग मध्याग्रही श्रनुगामियों से भी होती है लेकिन उनसे सत्याग्रही नेता की सी नैतिक श्रद्धना के उच्च-स्तर की श्राशा नहीं की जाती।

सत्याग्रही, जिसने अनुशासन का श्रम्यास किया है, योग्य, श्राम-

विश्वासयुक्त नेता होता है। वह अपने अनुगामियों की स्वेच्छा और उनके विवेक पर आधारित आज्ञाकारिता पर निर्भर रहता है और सामुदायिक मामलों में जनमत तथा जनतंत्र का सम्मान करता है। मूलभूत सिद्धान्त की वातों में उसका पथ-प्रदर्शन उसकी अन्तरात्मा की प्रेरणा द्वारा होता है। नेता का उद्देश्य होता है जनता को सत्याग्रह की शिचा देना जिसमें समाज का इस प्रकार विकास हो कि वर्ग और राज्य की संस्थाओं के अस्तित्व के कारण दूर हो जाय। वह जनता का संगठन करता है। अहिंसक समुदाय ऐसा आदर्श जनतंत्र होने का प्रयत्न करता है जिसमें केवल साधारण मामलों में बहुमत द्वारा निर्णय होते हैं किन्तु अल्पमत के विशिष्ट हित से सम्बन्धित बातों में अल्पमत के विरोध को अधिक-से-अधिक ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार की संस्था में सत्तावादी राजनीति के लिए और सस्था के सगठन को हथियाने के लिए राजनैतिक पेंतरेवाज़ी के लिए कोई स्थान नहीं। अन्याय का प्रतिरोध करने के अवसर पर संस्था अहिंसक फौज वन जाती है और उसमें जनतंत्रवादी रीति से चुने हुए नेता का केन्द्रित निर्थत्रण साधारण जनतंत्रवादी का स्थान ले लेता है।

सस्याग्रह ऋहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्यपूर्ण साध्य की निरंतर साधना है और उसमे ऋहिंसात्मक प्रतिरोध के साथ-साथ सब विधायक कार्यों का भी समावेश है। इस प्रकार सत्याग्रह केवल सामृहिक प्रतिरोध-पद्धति नहीं है। वास्तव में सामृहिक प्रतिरोध-पद्धति के रूप में श्रजेय होने के लिए यह श्रावश्यक है कि सत्याग्रह का श्रभ्यास दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में हो।

विधायक तथा प्रिनिरोधकारी रूपों में सत्याग्रह सामाजिक प्रगित का साधन है। विधायक सत्याग्रह जनता की नैतिक शक्ति वढाता है श्रीर उसे श्रिहंसक प्रतिरोध के उपयोग के लिए श्रावश्यक श्रनुशासन देता है। वह राजनैतिक सत्ता श्रीर राज्य-ज्यवस्था के सत्याग्रही समुदाय के हाथ में श्राने के पहले ही वर्तमान सामाजिक संगठन में श्रिहंसा के सिद्धान्तों के श्रनुसार श्रामुल परिवर्तन करने की पद्धित है।

सत्याप्रही नेता प्रचार के हरएक उचित साधन का उपयोग करता है। उसके निकट प्रचार का श्रर्थ यह नहीं कि जनमत का शोषण किया जाय या उसके उपर श्रनुचित नियंत्रण स्थापित किया जाय, विकि यह है कि जनमत को सत्यपूर्ण और श्रहिंसात्मक साधनों द्वारा शिचा दी जाय। श्रहिंसक प्रचार हतना जिसे या बोले हुए शब्दों द्वारा नहीं जितना सेवा और कष्ट-सहन द्वारा होता है। रचनात्मक कार्यक्रम, जो 'सामूहिक श्रद्धकारी प्रयास' है सत्याग्रह का सबसे अब्हा प्रचार है।

प्रतिरोधकारी रूप में सत्याग्रह भन्याय का विरोध करने और क्यारों का निपटारा करने की पद्धि है। सत्याग्रही का उद्देश्य होता है विरोधी वा हृद्य-परिवर्तन करना और उसमें न्याय की भावना जागृत करना। यि सत्याग्रही प्रतिपत्ती की बुद्धि को प्रभावित करने में श्रसफल होता है, तो वह स्वेच्छा से कष्ट सहकर विरोधी के हृदय को पिछला देने का प्रयस्न करता है। गांधीजी को यह श्राशा नहीं कि सब तरह के स्वयं हुर निये जा स्पन्न हैं। लेकिन उनका उद्देश्य है स्वयंडे को विनाशक भौतिक तल से उस्प विधायम नैतिक स्तर पर उठा देना जहां सज़ाबों का शान्तिपूर्ण रीति से निपटारा हो सकता है श्रीर विरोध, विरोधी नहीं, दूर किया जा समता है।

स्थाप्रह उचित भेटों को टयाना नहीं, उनमें सामक्षस्य स्थापित करता है, इसलिए उसमे क्रान्ति-विरोधी प्रतिक्रिया का ख़तरा कम-से-फम होता है और उसके लाभ के स्थायी होने की संभावना होती है। प्रतिरोध, जय ग्रहिंसक होता है, तब निपेधात्मक नहीं रह जाता ग्राँर विधायक एप मे, ग्रास्त-शक्ति के उपयोग के फलस्वरूप, मामाजिक व्यवस्था को नंतिक ग्राटर्श की ग्रोर ग्रमसर करता है। सत्याप्रह मे न्याय ग्रीर सहयोग पर ग्राधारित ग्रहिंसक समाज-व्यवस्था की रचना ग्रीर शोपण पर ग्राधारित श्रन्यायपूर्ण सामाजिक संगठन का विनाश साथ-साथ चलते हैं। गांधीजी के श्रनुसार, ग्रहिंसा का ग्राधार यह विश्वाय है कि सभी मनुष्यों का ग्रसीम नैतिक मूल्य है ग्रीर उनके साथ इस तरह वर्ताव करना चाहिए कि वह स्वयं साध्य हैं ग्रीर केवल साधनमात्र नहीं है; इसलिए श्रहिंसा ही स्ववंत्रता की यह जनतन्त्रवादी पद्यति है जो जनता के वास्तविक स्व-शामन की स्थापना कर सकती है। सत्याग्रह इसन पर फलता-फूलता है। स्वेच्छा से सहा हुशा कए उसकी सफलता का साधन है; इसलिए उसमें हार ऐसी कोई चीज हो ही

गांधीजी का सामाजिक श्रादर्श है वह वर्गहीन श्रीर राज्यहीन समाज, वह स्वय-सञ्चालित बोधपूर्ण श्रराजकता की दशा जिसमें सामाजिक एक्ना की रचा श्रान्तिक श्रीर बल-प्रयोग के श्रितिरिक्त श्रन्य याद्य माधनों द्वारा होगी। लेकिन यह श्रादर्श पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो सकता, इसलिए गांधीजी एक व्यवहार्य, मध्यम मार्गीय सामाजिक श्रादर्श भी उपस्थित करते हैं। यह है प्रमुख रीति से श्रहसक राज्य। इस द्वितीय सामाजिक श्रादर्श में राज्य को रखना मानुपी श्रपूर्णता के साथ समकीता है। गांधीजी राज्य को श्रविश्वास की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वह हिमा पर श्राधारित है। उनका विश्वास है कि राज्य के जनतन्त्रवादी होने के लिए यह श्रावर्गक है कि

नागरिकों में सत्ता के दुरुपयोग का श्रिहंसक प्रतिरोध करने की श्रमता हो। श्रिहंसक राज्य स्वयं ध्येय नहीं हैं; वह सबके श्रिषकतम हित की सिद्धि के साधनों में से एक है। श्रिहंसक राज्य सर्वोच्च सत्ता रखनेवाला राज्य नहीं जनता की सेवा में बगा राज्य होगा। राज्य विकेन्द्रित जनतन्त्रवादी प्रामीण सत्याप्रही समुदायों का संघ होगा। वह समुदाय स्वेच्छा से श्रपनायी हुई सादगी, निर्धनता श्रीर धीमेपन पर श्राधारित होंगे, श्रर्थात् वह जान-वूसकर जीवन की रफ़्तार धीमी कर देंगे श्रीर उनमें शक्ति श्रीर धन की खोज की श्रपेचा श्रारमाभिज्यक्ति को श्रधिक महत्व दिया जायगा।

श्रहिंसक राज्य सीमित कार्य करेगा श्रीर कम-से-कम हिंसक-शक्ति का उपयोग करेगा। श्रहिंसक राज्य में समाज की विशेषता होगी सामाजिक समता श्रीर वहुत कुछ श्रार्थिक समता। श्रार्थिक जीवन का श्रार्थार होगा खेती श्रीर घरेज् धन्धे, यद्यपि श्रनिवार्य केन्द्रित उत्पादन भी रहेगा। केन्द्रित उत्पादन का संगठन या तो पूंजीपितयों द्वारा होगा श्रीर उस हाजत में प्ंजीपित श्रीर मज़दूर एक दूसरे के दस्टी की तरह श्रीर उपभोक्ताश्रों के द्रस्टी की तरह वर्ताव करेंगे; या इस व्यवस्था के श्रभाव में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य के हाथ में होगा श्रीर उत्पादन का प्रवन्ध राज्य श्रीर मज़दूरों के प्रतिनिधियों के मत से होगा। श्रहिंसक राज्य के श्रार्थिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होगी छोटं-छोटे भूभागों का जगभग पूर्ण स्वावजम्बन।

उत्पादक घरेलू घंघों द्वारा स्वावलम्बी शिक्ता की गांघीजी की योजना यिक्ता श्रीर जीवन में निकटतम सम्बन्ध स्थापित करेगी श्रीर विद्यार्थी के संपूर्ण जीवन को विकसित करके उसे श्रिहंसक समाज-ब्यवस्था का साहसी, जागरुक श्रीर सिकय सदस्य बनाएगी।

श्रायिंक श्रौर राजनीतिक शक्ति का विघटन, राज्य की महत्ता में श्रौर कार्यों में कमी, स्वेच्छा पर श्राधारित समुदायों की वृद्धि, मनुष्यता से गिराने वाली निर्धनता श्रौर विलासिता से छुटकारा, नई तालीम श्रौर श्रन्याय के विरुद्ध श्रिष्टिसक प्रतिरोध की परम्परा—इन सबके कारण मनुष्य जीवन को समक सकेगा श्रौर समाज श्रौर राज्य जनतन्त्रवादी वनेंगे।

श्रहिंसक राज्य श्रहिंसक श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करेगा।
शान्ति की स्थापना केवल संस्थाओं के बाह्य रूप में परिवर्तन करने से नहीं हो
सकती। उसके लिए श्रावश्यकता है उन श्रादशों श्रीर मनोवृत्तियों को सुधारने
की जिनकी श्रमिन्यक्ति युद्ध, साम्राज्यवाद, प्रंजीवाद श्रादि में होती है।

सत्याग्रह-दर्शन सामंजस्यपूर्णं मानव-जीवन का दर्शन है। गांधीजी के

श्रनुसार श्रात्मा ही मनुष्य की वास्तिविकता है। सबकी श्रान्मा एक है श्रीर जीवन के प्रत्येक चेत्र में समाज-सेवा इस सत्य की श्रनुमृति का मार्ग है। गांधीजी मनुष्य की शारीरिक माँगों की उपेचा नहीं करते, किन्तु उनका विश्वास है कि इन मांगों को मनुष्य की श्रात्मानुमृति की नंतिक श्रीर श्राध्यात्मिक श्रावश्यकताश्रों के श्रनुकृत्त होना चाहिए। इस प्रकार सत्याग्रह श्रात्म-शक्ति द्वारा संचालित सामंजस्यपूर्ण जीवन का दर्शन है। मनोंदय-तत्व-दर्शन श्राध्यात्मिक श्रीर सांसारिक जीवन में, श्रादर्श श्रीर व्यवहार में, व्यक्ति श्रीर समाज में एकता स्थापित करता है। गांधीजी एक ग्रीर तो मन्य को दर्शन श्रीर सामाजिक जीवन का श्राधार बनाते हैं श्रीर द्सरी श्रीर मत्य को बहुमुखी जीवन की श्रनुरता से शुक्त करते हैं।

गांधीजी के राजनैतिक सिद्धान्त उनके जीवन-दर्शन के श्रवयय रूप है। विज्ञान या वास्तविकता के नाम पर राजनीति को नैतिक सिद्धान्तों से श्रलग रखना उनके निकट श्राध्यात्मक विकास के लिए घातक है। श्राहंसक प्रतिरोध कांति की पद्धित श्रीर उसके दर्शन को उनकी वडी देन है। राजनीति-दर्शन के हतिहास में किसी भी श्रम्य विचारक की अपेचा उन्होंने श्रिषक स्पष्ट श्रीर निश्चित रूप से बताया है कि श्राहंसा श्रीर जनतन्त्र एक दूपरे के श्रीवभाज्य श्रद्ध हैं श्रीर इनमें से प्रत्येक दूसरे के साथ ही सफलतापूर्वक कार्य कर मकता है। उनकी ऐसे जनतन्त्र की धारणा—जिसमे व्यक्ति ने सत्ता के दुरुपयोग के श्राहंसक प्रतिरोध की चमता प्राप्त कर लिया है, जिसमे श्रत्यमत के विरोध का श्रीवक-से-श्रिषक ध्यान रखा जाता है श्रीर जिसकी विशेषता है बहुमत की उद्यारता—जनतन्त्र की पश्चिमीय धारणा से बहुत श्रागे है। पश्चिम के जनतंशों में श्रहिंसा जीवन का नियामक सिद्धान्त नहीं माना जाता, इसलिए गांधीजी उनके नैतिकता के दाने को ठीक नहीं मानते श्रीर उनको शोपण का साधन समसते हैं।

इसी प्रकार गांघीजी को पश्चिम के कुछ श्वर्य-शास्त्रियों का यह मग मान्य नहीं कि श्वर्य-शास्त्र को नैतिक मृह्यांकन से श्वलग रखना चाहिए। उनके श्रनुसार नीति-शास्त्र श्वीर श्वर्य-शास्त्र में कोई निश्चित भेद नहीं। शायिक प्रश्नों पर उनका मत उनके इस विश्वास की श्वभिन्यक्ति है कि मनुष्य के नैतिक हित को मुनाफ्ने की भावना श्वीर घन-प्रियता के श्वाधीन नहीं करना चाहिए श्वीर शेष मानव-व्यवहार की तरह श्वाधिक कार्य की व्यवस्था भी एय प्रकार की होना चाहिए कि वह नैतिक हित को हानिकर नहीं सहायक हो।

लेकिन जैसा कि गांधीजी हमें याद दिलाते कभी नहीं थकते थे, उनका दर्शन पूर्ण या श्रन्तिम सस्य नहीं है। वह कहते थे कि वह सत्य को सोजते थे, उसके प्रयोग करते थे। उनका जीवन सत्याग्रह-विज्ञान के निर्माण की कथा है। उसकी विकास-प्रक्रिया आज भी चाल् है। अपने आदर्श के मूलभूत सिद्धान्तों के बारे में भी वह मानते थे कि उनके निरपेच होने का दावा करना तर्क-संगत नहीं। किन्तु यह होते हुए भो उनके अनुसार एक प्रकार की सापेच नैतिकता अपूर्ण मानव के लिए निरपेच सी ही है। उनके जीवन के अन्तिम भाग में उनके प्रयोग आदर्श की द्विनयादी धारणाओं की अपेचा उपयोग के व्यारे से अधिक सम्बन्धित थे, यद्यिप आहिंसा के उपयोग के वारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों ना हल अभी होना है। लेकिन यदि हम युद्ध-कला के दीर्घकालीन हितहास को व्यान में गर्जे, तो ऐसा लगता है कि छः दशाब्दियां— जिनमें गांधीजी ने आहिंसा के प्रयोग सामुद्दायिक मामलों में किए—सत्याग्रह के शान्ति के परिपूर्ण विज्ञान के रूप में विकिथत हो जाने के लिए बहुत ही थोदा समय है।

जहां तक मौलिकता का प्रश्न है गांधीजी स्वयं कहते हैं, ''' ''मैं कोई नया सत्य प्रदर्शित नहीं करता। मैं बहुत से पुराने सत्यों पर नया प्रकाश हाजने का दावा अवश्य करता हूँ।" ''मैंने पहिला मौलिक सत्याप्रही होने का दावा कभी नहीं किया। जिसका मैने दावा किया है वह है उस सिखांत का लगभग सार्वभीम पैमाने पर उपयोग।" उनके समय के पिहले अहिंसा ऋषियों और सन्यासियों की विशेषता मानी जाती थी। अहिंसा में वह अर्थ की परिप्राता, प्रयोग की व्यापकता और उत्कृष्ट प्रभावशीलता न थी जो गांधीजी के निरन्तर प्रयास के फलस्तरूप आज उसे प्राप्त है। गांधीजी ने यह दिखाया है कि अहिंसा का उपयोग जीवन की प्रत्येक परिस्थित में हो सकता है। उन्होंने आज के परिवर्तित जीवन के शब्दों में अहिंसा की नव-व्याख्या की है। उनके दर्शन में अहिंसा को विकास और नवजीवन मिला है। जहां तक मानव-जाति को रचा और विकास जीवन के नियम अहिंसा पर आधारित हैं, सामाजिक और राजनैतिक दर्शन को आधुनिक संसार में अहिंसा के अधिकतम प्रामाणिक व्याख्याता गांधीजी की देन जितनी बहुमूल्य है उत्तरी अन्य किसी विचारक की नहीं।

१. ह० २३-१२-३६, पृ० ३८७ ।

२. यं० इं०, मा० १, पृ० ५६७।

३. यं० इं०, मा० ३, पृ० ३६७।

४. स्वर्गीय सी० एफ० एन्ड्रयूज ने एक वार लिखा था, ''मैं नहीं समस्तता कि हमारी पीढ़ी में नैतिक सत्य के दोज में ऋहिंसा के व्यवहार में मि० गांधी के मय-

सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन मानव-हित को श्राष्ट्रनिक संसार की सर्वश्रेष्ट देन इस कारण है कि गांधीजी का व्यक्तित्व केवल राजनीतिज्ञ या विचारक के व्यक्तित्व से कहीं श्रधिक महान था। वह दृष्टा थे, श्रसाधारण स्जनात्मक प्रतिभा के नैतिक महापुरुष थे जिनका लगभग छः दृशाव्दियो निरन्तर प्रयास था सत्य के ज्ञान के लिए मारतीय परम्परा के श्रनुसार श्रावण्यक नैतिक श्रनुशासन की साधना। उनके दृश्नन का श्राघार है सत्य का सार, उसका प्रौडतम फल, श्राहंसा, जो उनके श्रनुसार जीवन श्रीर उसके विकास का नियम है। गांधीजी यह भी महसूस करते थे कि श्राहंसा उनका ह्रेश्वर-इन्त जीवन-कार्य है। वह लिखते हैं, "मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने मुझे श्रधिक श्रन्छा रास्ता दिखाने का साधन बनाया है।" "ईश्वर ने मारत के सामने श्राहंसा को उपस्थित करने को मुझे श्रपना साधन चुना है ' ।" "रें "सेरा जीवनोदेश है पारस्परिक सम्बन्धों की—चाहे वह राजनैतिक हो, चाहे श्रार्थिक, धार्मिक या सामाजिक—व्यवस्था के लिए श्रहिंसा को श्रपनाने के लिए प्रत्येक भारतवासी ' श्रीर श्रम्त में संसार का मत-परिवर्तन। " "

कम-से-कम उपयोगिता के विचार से मानवता को रचा थीर विकास के जिए थ्राहिंसा को अपनाना ही चाहिए। लेकिन नया आज जब अन्याय और जोम का योलवाला है, जोग गांधीजी के संदेश को स्वीकार करेंगे? निस्सन्देह सत्यायह-विज्ञान का अभी विकास हो रहा है और जिनके रिचत स्वार्थ हैं या जिनको थ्राधुनिक सम्यता थीर उसके अमपूर्ण मृत्यों के कारण चकाचौंघ हो गया है उनके लिए सत्यायह के संदेश को समस्ता कठिन है। इसलिए हो सकता है कि श्रविद्या या स्वार्थ परता के कारण मनुष्य नैतिक उचता के श्रावश्यक स्तर पर पहुंचने में श्रसफल रहे। शायद धन और शक्ति की पागलों की सी रोज मे जोया सामंजस्यहीन संसार स्वार्थ पूर्ण अमानुपिक मार्ग को बदलने से इन्कार कर दे। उस दशा में सत्यायह अपने समय से पहले की थात है। लेकिन मनुष्य नैतिक नियमों को तोड़ नहीं सकता। उनकी उपेचा मे चह श्रपना ही विनाश कर बैठता है। गांधीजी कहते हैं, "कोई भी न्यक्ति या राष्ट्र इंड-मुक्त

रहित तर्क की अपेद्या कोई अधिक महत्वपूर्ण और प्रेरक टेन हुई है।"

१. ह०, २६-६-४०, पृ० ३०२।

२. ह०, २३-७-३८, पृ० १६३।

३. ह०, १३-७-४०, पृ० ४१० ।

रहकर नैतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता।" यदि श्रहिंसा ही प्रकमात्र ठीक मार्ग है तो या तो मानवता को उसे श्रपनाना होगा या उसका विनाश निश्चित है।

किन्तु गांघीजी अहिंसा के भविष्य के सम्बन्ध में ज़रा भी निराश नहीं थे। उनके शब्दों में, "में केवल यह कह सकता हूं कि अहिंसक कार्य के संगठन का मेरा अर्ध-शताब्दी का अनुभव मुसे भविष्य के बारे में आशा दिलाता है।" "कल का संसार आवश्यक रूप से अहिंसा पर आधारित समाज होगा।" "में अपने हृद्य के अधिकतम आंतरिक भाग में महसूस करता हूँ..... कि संसार चिश्र-पातसे बहुत दुली है। संसार उससे वचना चाहता है और मेरा यह विश्वास है कि यह मारत की प्राचीन मूमि का सौंभाग्य होगा कि वह संसार को बचाव का रास्ता दिखाए।"

इसमें सन्देह नहीं कि अहिंसा मनुष्य की अधिकतम शक्तिशाली प्रवृत्तियों से मेल खाती है—सच्चा और अच्छा बनने की और दूसरों से प्रेम करने और उनके लिए कष्ट सहने की प्रवृत्तियों से। इसके अतिरिक्त भीषण असमता, अन्याय, आर्थिक अनिश्चितता, हिंसा, घृणा और डर, जो आज के संसार में इतने ज्यापक हैं सत्याग्रह की अपील को ज़ोरदार बनाते हैं। अणु-वम के अन्वेषण के पहले ही गांधीजी की शिचा और आंदोलनों का संसार के विचारकों पर और जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा था।

गांघीजी महसूस करते थे कि आहंसा का भविष्य उसके भारत में सफत होने पर निर्भर है और श्राहेंसा की श्रद्धट परम्परा के कारण यह भारत का निर्दिष्ट ऐतिहासिक कार्य है कि वह मनुष्य जाति को सत्याग्रह का संदेश दे। सन् १६३४ में उन्होंने लिखा था, "उसके (श्राहेंसा के) फलप्रद होने में बहुत समय लग सकता है; लेकिन नहीं तक मैं समस सकता हूं कोई श्रन्य देश इस सन्देश को उससे (भारत से) पूर्व परिपूर्ण न कर सकेगा।"

१. 'ऐथिकल रेलिजन', पृ० ४८।

<sup>₹. ₹0,</sup> ११-4-४0, प्र० २४१ |

२. कैटलिन, 'इन दि पाथ च्रॉव महात्मा गांधी', ए० ३२२ पर उद्धृत ।

४. श्रार० के॰ प्रभु ऐंड यू॰ के॰ राव, 'दि माइंड श्रॉव महात्मा गांधी', पृ० १४५ पर उद्धत ।

५. ह०, १२-१२-३५ । लेकिन वह सदा अहिंसा की सार्वभीम व्यावहारिंकता में विश्वास करते थे । कमी-कमीं वह यह भी महंस्स करते थे कि यद्यपि अहिंसा के संदेश का भारत में फलपद होना उनको बहुत स्वामाविक और

भारत में श्रिहिसा का भविष्य श्रिहिसा में विश्वास करनेवालों की सच्चाई पर निर्भर है, चाहे दनकी संस्था वहुत कम ही क्यों न हो, जैसा कि उसके होने की सम्भावना भी है। श्रिहिसा में इन विश्वाम करनेवालों की गांधीजी का संदेश है कि, "वह, जिन्हे विश्वास है कि श्रिहिसा ही वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की एकमात्र पद्धति है, श्राहिसा के दीपक को श्राज के घोर श्रन्थकार में प्रज्वित रखें। थोड़े से व्यक्तियों का सत्य श्रसर दिखाएगा, लाखों का श्रसत्य हवा के कोंके के सामने भूसे की तरह उट जायगा।" दनता का मत-परिवर्तन केवल श्रादर्श द्वारा नहीं, विल्क दन थोड़े से व्यक्तियों के समुदाय द्वारा होगा जो स्वार्थरहित होकर, निश्चयपूर्वक, साहस के साथ श्रादर्श को श्रपने जीवन में उतार लेंगे श्रीर घोर संकट में भी मार्ग से विचलित न होंगे।

दृढ़ निश्चयवाले इन थोडे से सत्याग्रहियों को नेता से प्रेरणा मिलेगी। एक बार गांधीजी ने कहा था, "मेरी मृत्यु के बाद यदि श्रहिंसा का नाश हो जाय तो मान लेना चाहिए कि सुकमें श्रहिंसा थी ही नहीं।"<sup>2</sup>

यह गांधीजी का आत्म-परीच्या ही नहीं है विक उन लोगों के लिये कसीटी है जिनकी मान्यता है कि उन्होंने गांधीजी के मार्ग को स्वीकार किया है। किन्तु उनकी अटल आस्था थी कि अहिंसक मार्ग से ही मानव-समाज की पुनर्रचना सम्भव है। वह जिखते हैं, "श्रिहेंसा संसार के महान सिद्धान्तों में से एक है जिसका संसार की कोई भी शक्ति विनाश नहीं कर सकती। मेरे समान सहस्रों की (श्रिहेंसा के) आदर्श को सिद्ध करने में मृत्यु हो सकती है, किन्तु श्रिहेंसा का कभी विनाश न होगा। श्रीर श्रिहेंसा के संदेश का प्रचार केवल विश्वास करनेवालों के इस श्रादर्श के लिए जान देने से हो सकती है।"" 3

सुगम मालूम पड़ता था किन्तु यह भी सम्भव था कि ग्राहिंमा भारत की निष्क्रिय जनता की ग्रापेक्ता योरोप की सिक्रय जनता को ग्रापिक शीष्र प्रभावित कर सके। यं० इं०, १२-६-२५, पृ० ३०४। उनके महाप्रम्थान के बाद उनके बहुत से देशवासी गाधीजी को इस देश से जो ग्राशा थी उसके पूर्ण होने के बारे में निराशापूर्ण हैं।

१, यं० इं०, भा० २, पृ० ११५३ ।

२, धनश्यामदास विङ्ला, 'वापू', पृ० ३६।

३. ह०, १५-५-४६, पृ० १४०।



## ञ्चनुक्रमणिका

श्रिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-१८४, २३०, २३१, २४८, २४६, २४४, २४६, २४६, श्रवित भारतीय श्रासोद्योग संघ— ८७, १८६, १८७, २१४, श्रक्तिल भारतीय चर्ला संघ----१८६, १८७, २११-१४ श्रगोपनीयता--- २३३-३४ श्रगुवम---३४४ श्रत्याचार—देखिये दमन श्रविकार श्रीर कर्तव्य--१४८, २६०-६१, २६६, २७१, २७४-७८, ३१६, ३४६-४६ श्रघिनायक-तंत्र---२७, ८१, १२३, १८०-८२, २८६-८१, २१४ श्रनुमति---२३६, २८६-८७, ३२० श्रनुशासन---२, १०, ११, १४, ७४-१०३, ११०, १११, ११७, ११६, १२३-२८, १३४, १४२, १४६, १६६-६८, १७२, १७६, १८२, १८७-८६, १६०-६३, १६६, २०२, २५१, २२०, २२३, २२४-२६, २३४-३६, २४३-४८, २६६, २८४-८७, २१२, ३६३ श्रपराघ—-१, २६, १४७-६३, २७३-७४, ३२६-३३, ३३४

श्रपरिग्रह—११, दर-६०, १६६,

१७३, २०६-७, २१६, ३०९, २०४, ३०४, ३०६, ३३६-३७, ३६२ श्रपरिवर्तनवादी--१०८ श्रमय—६८, ८०-८२, ३६२ श्रराजकता, श्रराजकतावाट-11, १६, २२-२३, २६, २००-१, २४०, २४४, २४६, २७३-७४, २६३, ३०२-१४, ३६४ <del>श्रह्मात---१२३</del>, १७७-७=, १८२, २४१-४२, ३२३-२४, ३६३ श्रशोक—-=-१, १= श्रमु-गैस---३३१ श्रसहयोग---२०, २३, ८४, ६८, १२८-२६, १३६, १४६, १४८-१४०, १६३, १६६, २०७ २३६-४१, २६६, २८३, ३०१, ३३६ (देखिये द्यहिंसक प्रति-रोघ, करवंदी, सत्याप्रह श्रीर सविनय श्रवज्ञा ) **थ्रस्तेय---५१, ५**४, ¤२-¤३, २०६, ३६२ श्रस्पृश्यता—६६-१००, १४३, २०४, २१६-१७, २२१, २४८, २६३, २६४, २६२, ३३४ श्रस्वाद--- ८० श्रहिंसक प्रतिरोध--- 🗠 २७-२=

६२-६३, १०२, १२३-२४,

१२७, १८२, १६१-६३, १६६-२०३, २१६-२०, श्रध्याय ६, १०; ३०४, ३०६, ३१३, ३१६, ३२४, ३३६, ३६४, ३६६ श्रीर श्रनुशासन, श्रध्याय ४; १६०-६३, २२०-२३ श्रीर ग्ररानकता,२७३-७४ श्रीर अराजनैतिक संघर्ष, २६४-Şe श्राक्रमणात्मक रूप, २१६-१८ उद्देश्य, २२६-३० श्रीर दमन, २८६-२६० श्रीर घन श्रीर संख्या का बल, २३५-३६ श्रीर नेतृत्व, १७१-७४ श्रीर प्रचार, १६३-२०० बचाव की पद्धति, २४६-४६ श्रौर सूमि-विदाहक नीति, ३४३-48 थौर रचनात्मक कार्यक्रम, २००-२२० श्रीर व्यक्तिगत जीवन, श्रध्याय १ श्रीर सममीता, १३६-४२ सामूहिक पद्धति, श्रध्याय ६ श्रीर संगठन, १७१-७२, १७४-038 संवैधानिक पद्धतियाँ, २७४-७८ श्रीर स्थगित करने का निर्णय, 355-455 श्रीर हिंसा की तुलना क्रांति-पद्दति के रूप में, २१३-१८ (देखिये श्रसहयोग, उपवास,

करवन्दी, क्रान्ति, धरना, बहि-ष्कार, सत्यायह, सविनय श्रवज्ञा, हदताल, हिजरत ) श्रहिंसक राज्य--- २१६-३०१, ३१४-Ę9, श्राधिक-राजनैतिक ३३४-४२ अन्तर्राष्ट्रीय हैसियत, ३१४-१४ श्रीर कार्यचेत्र, ३२४-४६ साघनमात्र, ३१४ श्रीर विदेशी श्राक्रमण, ३४३-अहिंसक समाज---३०२-१४ श्रीर श्रादिम निवासी, ३११ श्रीर श्रार्थिक दशा, ३०३-०७ श्रीर सामाजिक दशा, ३०३-०८ संभावना, ३१२-१४ श्रहिंसा— अर्थ, ४८-६३ श्रीर श्रपराघ, १४७-६३, ३२६-३३ श्रीर श्रपरिग्रह, ८२-६० श्रोर श्रभय, ८०-८२ श्रीर श्रस्तेय, दर-दर इतिहास, श्रध्याय १ श्रौर ईश्वर में विश्वास, ३१-३३ श्रौर उपवास, १२४-२६, १४०-48 श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन, ३४१-<del>१</del>३ श्रीर कप्ट-सहन, 992-94. 385-82 श्रौर खादी, २०४-१४

श्रोर जनतन्त्र, १३२-३३; श्रध्याय ११, पृ० ३२४ श्रीर जनमत, ११६-२४, १२७ जीवन नियम के रूप में, श्रच्याय ७ श्रीर जेल, १४८, ३१६-३० थीर इस्टी, ८४-८६, १०७, 336-338 तीन प्रकार, ६७-७० श्रीर त्याग, ११२-११४ श्रीर मम्रता, १००-०१ श्रौर परालयः; ७१-७२, १८६-६० प्रभाव-प्रक्रिया, १४४-४⊏ श्रीर प्रार्थना, १२४-२६ श्रीर वल-प्रयोग, २७८-८४ श्रीर ब्रह्मचर्य, ७४-८० श्रीर मज़दूर, २६३-७३ थीर राज्य, श्रध्याय ११ श्रोर राष्ट्रीयता, ३४६-५० श्रीर शरीर-शक्ति, ७०-७६, 956-60 श्रीर शरीर-श्रम, ६०-६२ श्रीर सत्य, ४६-४८ श्रीर हत्या, ६०-६६ ( देखिये ऋहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह )

धन्तर्राष्ट्रीय संगठन—२२१, ३२३, ३६६ श्रात्मा, श्रात्मशिक्त—३२-३३, २८, ४१-४२, ४८-४६, ७०७१, ८७-८६, ६४, १६०, ११६, १२४-२६, १४४, १४६, १६२, १७१, १६६, १६४, १६८, २३६, २८८, ३०२, ३६२-६३, ३६६

श्राध्रम, ४१, १७३-७४ इज्लंड, ८७, १४३, १७६, १८०, २३१, २४६-६१, २८६, २८८-६०, २६, ६३, २६६, ३१७ १६, ३३४ इन्डियन श्रोपिनियन, १६८ इन्डिय-संवेटन, ३८ ३६ इस्लाम, ६-११

> ६२, ७६, ७४, ८०, ८८, ६०१ १०७, ११२, १२४-२६, १४१, १४४, १६१, २२०, २२२, २३६ २४३, २६६, २७४, ३६२

ह्रैज्वर, १६, ३१-४२, ४४, ४२, ४८,

ईसा, ईसाई धर्म, ४, १२-१८, २२-२३, ४२, ७२, ८८, ६३ उपनिषद, २, ४

उपवास, ६, ३४, ८०, ६६, १२४
२६, १४०-४६, २२२, २३६,

२८३ (देखिये भूख हदताल)

उत्तरी परिचमी सीमाप्रान्त, ४४,

१०७, १८६-६०, २८४, २६२

कताई, ६०, २१२-२१३, २६०

कन्फ्यूशियस, ११-१२

कस्तूरवा गांघी मेमोरियल ट्रस्ट,

१८७, २१७

कर, २६, १४८-४६, १७४, ३४०-४२

करवदी, २४४, २४७-४६, २४४,

२६६

कर्म, ४-४, ४२-४४, ४८

कला, ११२, ११४-१६

कष्टसहन, ४६, ६३, ७१, ११२-१४, ११७, १२, १३७, १४२-४७, १४४-४६, १६३, १६४-६८, १६१, १६४, २००-०१, २२४, २३६, २३८, २४८, २४६, २००-७१, २०४-७६, २६१-८०, २८४, ३६४ काम्यूनिस्म, काम्यूनिस्ट, २७, ४१, ८१३-६७ कायरता, ६६, ८०-८१, ३४, १६४, १७०

कार्य-समिति, १८४, २२१, २४८, २४०-४१, २४६. कांग्रेस ६८ १२३, १६४ १७५---

कांग्रेस, ६८, १२३, १६४, १७४-८७ २०३, २२१, २३८, २४८-४६, २४६-६०, ३२६, ३३१, क्रांन्ति, ४०, १६८, २७७, २६०,

२६३-२६८, ३५३ किसान, २१, २०६, २१८-१६, २६७-६६, ३०६-०७, ३३७-४० कृष्ण, ४-४ कुरान, ६-११ केन्द्रित उत्पादन, ६७, २०८, २६७, २६६-७१, ३०६-०७, ३३७-४० केस, सी॰ एस॰, २७६-८०, २८४-८६ क्वेकर्स, १८-१६, १७० क्रोघ, २४, ४६, ६०-६३, १३७-३८, १४१, १६६-६७, १६६, २२१, २२७, २८४-८४, २६४ खादी--१७, १८८, १६२, २०४-१४, २२१, २४४, २४८, २६०,२८२, 328 ख़िलाफ़त—२२०, २३०. २४४ खुदाई ख़िदमतगार---१=६-६० खेती—६०, २१०, २१२, २१८-१६, ३०६-३०७, ३३६ खेदा---२१६, २४४, २६८-६६ गांघी, कस्त्रवा—१३४, १८७ गांधी सेवासंघ -- १८६, १६४ याम, याम-जीवन--- ८७, १८७-८८, २०४, २१२-१४, २१७, २४२, २४८,२६२, ३०४-३०८, ३१०-११, ३२०-२१, ३२६, ३४४ ग्राम-उद्योग—१८८, २०४-२०७, २१०, २१४, ३३७-३६ (देखिए वरेलू-घन्धे) गुजरात—११, ३१७ गुप्त तरीके— ५१६, २३३-३४, २६०-

83

गोल मेज़ सभा---२४१, ३२०

गौतम बुद्ध—६-८, ७२ घरेलू घंधे—१६०, १८८, २०८-१४, २६७, ३०६ , ३३७-३६, ३४६ (देखिए ग्राम-उद्योग) घृणा--७-८, ४६, ४८, ६३, ७१, १३७, १६६, २४३, २७०, २६४ चर्ला—६०-६१, २१०-१४ चम्पारन-१६४, २१६, २३०, २४४, २६८-६६ चीन-- ११, २३१, ३४६-४८ चेकोस्लोवेकिया - ३४६ चौरीचौरा—२४६ जनता—२६, ८६-५७, ६०, १०४, १११, १२१-२३, १३४, १४२, १६८-६६, १७१-७२, १७४-७४, १६३, २०७, २३४-३४, २४०, २४७, २४६ २४१. २८४-८६, २६१, २६४, ३१०, ३१४-१४, ३१६, ३२४, ३३०, ३३४, ३६३, ३७१ जनतंत्र --२१, २६, ४७, ११७, ११६, १२३-२४, १२७, १३२-३३, १६४-६४, १६६, १८०-८३, २०४, २०८, २३१, २३८, २४२, २६१, २७७-७८, २६४, ३०१-४, २०७, ३१३-२४, ३३३, ३६४, ३६७ जनमत —११६, १२१-२४, १६३-६४, १६६, २४०-४३, २०४, २७७, २८२, २८७, ३६३-६४ ज़मीदारी प्रथा —२६७-६८, ३३६-४० जापान---३४४-४८ जेल---१४म-४६, २२१-२२, २४६,

२४४, ३२६-३० जैनधर्म- 🕫, १३४ ट्रस्टी--- दर-दर, १४६-६०, २०७, २२१, २६७-६६, ३०२, ३३६-३७, ३३६-४० टालस्टाय—१४, १८, २२-२४, ४०, 100 टैगोर, खीन्द्रनाथ--११२, १४४ दें बनकोर—२०३, २६४ ढांढी--१६६ डिक्टेटर-तंत्र—(देखिए श्रधिनायक-तन्त्र ) तात्रोमत-११-१२ स्याग---२४, ११२-११४, १६१-६३, ३६४ तिलक-स्वराज्य-फंड--- २३७ थोरो-- १८, २० द्मन — २६, ७४, ७८, १११, ११६-१४, १४७, १६४, २२४-२२६, २२६, २३४, २४८, <sup>२५३</sup>, २६२-६३, २७८, २८६-६२, २६४, ३६४ द्चिण अफ्रोका—२०, २४, ४४, १२६, १३४, १४०, 380, २३०, २३४, २३६, ર્શ્ય, २६१, २७६, २८१, २८७, २८६, २३३ दड – २६, १४७, १४६-१६, <sup>२३४</sup>, >8>, >88-88, २४३, >9\$-७६, ३२७-२६, ३३३ दूखोवॉर्स-- १६-२०, <sup>२६०</sup> देशी राज्य---२३१, २५४ दौरे--१६६, २९६, २६४

घरना—६, २४३-४४, २४७ घरसाना---२४७, २८४ घर्स---१, द-१४, १७-१८, २४, २८-२१, ४७, ६६, ७२, मम-मध, ६४, ६६-१००, २१४-१६, २२३, २६६-६७, २८६, ३०६-११ धर्म-निरपेच राज्य---३२४ ध्येय—देखिये साध्य नम्रता---३, ६४-६४, १४७, २४३, ३६२ नवजीवन-- १६८ नात्सी—-२८६ नादियाद---२२८ न्याय, न्यायालय---२३, १४१, २४४, २७७, २६७, ३०७, ३१२, ३२६, 232-34 निरामिष भोजन-६६ निर्वाचन--१७८-७१, २४४, ३२०-23 निष्क्रिय प्रतिरोध---२०, २६, २८, १२८-३०, २६६, २८० ८१, २८४ नेता,नेतृत्व---७४-१०३, १११, ११६-१२७, १४१, १७१-७४, १८०-द्भर, १६३, २०२, २२२, २२६-२८, २३१-३२, २३८, २४६, २४४, २४६, २६६, २८४, २६६, ३१७-१८, ३६४-६६, ३७१ नेहरू, जवाहर लाल---२७६ नेहरू, मोतीलाल-२३० नैतिक सिद्धाँत--३०; श्रध्याय ३, ४, ४; ११६-१२१, १२७, ३६२-६३, ३६७-६६

पटेल, बल्लभ भाई---- २६६

पठान--- ४४, ३८६-६०, २८४ परेशान न करना---२२४-२६, २४३, २६०-६१, २७० पंचायत, पंचायती पद्धति-- १६, २६, १४०, २६६, २७२, ३०७, ३१०, ३२१, ३३३, ३३४ पंजाब-२२०, २३०, २६६ ६७, रमइ प्रगति—४६, ११३, १४३, २७७, ३०८, ३१४, ३६४ प्रचार---२७, १६३-२००, २३४, २४१, २४८, २६४, २८६, ३६४ प्रतियोगिता— मह, ६४, २०८, ३०४, 300 प्रभुता---२७४-७४, ३१६ पार्लमेंट---३१६-१६ प्राकृतिक चिकिस्सा—२१४, ३०७ पुलिस---२३, १४७, १४६, १६४, २४४, २४७-४८, २६२, ३१२, ३३०-३३ पूंजोपति, पूंजीवाद-२१, २३, ८४, २६४, २६७, २६६-७२, २६० २६३-६४, ३१७ पेंसिलवेनिया-१६ प्रेम—२२-२४, ३३, ३६, ४६, ४⊏, ६१-६३, ६६, ७१, ७७, ८२, 111, 118, 110, 121, 128, १३८, १४१, १४४, १४६, १४२-४३, १६०, १६३, १६६-६७, १७२, १६१, १६४, २६४, २७८, २८४, २८८, ३०६, ३२२, ३४७,

३६२

प्रस---१६४-६६, १६८-२००, ३१६ प्लैटो---१२ फौज---द, १७-१६, २३, २४४,२४७-४८, २६२, २६४, २०७, ३१२, ३३१-३३, ३५७

बच्चे---७१-७२, १६६, २६६, ३०६, 387-84

वध करना---२४, ६०-६१, ६४, ६६, 1 68, 100

बत्त-प्रयोग--- ८४, १४७, १६४, १७०, १६४, २१६, २२४, २४२-४३, २७०-७१, २७८-८४, ३११, ३२६, ३२८, ३३०, ३३३ (देखिए शरीर-शक्ति श्रोर हिंसा)

वहिष्कार--१२, ६७, ६८, २३६, २४१-४३, २४४-४६, २४६-४१, २७६-८२, २६२, ३१०, ३४७-속독

बहुमत--१२३, १७७-७६, १८२, २४२, २८२, २८६, ३२३-२४, ३३०, ३६७

वंबई---२४, १४३, १७६, १८४, २४६, २६२

वाइविल-१४-१६, ४२, ४२, ७७-95

वारडोली-१२०, २०३, २१६, २२८, २४८-२४६, २४४, २६२, २६८-२६६, २८४, २८६

बुद्धि---३८, ४१, ११६-१७, ११६-२०

वोरसद--२१६, २६२ वोस, जे॰ सी॰ — ४०

भगवद्गीता—३-४, १४, २४, ४८,

भय--र७, ४६, ६६, ८०-८२, १०६, २८४-८४, २६४

भारत-१-६, =१, ५७, ६६-६७, १७३, २००, २०३, २०६, २११, २१६-२१, २३०-३१, २३४-३४, २३८, २४२, २४४, २४८-४६, २४६-६२, २६६, २६⊏-६६, २८६-८३, २८६, २६८, ३०६-१०, ३१६, ३२१, ३३१-३२, ३४१, ३७०-७१

भारत सरकार - १४०. १४३-४४, २४६, २४१, २४४-४४, २६०-६१, २६७, २६६, २५३, २६०-13

भूख-हडताल--१४०, १४२ (देखिए उपवाम)

भूमि विदाहक नीति३— १४ मज़दूर--२१, २२, २०६. २१८, २६७, २६६-७३, २६३, ३३०, ३३७

मतदाता---२४४, ३२०, ३२२-२३ मताधिकार—२१, १७८, ३२१-२२, 383

सद्रास-३१०

मनुष्य-स्वभाव---२०-२१, २६. ६२, १०३, १०६, ११२, १६, २८४-८६

मनुस्मृति – ७६

महाभारत २-४

मादकद्रव्यनिपेघ 204, 214

३४१-४२, ३४६ मार्क्स, मार्क्सवादी ४७, ८६, १४० ४१, २६३-६७, ३४६ मुसलमान, २१६, २२०, २२३, मैगना कार्टा, २७६-७७ मौन, ११२, १२४ यहूदी, यहूदीमत, १२-१३, १६, १७ 33, 88 युद्ध, ७, १७-१६०, २६-२८, ६६, नह, हर, १२३ २४, १७६-५०

१६३, २०३, २०८, २२३, २३०

२५६०-६१, २७०, २७७, २८४

२६३, २६६, २६८, ३४३-६० यूनान १२ यँग इन्डिया, १६८ रस्किन, २०-२२ रसेल, वर्डे न्ड २७, २८६ रचा, २६, १४१, १४६-६४, २३१, २०४-०४, ३३०-३३, ३४३-६१ राजकोट, ४६, १५०-५१, १५३, २८३

राजचँद्र, २४ राज्य, =, १६-२०, २३, २६. २६, ३१, ४१, १४८-४६, २०१, २०४, २४४, २४१, २४३-४७, २६२, २६४, २७४-७८, २८६, २६२-६४, २६६, ३०२-०३, २०८, ३१०, ३१२-१७, ३१६, ३३०, ३३३-४४, ३४६-४०, २४२, २४६, २४८, ३६०-६१, ३६४ (देखिये श्रहिंसक राज्य) रामायण २-३

व्यक्तिवाद, ३४६, व्रत, ४१-४२, ४४, ७४-वायकोम, २६४ वायुयुद्ध, ३४४ ३०७, ३२१, ३२४, विद्यार्थी, २०६, २१७-१६, २४६, ३१७-१६, ३२१, विधान श्रोर सत्याग्रह, २४८, २७३, ७८, २४४, २४६, ३४२-४४ राष्ट्र, राष्ट्रीयताबाद १२, २४१-४६, विघायक कार्यंक्रम, ६७, १७६, १८४-

रम्ब, २६३, ३१४, स्रेर्र, ३३१, ३३४, ३४६-४२ राष्ट्र-भाषा, २०६, २१८, राष्ट्र-संघ, ३४१-४२ रूस, १६-२०, २३१, २६७ लाश्रोसे, ११-१२ लेनिन, २६४, ३१२ वकील, २४४, ३६७, ३३३-३४, वडाला, २४७ वर्णाश्रमधर्म, १-२, ६६, ३०४-०६, ३१०, ३३४ ब्यक्ति, २३, २४-७, १९७, १३०, १३४, १४३, १४६, १६६-६७, १६६, २०४, २८४-८६, २६४, २६१, ३०३, ३०७-१३, ३१४-१७, ३२२, ३२४, ३६२, ३६७ ब्यक्तिगत सत्याग्रह, २४६, २४८-६१ २०४, ३०८-३०६, ७४, ८०, ६०, ६८, १३४ विकेन्द्रीकरण, ११८, १८१, २०४, २०८, २०६, २१२-१४, ३०३, विघान-मंडल, १७६, २४४, २४६, =७, १६१-६२, २००-२२०, २२६, २२६, २२६, २२६, २६७, २४३, २६०, २६४, ३६४
विभालक भावनाएँ, २७,१०१, ११०, ११०, १३७, १४२, १६६-६७ २६४, २८४-८४, ७६-८० वृद्धि-नियम, २३२, २३६, २८८, ३८६, ३८६, १६४, १६७, १६४, १३, ६३, ६६, ७०, १३७, १६४-६४, १६७, २३६, २४३, २०६-८१ २८६-८८, ३३१, (३६७ यल-प्रयोग और हिंसा)

श्राचीर-श्रम, २३, ६६, ८२, ६०-६२, १९९, १८८, २०६, २०४-२०७, ३२२, ३३४-३७, ३४२, ३४४-४४, ३६२

शस्त्रीकरण, ३१७, ३४२, ३६० शांतिवाद, शांतिवादी, ११, १७, २० २३, २६, २⊏, ६६, २⊏४-म६, ३४७,

शांतिसेना, १८८-६, २६४,३३० शिक्षा, २३,६६, ११४, १६८, ६६, २०४, २१७, १८, २४७, २४६ २८४, ३०४, ३२८, २६. ३४२, ४६, ३६६,

श्रहा, २६, १२०, ३११, शोपण, ६०, ८२, ८६, ६२, ६४, १४६, १७१, २०२, २०६, २७४-७४, २६३, ६६, ३०२, ३०६, ३१४, ३१७, ३२२, ३२४, सत्य, २, ३७, १६, २४, २६, २३, २४, ३६, ३८, ४१, ४२, ४१, ४८, ६४, ६६, ६६, ७२, ७४, ७८, ८०, ८२, ८६, १०१-०२, १११, ११४-१६, ११६, १२१-२२, १२४, २६, १२८, १३५, १३८-३६, १४१-४३, १४१, १६७, १७१-७२, १७४, १६१, १६४, २००, २२१, २३, ३४, २७४, ३६२-६३, ३६६-

सत्याग्रह

श्रीर श्रपराघ, १४१-६३, ३२६-३३ श्रार राजनैतिक संघर्ष, २६४-७३ श्रर्थ, १२८ श्रान्टोलन भारत में, ६८, १००, १०६, १२०, २३०-३१, २३४,

श्रीर ईश्वर में विश्वास, २१, २२ उद्देश्य, १२७ श्रीर कप्टसहन, ११२, १४, १४२-४८

३४, २४३-४६, २४४, २४६-

६१, २६४-६७, २८८, २६३

जीवनिवस के रूपमे, श्रध्यायक श्रीर निष्क्रिय प्रतिरोध, १२६-६० श्रीर नेतृत्व, श्रध्याय ४, ४, ६, पृष्ठ १७१-७४ श्रीर प्रचार, १६३-२०० श्रीर बल-प्रयोग २७८-६४ व्यक्तिगत, २४६, २४८-६१ विधायक रूप, २००-२० श्रीर वैद्यानिकता, २७४-७८

श्रीर समानान्तर सरकार, २४४-४६, २५४-५५ र ामुहिक प्रतिरोध पद्धति, श्रध्याय, ह सार्वभौम ज्यावहारिकता, १३१, १६१-६८, १७०, १८४-६० श्रीर हार, ७१-७२, १८६-६० (देखिए असहयोग, अहिंसक प्रति-रोघ, श्रहिंसा, उपवास, करबंदी, क्रान्ति, घरना, वहिष्कार, विधायक कार्यक्रम, शांतिवाद, सविनय श्रवज्ञा श्रीर हडताल, हिजरत सत्याग्रही---३१-३३, ७१, ७४, ७७, 80, 88-902, 992, 998, १२१-२४, १२७, १३४-४२, १४४, १४६-४७, १५०-५४, १४६-४७, १४६-६०, १६४, १६६, १७२, १८८, १६०-६१. १६३, १६४-६६, १६६-२००, २०२-०४, २११, २२०-२१, २२३, २२४-२७, ५३२, २३४-इस, २४०-४१, २४०, २४४-६२, २६४-६६, २६६-७०, २८०, रम६, रम६-६२, २६४, ३०१, ३०४,३०७,३१४,३१६,३२२, ३२६, ३२८, ३६२-६४, ३६८ सत्याग्रही की प्रतिज्ञा--- २२०-२२३, 345 समग्र-रचना-समिति-- १८६-८७ समकाना-बुक्ताना--६४, १३६-४०, १४३, १४७, १६०-६१, १७६-८०, २०७, २३३, २४१, २६४,

२७४, २७५-७२, २८१, ३०७,

३२३, ३३६ सममौता—२४, १२२, १३६-१४२, २३३ समता— ८४-८४, ६६, १००, २०६-२०७, २१६, २१६, ३००, ३१४, ३१६, ३३४-३७, ३४० समानान्तर सरकार--२४४, २४४ सम्मिलित-समिति—देखिये रचना-समिति सरकार--- २६, ३३६-४२, २४४-४४, २४७-४१, २४४-४४, २४८, २६१, २६४, २६७, २७४-२७७, रमरे, रमद-म७, २६२, २६६, ३१३, ३२२, ३२४, ३२६-२७, 338 सविनय श्रवज्ञा---२०, ६६, १२८-२६, १४६, १८०-८१, २०३, २२४-२६, २३६, २४४-४६, २४१-६१, २७३-७८ श्राक्रमणात्मक---२४६-४⊏ रचा के लिये---२२६, २४६-८ सामृहिक---२४६, २४८, २६२ (देखिये असहयोग, अहिसक प्रतिरोध श्रीर सत्याग्रह ) सहकारिता--- ४६, १७७, २०७, २१०, ३०७, ३३०, ३३६, ३३६

संगठन---१७१-७२, ५७४-८७, ३०२-

२०८, २२०-३२६; ३३४-४०

संवर्ष---२७, ६२-३, ६६, १०२,

-११६, १२२, १३०, १३४-३६,

१३८-४०, १४७, १६६-६७.

१७१, १६३, २२४, २२६,

२२७, २६८, २४०, २६४-६७, २६६, २७४, २६६-६७, ३०७, ३३०-३१, ३३४, ३४३, ३६४ संपत्ति---२३, ८२-६२, १४६-६०, २०७, २६८, ३०२, ३३६-३७ स्थगित करने का निर्णय-150. २२४-२६, २४६ स्वतंत्रता—३१, ४३-६, ४४, १२२, १२४, १३२, २३०-३१, २४३, २६०-६१, २७६, २८७, २६०, २६३, ३०८, ३०८, ३०६, ३१४. १६, ३२०-२१, ३२४-२७, ३३२ २२१, २४४, २४८, ३०७, ३१०, ३४०, ३६३ स्वयं-सेवक---१८७-१६३, २२०-२२३, २३८, २४४, २४१, २६४, ३३० स्वराज्य-४६, ८१, १३३, १७४-७६, २०३-०४, २१८, २२०, २३०-३१, २४४, २४६, २७२, २०१, ३१४-२०, ३२४, ३४७ साधन-- २४, २७, ४६-४०, ८६, ६३, ११६, १३०, २४६, २६४-६४, ३०१, ३६२-६३ साध्य---२४, २७, ३१, ४७-४०, १०८, ३००, ३६२-६३ साम्प्रदायिक एकता--२०४, २११, २१४-१६, २२०, २२३, २४८, २६० २२६, २६०, २६२, ३१४, ३४२

सावरमती श्राश्रम, ४१, १७४

सार्वजनिक सभा, १६६, २४६-४७, स्वावलंबन, १६, २०६, २१२-१६. ३०४-०४, ३०७, ३६६ सिख, १४७, २**६६-६**७ स्त्रियां, १६१, ६६, २०६, २१७, २४३, २६२ सुकरात १२ सुख, ११२ हडताल, २८, १४२, २१८, २३०, २७०-७३, २७६, २८०-८१ हरिजन, १६८ हरिजन सेवक सघ, १८६-८७ हार ७१, १५७, १६७, २८४, २८६, २६०, ३६४ हिजरत, ६, १२, २३१, २६-२६३ हिमालयसी भूल, २४३, हिन्दू, ३४, २१६, २२०, २२३, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, १८६ ८० हिंसा, १ म, १०, १२, २०, २२, २७, ४७, ४६, ४०, ४६, ४१, ००, ६२ ६७, ६६-७१, ५२, ११७, १२३, १३०, १३२-३४, १३७-३८, १४२, १४४-४८, १४०-४१, १४७, ४६, १६२, १६४-६७, १७०, ७१, १७६, १८१, १६०, १६२, १६६, २०२, २०४, २०७, २२७-२८, २३१, २३६, २४०, ४३, २४७-४१, २४३, २४४, २४७-४६, २७०, २७६-८४, २८७. २६१-६८, ३००, ३०२, ३१०, ३१४, ३१६, ३२५, ३२४, ३३, ३४२, ३४३-६३, हृदय-परिवर्तन, १६, १३०, १४४, ४८, १४१, १४४-४७, १६३, १७८, २३८. २६४, २७०, ७१, रमर, रमह-६०, १२३, १६४, ८००

| 400         |              |                      |                              |                                   |
|-------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| श्रीर र     |              |                      | आवश्यक संशो                  | धन                                |
| 88, ;       | षृद्य        | पक्ति                | <b>স</b> য়ুদ্ <u>ত</u>      | -                                 |
| र स्तृ      | 9            | २०                   | एकात्मकता                    | शुद्ध                             |
| थ्रध्या     | <b>y</b>     | २४                   | युद्ध से                     | एकता                              |
|             | 90           | ર્-૪                 | प्रेम की शिला नहीं           | युद्ध में                         |
| सार्वभ      | 33           | २३                   | तल से भी                     | -161                              |
| 9 € 9       | २०           | 24                   | उसमें वर्णित (सर्वोद         | तल से                             |
| श्रीर ।     | 25           | 93                   | सब सिद्धांत श्रीर            |                                   |
| ( देखिए     | 83           | 90                   | त्य सिद्धात श्रार<br>की साची | सिद्धांत श्रीर सब                 |
| रोघ, र्था   | **           | २४                   | विरक्ता                      | के साच्य                          |
| क्रान्ति, इ | ६४           | १द                   | केवल-मात्र                   | विरक्ति                           |
|             | ७ह           | 85                   |                              | एक-मात्र                          |
| कार्यक्रम,  | 55           | ۷, ≈                 | एक भी उदाहरए<br>सृष्टा       | के एक भी उदाहरण                   |
| श्रीर       | 60           | 3.8                  | सम्भव                        | स्रष्टा                           |
| सत्याप्रही- | 970          | 24                   | यौक्तिता                     | <b>ग्रसम्भव</b>                   |
|             | १७३          | 23                   | श्रीर शिच्या                 | यौक्तिकता                         |
| 80,         | 900          | २१                   | चलाता                        | ×                                 |
| 353         | १७८          | 38                   | 9830                         | चलाना                             |
| 185         | 380          | 24                   | संयोग                        | <b>98</b> 28                      |
| 348         | २०४          | 98                   | सेवा                         | सहयोग                             |
| 988         | 533          | 38                   | साम्प्रदायिकता               | सिद्धि                            |
|             | २२४          | 38                   | न देने                       | साम्प्रदायिक एकता                 |
| 385         | २२४          | 25                   | या अभ्यास आतम विष            | देने                              |
| २०३         |              |                      |                              |                                   |
| २२          | २३२          | 30                   | सत्याग्रही                   | श्रात्मविनाश या                   |
| ३८,         | 230          | 30                   | मानसिकता                     | सत्याग्रह                         |
| ६२          | 280          | ¥                    | वचाना                        | मनोवृत्ति<br><del>स्वर</del> ूप   |
|             | 242          | 33                   | श्रजीवन                      | बचना<br>का जीवन                   |
| २=          | 348          | 8                    | <b>प्रतिनिधात्मक</b>         | मतिनिध्यात्मक<br>मतिनिध्यात्मक    |
| ३०          | २७३          | २६                   | वूसरे श्रन्य                 |                                   |
| ३२          | २७७          | २६                   | श्रीर सभी                    | श्रन्य<br>श्रीर उसके श्रनुरूप सभी |
| सत्याग्रई   | ,;;          | २७                   | 3834                         |                                   |
| 28          | ₹ <i>०</i> ₹ | ३०                   | सम्बन्ध पारस्परिक            | १२११<br>पारस्परिक सम्बन्ध         |
| समग्र-रन    | 398          | <b>4</b>             | वृत्ति                       |                                   |
| समकान       | <b>३२३</b>   | २४                   | <b>डपरोक्त</b>               | वृत्त<br>उपयु <sup>*</sup> क      |
|             | 358          | 99<br><del>२</del> ६ | के मतभेद                     | ×                                 |
| 712         | ३३३          | रद<br>१३             | राज्य-हिंसा                  | राज्य हिंसा                       |
|             | - 4 4        | • ₹                  | श्रहिंसा                     | <b>हिंसा</b>                      |
|             |              |                      |                              | 14411                             |

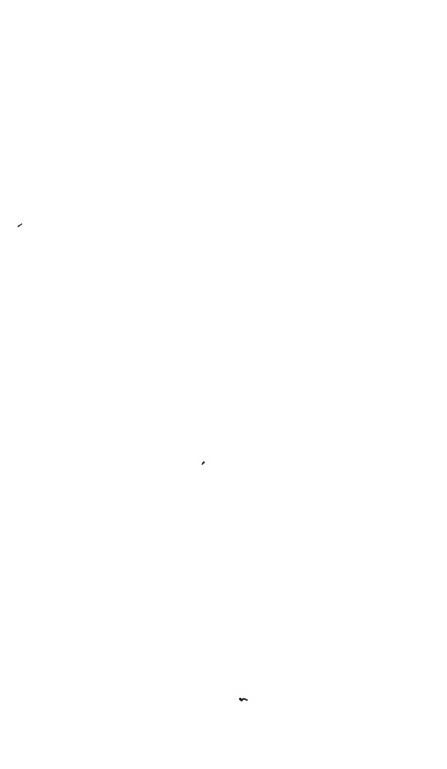